



THE

# MAHĀBHĀRATA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

### VISHNU S. SUKTHANKAR

WITH THE CO-OPERATION OF

SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI; S. K. BELVALKAR; R. N. DANDEKAR; S. K. DE; F. EDGERTON; A. B. GAJENDRAGADKAR; P. V. KANE; R. D. KARMARKAR V. G. PARANJPE; V. K. RAJAVADE; N. B. UTGIKAR; P. L. VAIDYA; V. P. VAIDYA; RAGHU VIRA; M. WINTERNITZ; R. ZIMMERMANN;

AND OTHER SCHOLARS

AND ILLUSTRATED FROM ANCIENT MODELS BY

SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI

RAJA OF AUNDH



ider the Patronage of the Kaja of Anndh; the British Academy, Condon; the Emperial Gobernment of Endia; the Probincial Gobernments of Hombay, Madras and Burma; the Gwalior, Hyderabad (Deccan), Baroda, Bhabnagar, Phaltan and Mysore States; the Anibersity of Bombay; and other distinguished donors

POONA

BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

1943

## Reviews and Opinions

His Excellency Sir Leslie Wilson, Late Governor of Bombay: "I heartily congratulate you and all those who have been working with you on this production. The first critical examination of the Mahābhārata is undoubtedly a national work, and I sincerely trust that you will receive wholehearted support in this publication."

The late M. M. GANGANATHA JHA: "As the work has been so well done, I do not find anything to suggest or criticize. Allow me to congratulate you on the success of your work."

The late Professor Hermann Jacobi: "Your edition furnishes us with just what we want. I consider your text as reliable as can be expected under the circumstances.... Your plan of editing the Great Epic is the best that could be devised."

The late Professor E. WASHBURN HOPKINS: "Every library or individual possessed of Sanskrit texts will find this new edition of the great Sanskrit epic indispensable."

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute: "The Adi-parvan, in Dr. Sukthankar's Critical Edition of the Mahābhārata, is now complete, and I have no hesitation in saying that this is the most important event in the history of Sanskrit philology since the publication of Max Müller's edition of the Rgveda. . . . His collaborators will be greatly helped not only by the example set by the first editor in the edition itself, but also by the scholarly way in which he has treated, in the Prolegomena, the complicated manuscript tradition, and mastered the whole problem of Mahābhārata text criticism."—The late Professor M. Winternitz.

Indian Historical Quarterly, Calcutta: "We congratulate the editor on the very high standard of conscientious workmanship with which he has now accomplished one of the most difficult and important parts of the great work undertaken by the Bhandarkar Institute.... But the most important and valuable part of the volume is the extensive Prolegomena... which gives a brilliant exposition of the entire text problem of the Mahābhārata... and clarifies the principal issues, as well as the method and principles of text-reconstruction, by means of a thorough critical study of the complicated text-tradition of the epic."—Professor Sushil Kumar De.

Indian Culture, Calcutta: "In the present edition one cardinal merit is the richness of the apparatus criticus. . . . The new edition would be

invaluable for this merit alone.... The methods of constituting the text adopted by the editor are unquestionably sound.... It is impossible to question seriously his grouping of the MSS. or his valuation of the evidence of the commentators."—Professor A. Berriedale Keith.

Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna: "Dr. Sukthankar's editio critica of the Great Epic of India is easily the most notable undertaking in the domain of Indology in recent years.... The constituted text seems to be the nearest approach to the original...."—Professor A. Banerji-Sastri.

Quarterly Journal of the Mythic Society, Bangalore: "The task of Dr. Sukthankar deserves therefore every encouragement and congratulation from the public and the sympathy of every scholar."

Journal of the Royal Asiatic Society, London: "The editor's task has been without exaggeration described as monumental, but it must be admitted that Dr. Sukthankar is in a very high degree qualified, by learning, training, skill and enthusiasm, to undertake this work and thereby enhance the high prestige of Indian scholarship in the field of Sanskrit studies." "The work continues to be carried out on the same lines and in the same masterly manner, which has already gained the enthusiastic commendations of all the chief Sanskrit scholars in India, England, the Continent, and America." "Finally the hope may be expressed that Dr. Sukthankar will be able to maintain the same orderly rate of progress and ultimately to complete a work which will be an enduring monument to the learning and perseverance of him and his colleagues."

Bulletin of the School of Oriental Studies, London: "On the basis of a careful collation of many MSS from various regions Dr. Sukthankar has sought with untiring energy and keen critical skill to reconstruct a text which in the main, if not is details, may reasonably be regarded as the parent of the very diverse recensions into which the great epic has been cast at different times in different parts of India."—Professor Lionel D. Barnett.

Journal Asiatique, Paris: "Quoi qu'il en soit de cette controverse et quelle que doive être la solution du problème posé, il reste que nous possé dons désormais, grâce au zèle, à la science, à la conscience de M. Sukthankar, une édition modèle de l'Adiparvan, que les recherches ultérieures ne pourront ni modifier ni enrichir sensiblement, une édition telle que des générations d'indianistes

# ॥ सभापर्व ॥

# वैदांपायन उवाच । ततोऽत्रवीन्मयः पार्थं वासुदेवस्य संनिधौ । प्राञ्जिलः श्रह्णया वाचा पूजियत्वा पुनः पुनः ॥ १

C. 2. 1 B. 2. 1. 2

The first fol. of Ds is missing; the second fol. begins with 8<sup>d</sup>.

The introductory mantra:

1\* नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। is found only in Si Ki. 8 Ñi Vi B Dn Di-s. Si Ks Ds read ड्यासं (for चैव) in the second line.

Before the introductory mantra, \$1 ins. ॐ नमः शिवाय । श्रीगणेशाय नमः; \$1 ॐ नमः श्रीगणेशाय; \$K3 Dn1 Ds. 4 श्रीगणेशाय नमः; \$B1 ॐ नमः श्रीकृष्णाय; \$B2.6 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय; \$B3 ॐ नमो गणेशाय; \$B4 ॐ नमो वासुदेवाय; \$D1 श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीसरस्वस्य नमः; \$D2 ॐ नमः श्रीगुरुगोविंदगणपतिभ्यः । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय.

After the introductory mantra, K1 ins.:

2\* ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे। यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायणकथां ग्रुभाम्॥; while Ds (marg.) ins.:

Of the Southern MSS., T1 begins with श्रीगुरुभ्यो नमः; G1 (marg.) हरि: ॐ अविश्वमस्तु। सभापर्वं (sic)। श्रीरामाय नमः; G2.3 हरि: ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवेदब्यासाय नमः; G5 ॐ; G6 अस्मद्गरभ्यो नमः; M1 हरिः श्रीगणपतये नमः। अविश्वमस्तु। स्वस्ति श्रीवेदब्यासाय नमः; M2 हरिः श्रीगणेशाय नमः। अविश्वमस्तुः

It should be understood that the words उवाच, ऊचु: of references like जनमेजय उवाच, पाण्डवा ऊचु: are generally omitted in Si and in S, and frequently abbreviated or omitted in other MSS., apparently for reasons of economy of space. Only the occurrences or omissions of these words (उचाच, उच्:) in unexpected places, will be noted in the sequel. — The readings of Nīlakaṇtha's commentary (Cn) were collated, but have been cited, as a rule, only when they differ from Dn, or for some other cogent reason.

Before वैशं° उ°, B1 ins.:

4\* जनमेजय उवाच । मयस्य तु कथां दिन्यां श्रोतुमिच्छामि सत्तम । सभां चैव कृतां तेन धर्मराजस्य धीमतः ।; while D₅ ins.:

5\* जनमेजय उवाच ।
रिक्षतः पाण्डवा \* \* मयो नाम महासुरः ।
कृष्णाच पावकाचैव पार्थेनामिततेजसा ।
स चकार यदूर्ध्वं वे कर्म प्रत्ययकारकम् ।
तद्भृहि भगवन्सर्वं प्राणदाय किरीटिने ।;
and, finally, S ins.:

जनमेजयः । अर्जुनो जयतां श्रेष्ठो मोक्षयित्वा मयं तदा । किं चकार महातेजास्तन्मे ब्रृहि द्विजोत्तम । [Ti om. the ref.]

1 Owing to missing fol., 1<sup>a</sup>-8° is lost in De.

— After the ref., S ins.:

7\* श्रणु राजज्ञवहितश्चरितं पूर्वकस्य ते।
मोक्षयित्वा मयं तत्र पार्थः शस्त्रभृतां वरः।
गाण्डीवं कार्मुकश्रेष्ठं तूणी चाक्षयसायको।
दिव्यान्यस्त्राणि राजेन्द्र दुर्लभानि नृपैर्भुवि।
रथभ्वजं पताकाश्च श्वेताश्वैः सह वीर्यवान्।
प्तानि पावकाव्याप्य मुदा परमया युतः।
तस्यौ पार्थो महावीर्यसदा सह मयेन सः।

C. 2, 2 B. 2, 1, 3 K, 2, 1, 7 असाच कृष्णात्संकुद्धात्पावकाच दिधक्षतः । त्वया त्रातोऽसि कौन्तेय ब्र्हि किं करवाणि ते ॥ २ अर्जुन उवाच ।

कृतमेव त्वया सर्वं खस्ति गच्छ महासुर । श्रीतिमान्भव मे नित्यं श्रीतिमन्तो वयं च ते ॥ ३ मय उवाच । मेतन्वयि विभो यथात्थ परुषर्वम ।

युक्तमेतत्त्विय विभो यथात्थ पुरुषर्षभ । प्रीतिपूर्वमहं किंचित्कर्तुमिच्छामि भारत ।। ४ अहं हि विश्वकर्मा वै दानवानां महाकविः । सोऽहं वै त्वत्कृते किंचित्कर्तुमिच्छामि पाण्डव ।। ५

[(L. 1) Ge पूर्वजस्य. — (L. 3) A few MSS. कार्मुकं श्रेष्ठं. — (L. 4) M1 (inf. lin. as above) वर्रेर् (for नृपैर्). — (L. 5) G1 रथध्वजं पताकं च; G2 ध्वजं पावकाच; G3.6 ध्वजपताकाश्च; G6 M2 रथं ध्वजं पताकांश्च. G6 श्वेताश्वांश्च स वीर्यवान्. — (L. 7) T1 G2 महावीर:. T1 कृष्णेन सहितस्तदा (for the post. half).]

—Cd cites 1<sup>ab</sup> entirely as in text. — <sup>a</sup>) G1 ins. स before ततो (hypermetric). — <sup>b</sup>) Ś1 (sup. lin. as in text) मयः पार्थस्य (for वासु°). — After 1<sup>ab</sup>, S ins.:

8\* पाण्डवेन परित्रातस्तःकृतं प्रत्यनुसारन् । — <sup>d</sup>) G1.2 पुनर्भयः (for पुनः पुनः).

2 Bs damaged. Ds missing (cf. v.l. 1).

Before 2, \$1 K4 B2 D (except D1.2; Ds missing)
G3.4 M ins. मय उ° (some MSS. om. उ°). — а)
G1-5 यसाच. K4 Ñ1 असात्कृष्णात्मुसंकृद्धात्; V1 B1.2.4
Dn D1-4 असात्कृष्णात्मु(V1 B1° च्छ्रात्मु; B1m° च्छ्रं सु; B2

°ष्णाच; D1.2° च्छ्राच)संद्धात्; B3.6 D5 असाच कृष्णा(B3

°च्छ्रा)त्मंद्धात्; B5 damaged; G6 मयं तसाच संकृद्धात्;
M1 (hypermetric) असाच कृष्णात्मुसंद्धात्. — b) G3.4

पावकाचंदविक्रमात्. — °) G3.4 मदं ते (for कीन्तेय).
— After 2, S ins.:

9\* अहं हि विश्वकर्मा वै असुराणां परंतप । तसात्ते विस्मयं किंचित्कुर्यामन्यैः सुदुष्करम् । एवसुक्तो महावीर्यः पार्थी मायाविदं मयम् । ध्यात्वा सुहुर्वं कौन्तेयः प्रहसन्वाक्यमझवीत् ।

[With lines 1-2, cf. stanza 5. — (L. 1) G1.2 पाउ (for असु). — (L. 2) G2 कार्यमन्यै:; M1 कुर्यामद्य; M2 कुर्यो यदि (for कुर्यामन्यै:). — (L. 3) G1.2 महावीर: (for °र्यः). M मायाविनं. Ge तेजस्वी चरितव्रतः (for the post. half).]

3 De missing (cf. v.l. 1). Ds om. 3. T1 G5 M2 om. the ref. — <sup>a</sup>) K1.4 कृतं मम; K2.8 V1 B4 Dn1 D2 T1 G1.2.4.5 कृतमेतत्. B1m विश्वं (for सवे). — <sup>b</sup>) K V1 B1m.2-4 D2 स्वित तेस्तु; Ñ1 युक्तमात्य; B5 damaged. V1 B2-4 D2 वजासुर (for महा°). — °) S (except Ge

M1) नो (for मे). — After 3, B1 (marg.) ins. 13\*; while S (except Ge) ins.:

10\* प्राप्तोपकारादर्थं हि नाहरामीति मे व्रतम्।

[ G3 M प्राणोपकारणार्थ (M °कारादर्थ) हि. G1.2 नादास्यामि; M2 नाचरामि. G4 मतं (for व्रतम्).]

4 D6 missing (cf. v.l. 1). — a) T1 G4. 5 अयुक्तं तत; G8 युक्तमेव. S (except G6 M1) वची (for विभो).
— b) D1.2 S (except G1) यदात्थ. K2 पुरुषोत्तम.
— c) G8 M1 °पूर्वमिदं. — d) S1 तेनघ; K3 पांडव; K4 भारते; T1 G3-5 M ते प्रियं; G1. 2 तेर्जुन; G6 तेस्स्यहं (for भारत).

5 De missing (cf. v.l. 1). — ab) B1.4 transp. विश्व and दान . K (except K3) M1 महात्मना; Cd महाकवि: (as in text). Cv cites 5 as in text. — cd) Cf. 4 d. Ś1 K Ñ1 तदहं (for सोऽहं वे). V1 B (except B3) D (De missing) M2 transp. किंचित् and कर्तुं. K2.3 सारत (for पाण्डच). Ñ1 पार्थ क्र्यों महस्प्रियं (for d). — After 5, S ins.:

11\* दानवानां पुरा पार्थ प्रासादा हि मया कृताः।
रम्याणि सुखदर्शानि भोगाढ्यानि सहस्रतः।
उद्यानानि च रम्याणि सरांसि विविधानि च।
विचित्राणि च शस्त्राणि रथाः कामगमास्त्रथा।
नगराणि विशालानि साष्ट्रप्राकारतोरणैः।
वाहनानि च सुख्यानि विचित्राणि सहस्रतः।
बिलानि रमणीयानि सुखयुक्तानि वै भृशम्।
पते कृता मया सर्वे तस्मादिच्छामि फल्गुन।

[5]

[(L. 1) M transp. मया and कृताः. — (L. 2) T1 G1.2 सुख्ताभाणि. G4.5 भोगार्थानि; G6 भोगार्दाणि. M गृहाणि च (for सह°). — (L. 3) G3-5 विचित्राणि (for च रम्याणि). — (L. 4) G1 विविधानि (for विचि°). G6 वस्नाणि (for श्र°). T1 कामकाश्च रथाश्च वै; G4 कार्मुकाणि रथा मया; G6 कामगानि रथानि च; M कामगा(M2 °र्मुका)श्च रथा विभी. — (L. 5) G2 M2 °तोरणं; G6 °वंति च. — (L. 6) G1 रम्याणि (for मुख्यानि). G2 च सर्वशः (for सह°). — (L. 7) T1 G5 जालानि; G8.4 ज° (for वि°). — (L. 8) T1 transp. कृताः and मया. G4.5 M2 एतत्कतं मया मर्च (Ma - 1) 1

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection New Delhi. Digitized by eGangotri एतत्कृतं मया सर्वे (M2 पूर्व).]

अर्जुन उवाच ।

प्राणकुच्छाद्विमुक्तं त्वमात्मानं मन्यसे मया ।

एवं गते न शक्ष्यामि किंचित्कारियतुं त्वया ॥ ६
न चापि तव संकल्पं मोधिमच्छामि दानव ।
कृष्णस्य कियतां किंचित्तथा प्रतिकृतं मिय ॥ ७
चैशंपायन उवाच ।
चोदितो वासुदेवस्तु मयेन भरतर्षभ ।

मुहुर्तमिव संद्ध्यो किमयं चोद्यतामिति ॥ ८

6 D6 missing (cf. v.l. 1). — a) K4 प्राणकृत्य(for कृच्छाद्). Ś1 K1 विसुक्तं त्वास्; Dn2 S विनिर्मुक्तस्.
K3 प्राणकृच्छापि (sic) मुक्तं त्वस्; V1 B (except B1; B5
damaged) D1-3.5 विमोचितं प्राणकृच्छाद्. — b) Ś1 यदि;
K1 Ñ1 V1 B1.3.4.6 T1 M सय (B6m [S]सुर); B2
D1-5 [S]नघ; B5 damaged (for सया). — e) K4 T1
G3-5 कृते; Cd गते (as in text). K3 शक्यामि; B2-4.6
D1-3.5 शक्तोमि; B5 damaged. B1 एतत्कृते न गच्छामि
(m एवं गते न शक्यामि). — d) V1 Cn त्विय (but Dn
as in text!); B1m त्वहं (for त्वया).

7 De missing (cf. v.l. 1). — b) Śi K Ñi Bi.e (both marg.) Cd का(K4 क) इयप (for दानव). — c) K2 कृष्णार्थं. Ge प्रीतिस (for किंचित्). — d) B D2.3.5 तत्ते (Bi भवेत्); Di कृते; G2 तदा (for तथा). Bi Ti प्रीति (for प्रति ). Śi मम (for मिय). — After 7, Ti G4.5 ins.:

12\* मयः।

वासुदेव मया कर्तुं किमिच्छसि शुभानन।

8 In De, 8<sup>abe</sup> is missing (cf. v.l. 1). Dn D3.4 om. the ref. — <sup>a</sup>) K1.2 नोदितो. — <sup>b</sup>) V1 B2.3 D1.2 मयेन पुरुष्पेभ; S मयं प्रति नर्षेभ. — 8<sup>cd</sup> (with 9<sup>ab</sup>) partly damaged in B5. — <sup>c</sup>) Ś1 अपि; K2 एव; M2 अभि- (for इव). — <sup>d</sup>) K1.4 नोद्य°; K2 कार्य° (for चोद्य°). — V1 B4 D1.2 subst. for 8<sup>cd</sup>: B3.6 ins. after 8: B1 (marg.) ins. after 3: D4 ins. after 14\*:

13\* नैपुणं दिवि शिल्पस्य संचिन्त्य मयमब्रवीत्। [ V1 B8 D4 नैपुण्यं; D1 निपुणं.]

V1 Bs. 4.6 D1.2 cont.: Ks. 4 B1.2 Dn D3-6 Gs ins. after 8:

14\* ततो विचिन्त्य मनेसा लोकनाथः प्रजापितः। [B1 (m as above) सुन्तिरं (for मनसा).]

9 a) K1.2.4 नोदं (for चोदं). — After 9ab, V1 B D ins.:

चोदयामास तं कृष्णः सभा वै क्रियतामिति । धर्मराजस्य दैतेय यादृशीमिह मन्यसे ॥ ९ यां कृतां नानुकुर्युस्ते मानवाः प्रेक्ष्य विस्तिताः । मनुष्यलोके कृत्स्नेऽस्मिस्तादृशीं कुरु वे सभाम् ॥ १० यत्र दिव्यानभित्रायान्युश्येम विहितांस्त्वया । आसुरान्मानुषांश्चेव तां सभां कुरु वे मय ॥ ११ प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं संप्रहृष्टो मयस्तदा । विमानप्रतिमां चके पाण्डवस्य सभां मुदा ॥ १२

C. 2. 13 B. 2. 1. 14 K. 2. 1. 25

15\* यदि त्वं कर्तुकामोऽसि प्रियं शिल्पवतां वर।
— °) र्री K2.3 दैत्येय; K1 दैत्येंद्र; T1 G4-6 M दियतां; G8
सदशीं. — d) B3 यदि त्वं; Cd यादशीं (as in text).
N1 T1 G1.2.4-6 M इव; V1 B3.4.6 G3 मय; B1 (m as in text) D1.2 अभि-; Cd इह (as in text). — After 9, G3 ins.:

16\* अनवाप्यां मनुष्येण तादशीं कुरु वे सभाम्। असुरान्मानुषान्देवान्गन्धर्वान्राक्षसानपि।

10 °) Ñ1 याहरां; K3 यां कृत्वा; G1.2 यां क्रियां; G3 यान्कृतान्. V1 B2-6 D2.3.5.6 नानुकुर्युर्हि; B1 Dn D4 कुर्वति; D1 कितुं हि. — b) V1 B (except B1) D1-3.5.6 कुरालाः (for मानवाः). S1 Dn D4 धिष्ठताः; Ñ1 निष्ठिताः; V1 B2-6 D1-3.5.6 मानवाः; B4 विष्ठिताः (for विस्मिताः). — °) S1 K Dn D4 सक्ले; D1.3 कुष्णेस्मिन्; G1 कुष्णे (for कृत्से °).

11 Ge om. 11<sup>ab</sup>. — <sup>b</sup>) K1 सन्येस; K2 प्रथासो; B1 प्रेक्षासो; D3.5.6 प्रथास. B1 विकृतांस; B4 Dn (!) D4 हि कृतांस (for विहितांस). — <sup>c</sup>) S1 K4 D1-3 G8.5.6 असुरान्. K3 B1 S (except G6) मानवान् (for मानुषान्). — <sup>d</sup>) K2 Ñ1 V1 B2.4.5 Dn D4 transp. तां and सभां. S ताहशीं कुरु वे सभां (=10<sup>d</sup>). — After 11, T1 G4.5 read 19<sup>ab</sup>.

12 Ñi reads 12-15 after 19, those four stanzas being then followed by lines 4ed-8ab of the followed, before the colophon. Bs damaged for entire stanza. — Ks om. 12. — Before 12, Ñi Vi B (except Bs) Dn Gs ins. वैशं° उ° (Gs om. उ°). — a) Ds संनिगृद्ध (for प्रति°). — Gi om. (hapl.) 12°-14b. — d) Si समां पुनः; Ki.4 सुदा युतः; Ki (marg. sec. m.).2 समां ततः; Vi तदा समां; B2.4.6 Di.2.5.6 समां तदा; Dn Ds.4 शुमां समां; G2 सुदा ततः; M2 समासुत (for समां सुदा). Bi समां धर्मात्मजस्य वै.

13 For sequence of N1, cf. v.l. 12. — G1 om.

C. 2. 14 B. 2. 1. 15 K. 2. 1. 25

ततः कृष्णश्च पार्थश्च धर्मराजे युधिष्ठिरे ।
सर्वमेतद्यथावेद्य दर्शयामासतुर्मयम् ॥ १३
तस्मै युधिष्ठिरः पूजां यथाईमकरोत्तदा ।
स तु तां प्रतिजग्राह मयः सत्कृत्य सत्कृतः ॥ १४
स पूर्वदेवचरितं तत्र तत्र विशां पते ।
कथयामास दैतेयः पाण्डपुत्रेषु भारत ॥ १५
स कालं कंचिदाश्वस्य विश्वकर्मा प्रचिन्त्य च ।

सभां प्रचक्रमे कर्तुं पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ १६ अभिप्रायेण पार्थानां कृष्णस्य च महात्मनः । पुण्येऽहिन महातेजाः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ १७ तर्पयित्वा द्विजश्रेष्ठान्पायसेन सहस्रशः । धनं बहुविधं दन्ता तेभ्य एव च वीर्यवान् ॥ १८ सर्वर्तुगुणसंपन्नां दिन्यरूपां मनोरमाम् । दश्किष्कुसहस्रां तां मापयामास सर्वतः ॥ १९

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

13 (cf. v.l. 12). — b) B1 D4 °राजं °छिरं. — °) K4 V1 अथावेद्य; B1-4 D1.2 यथातथ्यं; Ñ1 B6 Dn D3.4 समावेद्य; T1 तदावेद्य; G8 M2 तथावेद्य; Cv यथावेद्य (as in text). K1 सर्वमेव तदावेद्य; B5 D5.6 (m as in text) सर्वमेव तदाज्ञाय.

14 For sequence of Ñi, cf. v.l. 12. — Gi om. 14<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12). — b) Ki M2 यथाहाँम्. — After 14<sup>ab</sup>, Ti G3-5 ins.:

17\* आसनं कल्पयामास पूजयामास च प्रभुः।
— ed) K1.8.4 B1 T1 G1.2.5.6 M1 च (for तु). Ś1 K
Ñ1 B1 Dn D8.4 भारत; T1 G5.6 M2 सिक्यां (for सिक्ताः). G8.4 ततस्तु सत्कृतस्तेन कथयामास भारत.
— After 14, T1 G5 ins. the G8.4 variant of 14cd.

15 For sequence of Ñi, cf. v.l. 12. — a) Si स पूर्वदेवचितिस; K1.4 Bs स पूर्व देवचिति; Di संपूर्ण देव ; Ds स देखदेव . Cd cites पूर्वदेवा: (=दानवा:); Cn cites पूर्वदेवा: (= दानवा:); Cn cites पूर्वदेव: (= द्रषपर्वा दानवः). — b) Vi B D Ti तदा (for the first तत्र). — Gs-5 (which all om. 15°a) ins. after 15°a;

18\* संप्रहृष्टो मयो राजन्पाण्डवस्य च तस्वतः।
— °) K2.4 D2 दैस्थेयः; K3 दैस्यायः — <sup>d</sup>) M2 पांडवेषु
महास्मसुः — After 15, Ñ1 (erroneously) reads
4<sup>cd</sup>\_8<sup>ab</sup> of the next adhy.

16 Lines  $16^{ab}$ — $18^{ab}$  are repeated (with v.l.) in T<sub>1</sub> G<sub>8.5</sub> after 34\*, in G<sub>1.2</sub> M after 2. 3. 18, in G<sub>6</sub> after 2. 3.  $19^{ab}$  (cf. v.l. 2. 3. 18). — B<sub>5</sub> damaged for entire stanza. — a) S<sub>1</sub> K<sub>1.2</sub> N<sub>1</sub> B<sub>1.3</sub> D<sub>1</sub> G<sub>5.6</sub> किंचिद. G<sub>2-4.6</sub> आश्वास; Cd as in text. — b) K<sub>2</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2-4.6</sub> D G<sub>1-8.6</sub> विचित्स (for प्रचिन्त्स). Ñ<sub>1</sub> गुचिश्चेव (for प्रचिन्त्स च). K<sub>2</sub> स; B<sub>8.4.6</sub> Dn म; D<sub>8</sub> वे (for च). — d) K<sub>4</sub> Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2-4.6</sub> D<sub>1.2</sub> G<sub>8-5</sub> मनोरमां (for महात्मनाम्). B<sub>1</sub> D<sub>8.5.6</sub> पांडवस्स मनोरमां (B<sub>1</sub> महात्मनः).

17 For repetition of 17 in S (except G4), cf. v.l. 2. 3. 18. G<sub>1-3</sub> read 19<sup>ab</sup> after 17<sup>ab</sup>; M<sub>2</sub>, after 17. — <sup>a</sup>) S पार्थस (G6 कृष्णस्य) (for पार्थानां). — <sup>b</sup>) G6 पार्थ (for कृष्ण ). B1 मनोरमां (for महासमः). — °) Ñ1 G1. 2. 6 M महावाहु:; K1. 4 महाराज.

18 For repetition of 18<sup>ab</sup> in S (except G<sub>4</sub>), of. v.l. 2. 3. 18. — b) V1 B (B1m as in text) D1-3.5.6 संसर्पिया (for सहस्रतः). — G6 om. 18°-19b. — cd) K2 transp. दत्त्वा and तेभ्यः, and reads भनत्या (for एव). K1.3.4 स (for च). — After 18, D3 ins.:

19\* इति सर्वविधि कृत्वा प्रदक्षिणमवर्तत ।

19 Ge M1 om. 19<sup>ab</sup> (for Ge, cf. v.l. 18). T1 G<sub>4.5</sub> read 19<sup>ab</sup> after 11; G<sub>1-3</sub>, after 17<sup>ab</sup>; M<sub>2</sub>, after 17. — a) Ñ1 समस्तगुण ; B1 सर्वर्तुफल ; B5 गुणसंपूर्णां. — b) Ñ1 चित्र (for दिड्य ). T1 G अलंकृतां (for मनो ). — After 19<sup>ab</sup>, G8 ins.:

20\* जनौघस रथौघस यानयुग्यस चैव हि।
— °) K3 B1m T1 G2-6 M Cv दशकिष्कु (G3 °निष्कुः;
G4.6 °निष्क)सहस्राणि; Ñ1 तथा निष्कसहस्राणि; G1 शतकुष्णसहस्राणां. Cd cites किष्कुः. — a) G2 प्रयामास; G4.6 M2 दाप°; Cv माप° (as in text). K1.2 वे मयः;
K4 B6m G3-6 सर्वशः; Cd.v as in text. — After 19, Ñ1 reads stanzas 12-15 of this adhy., followed by lines 4<sup>cd</sup>-8<sup>ab</sup> of the next adhy.

Colophon. Bs missing. — Sub-parvan: Ñ1 V1 सभाक्रिया. — Adhy. name: K3 सभानिर्माणप्रारंभः; Ñ1 सभास्थानिर्णयः; V1 B1-3.6 D2.3.6 सभोपन्यासः; B4 मयोपन्यासः; D5 सभाविन्यासः; G1 सभाप्रकरणप्रस्तावः; G5 युधिष्ठरमयदर्शनं; M2 सभाकरणारंभः. — Adhy. no. (figures, words, or both): K Ñ1 V1 Dn D4 S 1 (as in text). — S'loka no.: K2.8 20; Dn D1.2 21.

# वैशंपायन उवाच।

उपित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनार्दनः । पार्थैः प्रीतिसमायुक्तैः पूजनाहीं अभपूजितः ॥ १ गमनाय मृतिं चके पितुर्दर्शनलालसः। धर्मराजमथामच्य पृथां च पृथुलोचनः ॥ २ ववन्दे चरणौ मूर्झा जगद्दन्यः पितृष्वसुः। स तया मूर्झ्युपाघातः परिष्वक्तश्च केशवः ॥ ३ ददर्शानन्तरं कृष्णो भगिनीं खां महायशाः। तामुपेत्य हपीकेशः श्रीत्या वाष्पसमन्वितः ॥ ४

अर्थं तथ्यं हितं वाक्यं लघु युक्तमनुत्तमम्। उवाच भगवान्भद्रां सुभद्रां भद्रभाषिणीम् ॥ ५ तया खजनगामीनि श्रावितो वचनानि सः। संपूजितश्राप्यसकृच्छिरसा चाभिवादितः ॥ ६ तामनुज्ञाप्य वार्णेयः प्रतिनन्द्य च भामिनीम् । ददर्शानन्तरं कृष्णां धौम्यं चापि जनार्दनः ॥ ७ ववन्दे च यथान्यायं धौम्यं पुरुषसत्तमः। द्रौपदीं सान्त्वयित्वा च आमत्र्य च जनार्दनः॥ ८

भ्रातृनभ्यगमद्भीमान्पार्थेन सहितो बली।

1 b) B (except B4.5) Dn 2 D2.5.6 T1 G3-5 सुखावासं. — °) Ñ1 B1 M °समापन्नै:; G6 °समुद्युक्तैः. — d) B1 °ई: सुपूजितः.

2 M2 om. 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K1 मनश् (for मतिं). — b) K2 पितृद°. — °) Ñ1 °राजं समा°. — d) G1 पार्थं (for प्यां). D2 पृथ्रल° (for च पृथ्र°). K2 B1 D5 °लोचनां; Ñ1 Ge °लक्षणः; T1 G1.2 M1 °लेक्षणः.

3 °) र्रा सभायां (for स तया). K1 B1 D1.2.5.6  $G_{6}$  [ उ ]पाघाय. —  $^{a}$ )  $K_{2}$  परिष्वज्य च पांडवान.

4 a) Cf 7°. B2-6 D4 द्शनानंतरं. T1 G4.5 भद्रां (for कुरज़ो). — Ñi (erroneously) reads 4cd-8ab after stanza 15 (transposed) of the previous adhy. . — °) K1 तामुवाच. — d) K1.3.4 बाष्पसमन्वितां; B1 बाष्पाकुलेक्षणः.

5 For sequence of Ni, cf. v.l. 4. - a) K1 अचितस्तु; Ñ1 अल्पं तथा; V1 B2-8 D1. 2. 8 Cnp तथ्यं पथ्यं (Cn as in text); B1 D5 पथ्यं तथ्यं; D3 पथ्यं पथ्यं (for अध्य तथ्यं). Bsm युक्तं (for वाक्यं). — b) G1.2 लघु व्यक्तम्; Gs damaged; G4 लघु वृत्तम्; Ge युक्तियुक्तम्. Cd cites युक्तं. B1 Dn(!) D4 अनुत्तरं. V1 B1m.2 (m as in text). 3-6 D1-5. 5.6 Cnp गुरु स्व(В4 गुरुम-; D2 °र) ल्पाक्षरं मृदु. — °) Ñ1 उक्तवान् (for उवाच). D1 (by corr.) सह. — d)=1. 55, 33d. K2 चार ; K8 मित° (for भद्र°).

6 For sequence of Ni, of. v.l. 4. — a) Ka तया च गजगामिन्या; Ks D4 S (Gs damaged) तया स्वजनगा-(T1 G5.6 'मा-; G2 'का)मिन्या(D4 'न्यां); Ñ1 तया स्वजनगामीन्या; V1 B (Bs damaged) तया सौहार्द्युक्तानि (B1m तया सुजनगामीनि; B2m तयाप्यजनयामीनि); D6m तया सौहार्दगामीनि. Cd cites स्वजनगामीनि (as in text). - b) K4 N1 V1 D1.2 S (except M1; Gs damaged) च (for सः). — od) K3 D5 चाथ सकृत्; D1 चाथा° (for चाप्य°). V1 चाभिनंदितः; B1 °वाद्य च; B2.6 D1 G2.4.5 M1 (inf. lin. as in text) °वंदितः. D2 संपूजिताश्चाथ सक्र° °वंदिताः.

7 For sequence of Ni, cf. v.l. 4. Ni om. 7ab. — a) Ś1 K1.4 B1.4 Dn D1.5 G1.2 तामनुज्ञाय; D2 खसारं चापिः — b) V1 B1m. 2. 6 D8 Cnp भाविनीं (Bem भागिनीं); Cd. n as in text. — °) Cf. 4ª. B1 S (G3 damaged) कृत्लो (for कृत्लां); but cf. 8° द्रौपदीं. K2 ददर्श कृष्णां पांचालीं. — d) र्रा चाथ. B1 पुरोहितं (for

8 For sequence of N1, cf. v.l. 4. - V1 D4 om. (hapl.) 8. - a) K2 G6 स; K3 तां (for च). - b) B (Bs corrupt) D1-3. 5.6 M1 धोस्यं स (B1 D3. 5.6 च) पुरुषोत्तमः. Cd cites पुरुषसत्तमः (as in text). — ed) To avoid hiatus: र्डा K4 चाप्यामंज्य (for च आमज्य). K2 ह्यामंत्र्य च; B2-6 D1-8. 5. 6 तथामंत्र्य (for आमन्य च). S (Gs damaged) सुभद्रां (but of. 5d1) परिदा(Ge °धा)य च (for d).

9 ") K2 समगमत्; G2 अप्यधिकं (for अभ्यगमत्). K2 सर्वान्; Ñ1 V1 B2-4.0 Dn D1.2 M2 विद्वान्; T1 वीरान् (for धीमान्). — b) Ks Ñi Vi S (Gs damaged) वशी (for बली). — ') Bi(m as in text) Ge सहित: (for पञ्चिम:). D4 भूत्वा (for कृष्णो). — d) K1 हवाबसी. - After 9, V1 B D Gs ins.:

आतृभिः पश्चभिः कृष्णो वृतः शक इवामरैः ॥ ९ अर्चयामास देवांश्व द्विजांश्व यदुपुंगवः। माल्यजप्यनमस्कारैर्गन्धेरुचावचैरपि । स कृत्वा सर्वकार्याणि प्रतस्थे तस्थुषां वरः ॥ १० खास्त वाच्याईतो विप्रान्द्धिपात्रफलाक्षतैः। वसु प्रदाय च ततः प्रदक्षिणमवर्तत ॥ ११ काञ्चनं रथमास्थाय तार्क्यकेतनमाशुगम्। गदाचकासिशाङ्गीद्यैरायुधैश्र समन्वितम् ॥ १२

तिथावथ च नक्षत्रे मुहूर्ते च गुणान्विते । प्रययौ पुण्डरीकाक्षः सैन्यसुग्रीववाहनः ॥ १३ अन्वारुरोह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः । अपास्य चास्य यन्तारं दारुकं यन्त्रसत्तमम्। अभीषून्संप्रजग्राह खयं कुरुपतिस्तदा ॥ १४ उपारुह्यार्जुनश्चापि चामरच्यजनं सितम् । रुक्मदण्डं बृहन्मूर्झि दुधावाभिप्रदक्षिणम् ॥ १५ तथैव भीमसेनोऽपि यमाभ्यां सहितो वशी।

21\* यात्राकालस्य योग्यानि कर्माणि गरुडध्वजः। कर्तुकामः शुचिर्भूत्वा स्नातवान्समलंकृतः ।; while T1 G4 (om. line 1). 5 ins.:

22\* आमज्य च पृथां कृष्णः प्रतस्थे तस्थुषां वरः। आमज्य च पृथां कृष्णां धौम्यं च पुरुषोत्तमः।

10 °) T1 G3-5 अग्निमम्यर्च्य (for अर्चया°). तान्सर्वोन् (for देवांश्व). — ै) K2 G3 यदुनंदनः; G6 सत्तर्षस. — °) K1 स्नानजप्य-; K2.4 Ñ1 V1 B1.2.5 Dn Ds माल्यजाप्य-; Bs माल्यै: पुल्पैर्; T1 G3. 5 माल्यैर्जप्येर्; G1.2.8 माल्येर्जप्य-; G4 अध्येर्माल्येर् (for माल्यजप्य-). — d) G1.2 M तथा (for अपि). B1 गंधेर्गंधवहैस्तथा. — After 10<sup>ed</sup>, T<sub>1</sub> G<sub>4.5</sub> ins. 23\*. — G<sub>6</sub> om. 10<sup>ef</sup>; T1 G4.5 read 10ef after 11. — e) T1 G3-5 निर्वर्स (for स कृत्वा). B2 सर्वकर्माणि. — f) S (Ge om.) प्रतस्थे पुष्करेक्षणः. Cd cites तस्थुषां वरः (as in text). - V<sub>1</sub> B D ins. after 10<sup>ef</sup>: T<sub>1</sub> G<sub>4.5</sub>, after 10<sup>ed</sup>:

23\* उपेल स यदुश्रेष्ठो बाह्यकक्षां विनिर्गतः। [T1 G4.5 च (for स). V1 राज्यकक्षां; B2.4.5 Dn वाद्यकक्षाद्. Da. 4 रथं गतः.]

11 a) B1 वाच्य ततो; G8 वाच्यान्गतान् (for वाच्या-ईतो). — ) K1 द्धिपत्रफलान्वितै:; K2 द्धे पा° क्षतान्; D2 द्घिपालफलाक्षतै:; D5. ह द्घिपात्रघृताक्षतै: ( De sup. lin. °पूर्णफळा°); Т1 G4.5 °सर्वपतंडुळे:; G1.2.6 M °पुष्पफळा-क्षतै:. — °) T1 G8-5 सुमुशं (for च ततः). र्छा वसुप्रिये च तत्पुत्रं. — d) V1 B Dn D1. 2 अथाकरोत् (B1 अवर्तयत्; Bs damaged) (for अवर्तत). T1 G3-5 वासांस्याभरणानि च. — After 11, T1 G4.5 read 10° . — G1-8.6 M ins. after 11; T1 G4. 5, after 10°f (transposed):

24\* ततस्तु कृतमाङ्गल्यो ब्राह्मणैर्वेदपारगैः।

. 12 a) M1 ततः स्वरथमां. — b) V1 ताक्ष्यप्रवरकेतनं. — d) \$1 T1 M1 समन्वितः (M1 °तः); B1 समंततः; G1. 2 समावृत: (G2 °तै:). K2 V1 B (B1 marg.) D (except D4) आयुधेरावृतं शुभं-

13 ") K2 जुभायां; B2.4 अप्यथ; Dn1 अस्य च (for अथ च). Ks. 4 B1. 3. 5 D5. 6 सु- (for च). D3 तिथिवारं च नक्षत्रे; G1. 2 निर्ययावथ नक्षत्रे. — b) G4. 8 ग्रुभान्विते. — °) K2 स (for प्र-). — d) K2 प्रवरोंधकवृष्मिषु; K4 Ñ1 V1 B D (except De) दाैडय(Ds दाैटय)सुमीव"; Ge सैनिकेश्व समावृत:. Cf. 1. 212. 3 etc. on सैन्य-.

14 °) V1 अथाहरोह. र्श K D4 तं चा(D4 वा)पि; B1 (m as in text) कृत्णस्य (for चाप्येनं). — 5) B1 (m as in text) धर्मराजो (for प्रेम्णा राजा). — °) K3 आपास्य. T1 G (except G3) चाशु (for चास्य). — d) D2 यंत्रसत्तमं; T1 G2 M1 सूतमुत्तमं; G1. 4-6 M2 सूतसत्तमं; Gs द्वत°. — °) K1.2 अभी ग्रुं; K3.4 G1-8.5.6 M Cv अभीशू $(K_4$  ंसू)न्;  $T_1$  अहशून्;  $G_4$  अभिशून्; Cd as in text. K3 T1 G8-5 M Cv प्रति-; B1 तत्र; B3 अस्य; G1. 2. 0 परि- (for संप्र-). — ) B4 ततः (for तदा). K2 स्वयं राजा युधिष्ठिरः.

15 Bs damaged. — a) K2 अपगृह्य; D3 अपानुद्य (for उपारुह्म). B1 तूणै; B2. 8. 8 D1. 2 चास्य (for चापि). — 8) Si B (Bs damaged) Ds. 4 Ti Gi. 5 चामरं (for चामर-). K1 B1 (m as in text) S अमं (for सितम्). K2 ° डयजने शुभे; K3 चामरे ब्यजने सिते. — °) V1 B2. 8. 6 D1.2 बृहद्वीर:; B1 बृहत्साचि:; B1 m.4 Dn Ds. 5.6 बृहद्वाहु:; Bs damaged; Ge ब्रह्ममूर्जि. — d) S1 K1. s. 4  $m ilde{N}_{1} \; D_{4}$  धारयामास पांडवः;  $m ilde{K}_{2}$  छत्रं दध्ने स पांडवः;  $m ilde{V}_{1} \; B_{2}$ – $\sigma$ D1. 2. 8 विदु(Bs. 8 °द)धाव प्रदक्षिणं (so old printed  $_{
m ed.!}); B_1 \, 
m an(m \, fa)$ दधार प्रदक्षिणं;  $D_{
m n}(!) \, fa 
m g \, s \, in)$ विबुधो ) वामदक्षिणं ;  $D_{8.5}$  विबुधाव (sic) स पांडवः ( $D_{5}$ °व प्रद-क्षिणं); G1.2 दुधावाशु प्रदक्षिणं.

16 a) D2 युधिष्ठिरं चार्जुनोपि. — After 16a, S (T1 G1, 2.6 M om, lines 5-6) ins.:

रथमारुह्य वीर्यवान् । छत्रं शतशलाकं च दिन्यमाल्योपशोभितम्। वैद्वर्यमणिदण्डं च चामीकरविभूवितम्।

पृष्ठतोऽनुययौ कृष्णमृत्विक्पौरजनैर्वृतः ॥ १६
स तथा आतृभिः सार्धं केशवः परवीरहा ।
अनुगम्यमानः शुशुभे शिष्यैरिव गुरुः प्रियैः॥१७
पार्थमामन्त्र्य गोविन्दः परिष्वज्य च पीडितम् ।
युधिष्टिरं पूजयित्वा भीमसेनं यमौ तथा ॥ १८
परिष्वक्तो भृशं ताभ्यां यमाभ्यामभिवादितः ।
ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुस्रद्रनः ॥ १९
निवर्तयित्वा च तदा पाण्डवान्सपदानुगान् ।

स्वां पुरीं प्रययौ कृष्णः पुरंदर इवापरः ॥ २० लोचनैरनुजग्रुस्ते तमा दृष्टिपथात्तदा । मनोभिरनुजग्रुस्ते कृष्णं प्रीतिसमन्वयात् ॥ २१ अतृप्तमनसामेव तेषां केशवदर्शने । क्षिप्रमन्तर्द्धे शौरिश्रक्षुषां प्रियदर्शनः ॥ २२ अकामा इव पार्थास्ते गोविन्दगतमानसाः । निवृत्योपययुः सर्वे स्वपुरं पुरुषषभाः । स्वन्दनेनाथ कृष्णोऽपि समये द्वारकामगात् ॥ २३ कृष्टे २० २० विष्टे २० विष्

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥

दधार तरसा भीमश्छत्रं तच्छार्ङ्गधन्वने । उपारुद्ध रथं शीघ्रं चामरव्यजने सिते । [5] नकुलः सहदेवश्च धूयमानौ जनार्दनम् । भीमसेनार्जुनौ चापिः

[(L. 2) T1 चित्रं (for छत्रं). M दांत° (for रात°).
— (L. 5) G3 रामे (for सिते). — (L. 7) G2 दृष्ट्वा (for चापि). T1 रूपचित्रमसंपन्नो; G3. ६ भीमसेनोर्जुनश्चेव.]
— ं) B D वली (for चशी). S यमावरिनिष्दनो (M2° घातिनो). — °) G M1 [S]नुययु: (G2 न्वयतु:). T1 ययतु: पृष्ठतः कृष्णम्. — ं) K1 B4. 5 Dn D5. 6 M2 सह; T1 दृतो; G1. 3-5 M1 दृता:; G2. 6 दृतं, D3. 4 ऋत्विरिभः स्वजनेर्युतः.

17 a) \$1 K2 स प्रायाद्; B1 (m as in text) ततः स; T1 स तदा (for स तथा). G2 पांडवै: (for आतृक्षिः). \$1 lacuna; V1 B2-6 D (except D3.4) G3 M2 सवैं: (for साधै). — D1 om. 17° a, — °) Hypermetric! V1 B2-6 Dn D2.5.6 G3.4 अन्वीय° (for अनुगम्य°). G6 बृहस्पतिरिवाभाति. — a) G4 चैव (for इव). \$1 K1.4 गुरुप्रियः; K3 गुरुः स्वयं; Ñ1 गुरुः प्रियः; Dn D3.6 G2 गुरुप्रियैः. V1 B2.3.6 D2 मरुद्धिव वासवः; B6 damaged. — After 17, S ins.:

26\* अभिमन्युं च सौभद्रं वृद्धैः परिवृतस्तदा । रथमारोप्य निर्यातो धौम्यो ब्राह्मणपुंगवः । इन्द्रप्रस्थमतिक्रम्य क्रोशमात्रं महाद्युतिः ।  $[(L,1)M_{\eta t}]$ 

18 b) B2.4 Dn D3.4.6 सुपीडित; S सहानुगं (G3 ° जं). Cd cites पीडितं (as in text). — d) T1 G2.4.5 ययौ (for यमौ). B1(m as in text) T1 G1.2.4.5 M1 तदा. G3.6 भीमसेनार्जुनौ तदा (G3 ° नावपि).

19 ") K4 B4. 5 Dn D5. 6 तेस्तु (for ताभ्यां). — b)

V<sub>1</sub> D<sub>1.2</sub> चाभिवादित:; G<sub>3</sub> अभिवंदित:. — V<sub>1</sub> B D ins. after 19<sup>ab</sup>: K<sub>3.4</sub>, after 21<sup>ab</sup>:

27\* योजनार्थमथो गत्वा कृष्णः परपुरंजयः ।
युधिष्टिरं समामज्ञ्य निवर्तस्वेति भारत ।
ततोऽभिवाद्य गोविन्दः पादौ जग्राह धर्मवित् ।
उत्थाप्य धर्मराजस्तु मूह्युंपान्नाय केशवम् ।
पाण्डवो यादवश्रेष्ठं कृष्णं कमललोचनम् । [5]
गम्यतामित्यनुज्ञाप्य धर्मराजो युधिष्टिरः ।

[(L. 1) Ds मयो (for अथो). — (L. 2) V1 विनिवर्तेति;
Bi. ६ निवर्तेति च (for निवर्तस्विति). Bi चाब्रचीत् (for भारत).
— (L. 4) Ki Di. 2 उत्थाय. Ki Bs तं (for तु).
— (L. 6) Ki [अ]थोवाच (for [अ]नुशाप्य).]
— ") Gs सं; Bs तो (for तै:).

20 Bs damaged. — a) Ds.4 [अ]य; Gs तान् (for च). Śi K1.2.4 D4 स तान्; Ds सदा; Gs तथा; Gs सर्वान् (for तदा). Vi B Dn Di.2.5.6 निवर्ल च तथा कृष्णात् (Bi निवर्तयामास तदा). — b) Vi B4.8 सपुरोहितान् (for सपदा°). — °) Ñi Vi B2.4 D (except Ds.4) S हुए: (for कृष्णः). — d) Vi B (Bs damaged) D (except Ds.4) यथा राकोमरावर्ता; Gs पुरंदर इवालयं.

21 Bs om.  $21^{ab}$ . — a) M2 अभि- (for अनु-). Bi= (for ते). — Si om. (hapl.)  $21^{bo}$ . — b) Ds. i तं चा; Gs तसाद (for तमा). K1 दृष्टिपथे; K4 D1. 3. 4 Gt दृष्टिपथे. S पुन: (for तदा). K2 तं च दृष्टिपथादिव(१); B1. 4 कृष्णप्रीतिसमन्विताः. — After  $21^{ab}$ , K3. 4 ins.  $27^*$ ; while B2 ins. (cf.  $27^*$ , line 5):

28\* पाण्डवा यादवश्रेष्ठं कृष्णं कमळलोचनम्।

— °) Bs लोचनैर् (for मनोभिर्). D1 अति-; T1
G1.2.4.6 M2 अभि- (for अनु-). Ñ1 G8 M च; V1 B2.8.6
D1.2.6 तं (for ते). — °) K2 कृत- (for कृष्णं). K1.4

3

C. 2. 58 B. 2. 3. 1 K. 2. 3. 1

# वैद्यांपायन उवाच । अथाव्रवीन्मयः पार्थमर्जुनं जयतां वरम् । आपृच्छे त्वां गमिष्यामि क्षिप्रमेष्यामि चाप्यहम् ॥ १ उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । यक्ष्यमाणेषु सर्वेषु दानवेषु तदा मया । कृतं मणिमयं भाण्डं रम्यं विन्दुसरः प्रति ॥ २

B2.8 D1.2 S प्रीति(G3 प्रति)समेन्विताः; K3 प्रीतिसमुच-यात्; B1 प्रतपतां वरं. See Addenda.

22 <sup>a</sup>) K<sub>1</sub> B<sub>1</sub> चैच; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> एवं (for एव). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> °दर्शनात्.

23 a) V1 B2-6 D (except D3.4) एव (for इव). Ñ1 B1 S पार्थाश्च (G6 कोन्तेया). — °) K1.4 G3 निवर्स; D1 निवृत्ताः; T1 निवृत्य. K2 [अ]य; K3.4 [ए]व; B1 च; D1 प्र- (for [उ]प.). K4 V1 B Dn D1.2.6 तुणं (for सर्वे). — a) Ś1 K2.3 B स्वं पुरं. S सरते (for पुरुषं). — G6 om. 23 f. — e) G2.4 विविध्य (for विविध्य). Ñ1 सगवान् (for कृष्णोऽपि). — f) V1 B (B1m as in text) D त्वरितं (for समये). Ñ1 द्वारिकामगमस्पूर्श. — A passage given in App. I (No. 1) is ins. in V1 B (B5 damaged) D (except D6) S after 23 (T1 G1.2.4-6 M om. lines 1 and 3; ins. lines 4-7 after 23 and lines 15-16 after वैन्नं of the next adhy.; the latter [namely, lines 15-16] are erroneously ins. in B2 just before वैन्नं उ of that adhy.).

Colophon om. in V<sub>1</sub> D<sub>6</sub>. B<sub>5</sub> missing. — Subparvan: ѹ समाफिया; G⁴ संभव! — Adhy. name:
ڹ ѹ मगवद्यानं; K₃ कुल्णद्वारकागमनं; B⁴ गोविन्दप्रयाणं;
B₆ समोपन्यास:; D₃.⁴ कुल्णप्रयाणं; M₂ द्वारकानिवेशः.
— Adhy. no. (figures, words or both): K₁-₃ ѹ
Dn₁ D1. 8. ⁴ S 2 (as in text). — S'loka no.: K₃ 27;
Dn 36; D1. 2 M₂ 37.

## 3

1 Lines 15-16 of a passage given in App. I (No. 1) are ins. in B2 before and in S after बेरां उ (cf. v.l. 2. 2. 23). — V1 om. बेरां उ°. — b) B1 (m as in text) बदतां बर:; D1.2 जयतां बर:. — °) Ś1

सभायां सत्यसंधस्य यदासीद्वृषपर्वणः ।
आगमिष्यामि तद्वृद्य यदि तिष्ठति भारत ॥ ३
ततः सभां करिष्यामि पाण्डवाय यशस्त्रिने ।
मनःप्रह्वादिनीं चित्रां सर्वरत्नविभूषिताम् ॥ ४
अस्ति विन्दुसरस्येव गदा श्रेष्ठा कुरूद्वह ।
निहिता यौवनाश्चेन राज्ञा हत्वा रणे रिपून् ।

स्वा (for स्वां). — K2 om. (hapl.) 1<sup>d</sup>-3<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) V1 B (except B1.5) Dn D1.2 पुनर् (for क्षिप्रस्). K1 [अ]हं विभो (for चाष्यहस्). — After I, S ins.:

29\* विश्वतां त्रिपु लोकेषु पार्थ दिब्यां सभां तव। प्राणिनां विस्मयकरीं तव प्रीतिविवर्धिनीम्। पाण्डवानां च सर्वेषां करिष्यामि धनंजय। [(L. 2) T1 G4 M2 °विवर्धनीं; G1. 2. 8 प्रिय°.]

2 K<sub>2</sub> om. 2 (cf. v.l. 1). — 2<sup>ab</sup> = 8<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)
\$1 K<sub>1.4</sub> D<sub>3.4</sub> अस्यु(\$1 °त्यु)त्तरेण; K<sub>3</sub> अभ्यंतरेण; Cv
उत्तरेण तु (as in text). [Possibly read as in K<sub>1.4</sub>
D<sub>3.4</sub>; but cf. 8<sup>a</sup>.] K<sub>1.3</sub> D<sub>5</sub> केलाशं; Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B (B<sub>1</sub>
marg.) D<sub>1.2.6</sub> केलासान् (cf. v.l. 8); Cv as in text.
— °) Ñ<sub>1</sub> प्रेक्ष्यमाणेषु; B<sub>1</sub> युद्धमानेषु; G<sub>1.3</sub> यक्षमाणेषु. G<sub>1.2</sub>
देवेषु; G<sub>8</sub> broken; M ऋतुभि: (for सर्वेषु). V<sub>1</sub> B (B<sub>1</sub>
marg.) D<sub>1</sub> D<sub>1.2.5.6</sub> विय(D<sub>1</sub> विष)क्षमाणेषु पुरा. — <sup>d</sup>)
Ñ<sub>1</sub> तदा सम; V<sub>1</sub> B D<sub>1</sub> D<sub>1.2.5.6</sub> सया कृ(B<sub>1</sub>m खु:;
D<sub>1.2</sub> ह)तं; G<sub>3</sub> सया \* \* ; G<sub>6</sub> सया तदा (by transp.);
M कृता (M<sub>2</sub> पुरा) सया. — °) V<sub>1</sub> B D (except D<sub>3.4</sub>)
चित्रं (for कृतं); but C<sub>1.2.6</sub> हेमं) (for रस्यं).

3 K<sub>2</sub> om. 3<sup>ab</sup> and आगमिष्यामि of 3° (cf. v.l. 1).
— a) S सभायां दानवेंद्रस्य. — 3<sup>b</sup> = 16<sup>d</sup>. — °) V1
B (except B<sub>1.6</sub>) D<sub>1.2</sub> गृहीत्वा तत्समेष्यामि; Gs आनविष्यामि तद्गृद्धा. Cv cites तद्गृद्धा (as in text). — d)
T1 G<sub>5.6</sub> यत्तु (for यदि).

 $4^{a}$ )  $K_{2}$  ततः सर्वं प्रकर्तासि. —  $^{b}$ )  $\tilde{N}_{1}$   $V_{1}$   $\tilde{B}_{1}$  (except  $B_{2}$ )  $D_{1}$   $D_{5}$   $^{c}$   $^{c}$  पांडवस्थ.  $\tilde{N}_{1}$   $V_{1}$   $B_{8-6}$  यशस्तिनः;  $B_{1,5}$  m  $D_{1}$   $D_{5,6}$  °स्तिनीं;  $D_{4}$  S महात्मने.  $K_{2}$  धर्मस्नों महात्मनः. —  $^{c}$ )  $K_{1}$  मनःप्रह्लादनकरीं;  $K_{2}$  °दिनी चित्राः;  $K_{8}$   $B_{1,8}$   $D_{6}$  °दनीं चित्राः; S °दजननीं. —  $^{d}$ )  $K_{2}$  °भूषितां

5 °) B1-3,5 m D1.2 तसिन् (for अस्ति). V1 B3-6 Dn D5.6 [उ]प्रा; B1.2 D1.2 [आ]सीत् (for [ए]व). 51 अस्ति विंदुसरेद्यापि; Ñ1 अस्तिन्बिंदुसरे वापि. — b) Ñ1

CC-0. Prof. Satya Vrat Shasfri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

सुवर्णविन्दुभिश्चित्रा गुर्वी भारसहा दृढा ॥ ५ सा वै शतसहस्रस्य संमिता सर्वधातिनी । अनुरूपा च भीमस्य गाण्डीवं भवतो यथा ॥ ६ वारुणश्च महाशङ्को देवदत्तः सुघोपवान् । सर्वमेतत्प्रदास्यामि भवते नात्र संशयः । इत्युक्त्वा सोऽसुरः पार्थं प्रागुदीचीमगादिशम् ॥ ७ उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । हिरण्यशङ्को भगवान्महामणिमयो गिरिः ॥ ८ रम्यं विन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः ।

दृष्ट्वा भागीरथीं गङ्गामुवास बहुलाः समाः ॥ ९ यत्रेष्ट्वा सर्वभूतानामीश्वरेण महात्मना । आहताः ऋतवो मुख्याः शतं भरतसत्तम ॥ १० यत्र यूपा मणिमयाश्चित्याश्चापि हिरण्मयाः । शोभार्थं विहितास्तत्र न तु दृष्टान्ततः कृताः ॥ ११ यत्रेष्ट्वा स गतः सिद्धिं सहस्राक्षः श्चीपितः । यत्र भूतपितः सृष्ट्वा सर्वलोकान्सनातनः । उपास्यते तिग्मतेजा वृतो भूतैः सहस्रशः ॥ १२ नरनारायणौ ब्रह्मा यमः स्थाणुश्च पश्चमः ।

C. 2. 72 B. 2. 3. 15 K. 2. 3. 16

सदा श्रेष्ठकुलोद्वह; V1 B4-6 Dn D5.6 गदा च कुरुनंदन.
— °) K3 G3 निहता; Ñ1 विहिता. Ś1 K3 Ñ1 Dn D4
भावयाम्येवं (Ś1 K3 °म्येन); K1.4 या मया तत्र; K2 सा मया
द्येषा; V1 B2-6 D1.2.5.6 वृष्पर्वेण; G2.4 युवनाश्वेन; Cv as
in text. B1 रणे हत्वा रिप्त्राज्ञा; D3 राज्ञा रणे रिप्त्रहत्वा.
— d) K G6 राज्ञो; Cd.n (as in text) राज्ञा (both
gloss वृष्पर्वणा). S transp. रणे and रिप्त्. B1 D3
निहता वृष्पर्वणा. — °) M2 युक्ता (for चित्रा). — f)
G1.2 रणे (for द्वा). — After 5, B1 ins.:

30\* स्वर्णभारसहस्रेण निर्मिता शत्रुघातिनी। [ Cf. 6<sup>ab</sup> and v.l. ]

6 ") Ñ1 B1 D1.2 या (for सा). K3 सा विंशति-सहस्रस्य; B2.6 m सा वे शतसहस्रेण; Cn p स्वर्णभारसहस्रस्य (cf. 30\*). — b) T1 G3-8 निर्मिता; Cd संमिता (as in text). B1-3.6 D1.2 साध्य(B1° त्व)योमयी; B2 m.4.5.6 m Dn D1 m.3.6 G1.2.6 शत्रुघातिनी; D5 शत्रुपातिनी. K1 रिपूणां जीवघातिनी. — d) Ś1 गांडिवं; K1.2 गांजीवं.

7 °) B2.8 D1.2 तथा (for महा-). — °) K2 स; D1.2 T1 G4.5 च (for सु-). — °) K3 एवम् (for सर्वम्). — °) K2.4 भवतो. D1 न च (for नात्र). S पांडवाय महारमने. — D4 om. 7°-8°. — °) D1.2 पार्थान्. — f) V1 B3-6 Dn D5.6 दिशं गतः; G1.2 दिशं यथौ (for आगाहिशम्).

8 D4 om. 8<sup>ab</sup> (of. v.l. 7). — 8<sup>ab</sup> = 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)

K3 अभ्यंतरेण; S अभ्यु(G6 °ध्यु)त्तरेण (for उत्तरेण तु).

K1 D1 च (for तु). K1-3 कैछारां; B2.4 कैछासान् (of. v.l. 2). Ñ1 V1 B5.6 Dn D5.6 अथोत्तरेण कैछासान् (D6 °शान्). — °) Ñ1 V1 B2-6 Dn D1-8.6 सुमहान्;

D5 m मघवान्; S नगराण् (M1 °वान्); Cd भगवान् (as in text). For भगवान्, of. 1. 56. 27<sup>a</sup> (with v.l.), and Addenda on this passage.

9 °) K1.3 Ñ1 V1 B D M2 द्रष्टुं (for ह्यू ). — °)
D1.2 उपास; G5 उवाह.

 $10^{a}$ ) Ñ1 V1 B (except B2) Dn D5.6 M2 对  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

11 °) Śi Ds. 4 चै(Śi चि)त्याश्चासन्; Ki प्रासादाश्च; K2-4 Vi B (Bs damaged) Dn Di. 2. 5. 6 Ti चैत्याश्चापि; Ñi चित्राः संति; Gi Mi चीत्याश्चेव; G2. 6 M2 चैत्या(G2. चित्रा)श्चेव; G3-5 यत्र चैत्या (G5 °त्रा) (for चित्याश्चापि). Cd cites चित्याः (cf. Śi above). Cf. 15° below.

— °) G2 सहिता° (for विहिता°). K2 शोभाथं विहितार्थेन.

— d) K3 तेन (for न न). K1 दृष्ट्वा न चा; K2 दृष्टांतरं; G4 दृष्टास्ततः; Cd दृष्टान्ततः (as in text). K2 क्वित्; K3 D3 स्मृताः. Ñi Vi Bim.2-4.6 Di.2 Ti विचित्रा (Ni Vi Bim °त्र-) मणि(B4 मान)मंडिताः; G1.2 न नु दृष्टाश्च ते कृतो; G3.5.6 न त्वदृष्टाथंतः कृताः. See Addenda.

12 °) Si यं दृष्ट्वा (for यत्रेष्ट्वा). Ks M2 संगतः; Bi Di.2 [अ]धिगतः; Ti Gi-5 च गतः. Bs स्वर्ग (for सिद्धि). — °) K2 पुरंदरः (for शची°). — °) K4 Gs भूतपति; Gi.2 लोकपति (G2 °तिः). K2 M स्वष्टा; Ñi शंभुर; Gi.6 दृष्ट्वा (for सृष्ट्वा). — व) Ñi ईजे देवान्; Vi B (except B3) Dn Ds.6 Gs सर्वाह्वोकान्. — After 12°, Ñi ins.:

31\* यत्रेष्टं मुनिभिः सर्वेर्नारदाधैर्मुसुक्षिः।

— °) B1(m as in text) सहस्रांगुः; Ds उपास्थितः (for उपास्थित). Gs महा° (for तिरम°). — <sup>f</sup>) K1 सर्व-; B1m.3-6 Dn1 Ds स्थितो (for बृतो).

13 °) \$1 Ge उपास्यते. \$1 मनुः, K मंत्र; Ñ1 V1 धर्मं, S परं (G1 मनुं, M2 विश्वं) (for सत्रं). K2 उपासते

उपासते यत्र सत्रं सहस्रयुगपर्यये ॥ १३ यत्रेष्टं वासुदेवेन सत्रैर्वर्षसहस्रकैः। श्रद्धानेन सततं शिष्टसंप्रतिपत्तये ॥ १४ सुवर्णमालिनो यूपाश्चित्याश्चाप्यतिभाखराः। ददौ यत्र सहस्राणि प्रयुतानि च केशवः ॥ १५ तत्र गत्वा स जग्राह गदां शङ्खं च भारत। स्फाटिकं च सभाद्रव्यं यदासीद्वृषपर्वणः । किंकरैः सह रक्षोभिरगृह्णात्सर्वमेव तत् ॥ १६

तदाहृत्य तु तां चक्रे सोऽसुरोऽप्रतिमां सभाम्। विश्रतां त्रिषु लोकेषु दिन्यां मणिमयीं शुभाम्।। १७ गदां च भीमसेनाय प्रवरां प्रददौ तदा। देवदत्तं च पार्थाय ददौ शङ्खमनुत्तमम् ॥ १८ सभा तु सा महाराज शातकुम्भमयद्भमा। दश किष्कुसहस्राणि समन्तादायताभवत् ॥ १९ यथा वहेर्यथार्कस्य सोमस्य च यथैव सा। भ्राजमाना तथा दिव्या वभार परमं वपुः ॥ २०

यं मनुजा:. See Addenda. — व) G2 सहस्रायुतपर्थयं; Cd as in text.

14 b) Tı Gs यज्ञैर् (for सन्नैर्). Si Mı वार्षसहस्र-(M1° क्ति)कै:; K3 V1 B1.3-6 Dn D3.5.6 वर्षगणान्बहुन् (B1 °णानिप); B2 D1.2.4 M2 वर्षसहस्रिकैः (D4 °स्त्राः). — d) K2 इष्टं संप्रतिपत्तये; K3 Ñ1 V1 B D धर्म(D2.5 धर्म; D4 सिष्टं)संप्रति°; S शिष्टानां प्रति°; Cd Cnp as in text. Cv cites प्रतिपत्तये.

15 a) Ñ1 V1 B (except Be) D यूपान. — b) Ś1 °मासुराः. K1.8.4 चैत्या(K8 °त्यां)श्चाप्यतिभासुराः; K2 B6 चैत्याश्चापि (Bs 'श्चासन्) हिरण्मयाः; Ñ1 चित्राश्चाप्यतिभा-स्तरान्; V1 B1-5 D चैत्यांश्चाप्यतिभास्तरान् (D1. 2.4 °श्चाप्य-तिमासुरान्; Ds °श्च प्रतिभासुरान्; Ds corrupt); S तस्य चित्रा( G1. 2 तस्य चित्याः; G8 M1 तस्य चित्यः; G8 तस्याश्चित्याः; M₂ तत्र चिंत्य)श्च भास्त्रराः. On चित्याः cf. 11°. — °) K३ शत (for यत्र). S सहस्राणां. — d) B₁(m as in text). 8  $D_{1.2}$  प्रयुतान्यर्जुदानि च (epic tag = 1. 31.  $18^b$ ; 47.  $23^b$ ; 52. 26; etc.); S अर्बुदानि जनार्दनः.

16 b) K2 G4.6 गदाशंखं. — After 16ab, T1 G3-6

32\* तसाद्गिरेरुपादाय शिलाः सुरुचिराः शुभाः। — °)  $K_8$   $D_8$  स्फटिकं. —  $^a$ ) =  $3^b$ .  $\tilde{N}_1$  आसाद्य; S (by transp.) आसीद्यद् ( G2 आसीद्वा ). — °) B D5.6 किंकराः. — <sup>f</sup>) Ks हि (for तत्). V1 B Dn Ds. 5.6 यदरक्षन्म-हन्तः — After 16, V1 B D (except D4) ins.:

33\* तदगृह्णान्मयस्तत्र गत्वा सर्वं महासुरः।

17 Bs damaged. — a) V1 B2.4.6 Dn D1.5.6 Ge M च (for तु). — b) S पार्थाय (for सोऽसुरो). Dn2 Ds.4 समामप्रतिमां तदा. — d) Ds.4 मय: (for शुभाम्). 🖄 K दिब्यां चके सभां मयः.

18 े) Ds. 4 T1 G4. 5 M1 transp. प्रवर्श and प्रदर्शे. Bs प्रवरी (for 'ददौ). Ks ददौ शंखं महास्वनं; Gs प्रययौ

परमां तदा. - °) N1 V1 B4.5 Dn D5.6 चार्जुनाय (for च पार्थाय). K2 धनंजयाय दैत्येंद्रः. — 'd) K2 देवदत्तं सुवर्चसं; V1 B D (except D3.4) शंखप्रवरसुत्तमं. — After 18, V1 B D T1 G3-6 ins.:

34\* यस्य शङ्खस्य नादेन भूतानि प्रचकम्पिरे ।

[ Gs शब्दस्य (for श्रह्मस्य). B2 D1. 2 शब्देन (for नादेन). G3.4.6 यस्य शब्दिननादेन. T1 G3-6 सर्वलोका( G3.6 ° भूता) श्चकंपिरे.]

- Lines 16a-18b of adhy. 1 are repeated (with v.l.) in T1 G3.5 after 34\*, in G1.2 M after 18, in Ge after 19ab [v.l.: 16ab) S (except M1) किंचिद्. Gs. 6 आश्वास्य. S (except Gs M1) विचित्य (for प्रचिन्त्य). — 17<sup>cd</sup>) S सर्वर्तुगुणसंपन्नां दिन्यरूपामलंकृतां — 18ab) Gg. 5 तदा विभुः (for सहस्रशः).]

19 S (except G<sub>6</sub>) om. 19<sup>ab</sup>. — a) Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2-6</sub> Dn Ds. s च सा; B1 D1. 2 सा तु (by transp.). K2 तथा दिन्यां सुदीप्तां च; Ge सा सभा भामिनीस्तंभा. — b) \$1 शातकोंभ°; B5 शातकुंभमयी तदा; D1.2 शातकुंभमहादुमा-- After 19ab, Ge repeats 16a-18b of adhy. 1 (of. v.l. 18). — d) D4 परितो (for आयता).

20 <sup>a</sup>) B<sub>2.8</sub> D<sub>1.2</sub> महेंद्रस्य; S प्रभा चा(G<sub>1</sub> प्रभाया<sup>-</sup>; G2.4 प्रमया)भेर् (for यथा वहेर्). — b) Ñ1 (१ gloss) चंद्रस्य (for सोम°). 🖄 यथै[च] भाः; Ñ1 B Dn D2.6.6  $T_1 \ G_{8-6} \ M_1$  यथा स $(T_1 \ G_{4-6} \ \pi)$ भा;  $\nabla_1$  यथाभवत्ः G1.2 M2 यथेव ह. See Addenda. — °) Ñ1 राज°; G4 शोम° (for आज°). \$1 K V1 B4 Dn D8.5 तथात्यर्थ; Bs 'damaged; D4.6 यथालयाँ; G2 यथा दिन्या; G6 परं दिच्या. — a) Ñ1 B1.2.4 D दधार; V1 B8.6 विश्रती (for a Hit).  $D_1$  वसु (for ag:). S सा चित्रा परमा (G<sub>2</sub> चित्रा परमया) बभौ.

. 21 4) V1 B4.6 Dn D5.6 अभि- (for प्रति-).

प्रहसिंग तेजोभिः. — 3) \$1 D1. 2. 5 भासुरा; Ka भास्तरा;

प्रतिव्यतिव प्रभया प्रभामकेस्य भास्तराम् ।
प्रवभौ ज्वलमानेव दिन्या दिन्येन वर्चसा ॥ २१
नगमेघप्रतीकाशा दिवमादृत्य विष्ठिता ।
आयता विषुला श्रक्षणा विपाप्मा विगतक्कमा॥ २२
उत्तमद्रन्यसंपन्ना मणिप्राकारमालिनी ।
बहुरत्ना बहुधना सुकृता विश्वकर्मणा ॥ २३
न दाशाहीं सुधमी वा ब्रह्मणो वापि ताहशी ।
आसीद्र्षेण संपन्ना यां चकेऽप्रतिमां मयः ॥ २४
तां स्म तत्र मयेनोक्ता रक्षन्ति च वहन्ति च ।

समामष्टौ सहस्राणि किंकरा नाम राक्षसाः ॥ २५ अन्तिरिक्षचरा घोरा महाकाया महावलाः । रक्ताक्षाः पिङ्गलाक्षाश्र शुक्तिकणीः प्रहारिणः ॥ २६ तस्यां सभायां निलनीं चकाराप्रतिमां मयः । वैद्वर्यपत्रविततां मणिनालमयाम्बुजाम् ॥ २७ पद्मसौगन्धिकवतीं नानाद्विजगणायुताम् । पुष्पितैः पङ्कजिश्रित्रां कूर्ममत्स्यैश्र शोभिताम् ॥ २८ स्पतीर्थामकछ्षां सर्वर्तुसलिलां शुभाम् । मारुतेनैव चोद्धृतैर्धुक्ताविन्दुभिराचिताम् ॥ २९

C. 2. 90 B. 2. 3. 32 K. 2. 3. 35

 $K_4$  D3 भास्त्ररं;  $\tilde{N}_1$  भास्त्रतः;  $B_6$  भासुरा;  $D_4$  भास्त्ररी;  $T_1$  भास्त्ररां;  $G_{1.2.6}$  M भास्त्रती. — °)  $G_6$  वभौ सा. — °)  $V_1$   $B_{1.3.4}$   $D_{11}$   $D_{5.6}$  तेजसा;  $C_0$  वर्चसा (as in text).

22 a) K2 Ñ1 V1 B D नवमेघ°; G6 नगमेघप्रकाशेन.

b) K1.4 D2 तिष्ठती; K2 B1.2.6 D1 T1 G4-6 तिष्ठति;
K3 B3-5 Dn1 D3-6 घिष्ठिता; Cn as in text. — °) G6
आगता. Ś1 K D4 विमला (for विपुला). V1 B3-6 Dn
D3.5.6 M2 रम्या; G1.2 सक्ता (for ऋङ्णा). T1 G4
आयता विपुल्लुङ्ग्ल्णा. — d) Ñ1 T1 G3-6 M1 विपापा;
D2 corrupt; G1.2 विमला; Cd विपाप्मा (as in text).
K2.3 Ñ1 B1.2 विगतज्वरा. V1 B3-6 D3.5.6 Cnp
विचित्रमणि(B4 भान)वेदिका. % Cd: विक्रमा विगच्छति
छम: अमो यस्यां। Cn: व्यूडास्वत्र विचित्रमणिवेदिकेति पाठं

23 a) Śi K Ñi उत्तम(Ñi भा)द्रव्यसंछन्ना. — b)

K² D³. 4 मणिप्राकारतोरणा; Vi Bi. 5. 4.6 Dn D₅. 6
रत्नप्राकारमालिनी; B₅ यनप्राकार \* \* \*; Gi. ² मणिप्रवरमा°.

Cn cites प्राकारतोरणा, Cnp °मालिनी (as in text).

— °) Vi B (except B²; B₅ damaged) Dn D₅. 6
वहुचित्रा. Vi D₅ G₆ बहुविधा; Cd °धना (as in text).

— d) Śi K Dn² D₃. 4 निर्मिता; D₅ विकृता (for सुकृता).

24 a) K2 न शक्रस्य; V1 B3 Dn (erroneously)
D5.6 न सा(V1 शा)त्वती; B6 T1 G5.6 न ताहशी; D2
न दाशाही; G1-4 त्रिदशानां. B8 वे (for वा). Cn cites
दाशाहीं (as in text); Cn p सात्वती! — b) B4 Dn D2.6
वाथ (for वापि). D1 ब्रह्मलोकापि ताहशी. — c) V1
B (except B2; B5 damaged) Dn D5.6 सभा रूपेण;
G3 नासीद्र्पेण; G6 M आसीद्रुब्येण. K2 संख्जा. — After
24°, K1 ins.;

35\*

शंभोर्वाथ महात्मनः।

अतीव रूपसंपन्नां.

— d) T1 तां (for यां). N (except K2 D3) मतिमान् (for Sप्रतिमां).

25 G3 om. (hapl.) 25<sup>a</sup>-27<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K1 तां च; B4 तसें (for तां सा). T1 च दिव्या; G1.2 M सा दिव्या; G4 सुदिव्या; G5 सुतन्न (sic); G6 सा दिव्या (for सा तन्न). B3 °नोक्तां. — S1 K1-3 D3.4 transp. 25<sup>b</sup> and 25<sup>d</sup>. — <sup>b</sup>) T1 रक्षितां च. B6 हरंति च; G4.6 वहंत्यथः (for वहन्ति च). — °) T1 G1.2.4.6 अष्ट (for अष्टों).

26 Gs om. 26 (cf. v.l. 25). — a) B3.4.6 अंतरीक्ष . — b) G1.2 राक्षसा: (for रक्ताक्षाः). — d) B1 D3.4 शंकरणीः.

27 G3 om. 27ab (cf. v.l. 25). — b) Ś1 K B1.3 D1.2.4 मतिमान् (for [अ]प्रतिमां). — c) K1 D3.4 वैडूर्य-पत्ररचितां; B (B5 damaged) M वैद्र्यपत्रविततां (B2 पत्रेजंलजे:; B3.6 वित्रपत्रां तां); D1.2 वैड्र्यंग्त्रेजंलजे:; T1 वैचित्रपर्यंतां; G1.2 वैप्त्रेविततां. Cn eites वैद्र्यं-. — d) B1.3.6 Dn D5.6 T1 Cn p मणिनालोक्जवलांबुजां; G M मणिनालांबुजां ग्रुभां (G1.2 नालां ग्रुभांबुजां; G6 M नालग्रुभांबुजां); Cn as in text.

28 a) V1 B (except B1; Bs damaged) Dn D1-8.5.6 Gs.6 Cnp है(V1 B2.4 D2 है)मसौगंधिकवर्ती (D1 °तां); Cn as in text. — b) K Dn2 Ds.4 G6 नानाद्विजाणेश्रुतां; V1 B3.4.6 राजहंसनिषेवितां; Bs damaged. — c) G1.2 प्रकुछै: (for पु°). — d) K3 Ñ1 V1 B D (except D3.4) G4 क् मेंर् (for क्मे-). V1 B (except B1) D कांचनै: (for शोभिताम).

29 B1.5 m read 29 as in B Dn etc., and also as in text. — a) K2 तपनीयाम्; K4 सूर्यतीथीम्; T1 G8-5 रस्य°; G1.2.6 M1 सुख°; Cd सूप° (as in text).

C. 2. 91 B. 2. 3. 33 K. 2. 3. 36 मणिरत्नचितां तां तु केचिद्भ्येत्य पार्थिवाः ।

हष्ट्वापि नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानात्त्रपतन्त्युत ॥ ३०
तां सभामभितो नित्यं पुष्पवन्तो महाद्रुमाः ।
आसन्नानाविधा नीलाः शीतच्छाया मनोरमाः ॥ ३१
काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सर्वशः ।

हंसकारण्डवयुताश्रक्तवाकोपशोभिताः ॥ ३२ जलजानां च माल्यानां खलजानां च सर्वशः । मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्स्म निषेवते ॥ ३३ ईदृशीं तां सभां कृत्वा मासैः परिचतुर्दशैः । निष्ठितां धर्मराजाय मयो राज्ञे न्यवेदयत् ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

8

# वैशंपायन उवाच। ततः प्रवेशनं चके तस्यां राजा युधिष्ठिरः।

 $V_{1} B D$  चित्रस्फ $(D_{12} \, {}^{\circ}$ स्फा)टिकसोपानां.  $- \, {}^{b}) \, K_{2} \, D_{1.2} \,$  सर्वत्रसिललां  $(K_{2} \, {}^{\circ}$ लिलतां);  $\tilde{N}_{1} \, H$  सुखंड  ${}^{\circ}$ ;  $V_{1} \, B \, D_{1} \, D_{3-6} \,$  निष्पंक  ${}^{\circ}$ ;  $G_{3} \,$  सर्वर्तुकुसुमां.  $- \, {}^{o}) \, B_{2} \, D_{2} \,$  मास्तेनेव.  $K_{1} \,$  उद्ध्तैर;  $K_{3} \,$  चोद्धृतेर (for चोद्धृतेर ).  $V_{1} \, B_{3-6} \, D_{1} \, D_{3-6} \,$  मंदानिलसमुद्ध $(D_{3.4} \, {}^{\circ}$ द्ध्)तां;  $D_{1} \,$  मास्तेन समुद्धृतां.  $- \, {}^{d}) \,$   $V_{1} \,$  आवृतां;  $D_{1} \,$  आर्चेतां (for आचिताम्).  $- \,$   $V_{1} \, B \, D \,$  ins. after  $29 \, (B_{1}, \, after \, 30^{ab})$ :

36\* महामणिशिलापट्टबद्धपर्यन्तवेदिकाम्।

[B1.3 D2 °शिलापट्ट(B1 °पण))वद्धयंत्रसुवेदिकां; B2 °शिलापट्ट-वद्धपत्रसुवेदिकां; D1 °शिलापट्टवद्धपर्यंकवेदिकां.]

30 B1 reads 30 twice: first time as in text (with v.l.) and second time as in B3.6 etc. — ab) B5 damaged. Ś1 K4 G2.3 M मणिरला(K4 °क्त)चितां; B1 (first time) महारल°. B1 (first time) D1.2 मानवा: (for पार्थिवाः). V1 B1 (second time). 3.6 Dn D3.5.6 अभ्येख मानवाः केचिह्मापि न विजानते. Cn cites all of 30° and अभ्येख of 30° as in text! — ea) K1 D2 नाभ्य(D2 °भि)जानंतस; K2 न व्यजानंत; B1 (first time) नाभिजानंति. S हम्मा न स्म (T1 G1.2.6 न सं-) प्रजानंति. K2 तेजसा (१ read तेंजसा, i. e. तेऽअसा) (for तेऽज्ञानात्). Ś1 K D4 प्रापतन् (for प्रपतन्ति). K1.4 द्वतं; K2 सुवि; Cd उत (as in text). V1 B1 (second time). 3.6 Dn D3.5.6 तेज्ञानात्मप (V1 तेना-चानात्म)तेति स्म नरा विभ्रांत (V1 °त्रस्त)चेतसः; D1 हम्मा तां नाभिजानंतसेज्ञाभिप्रतपंत्युत.

31 K<sub>1</sub> om, 31<sup>ab</sup>, — °) G<sub>1,2</sub> अस्यां (for आसन्). K<sub>2</sub> B D<sub>12</sub> लीलाः (sic) (for नीलाः).

32 a) Ñ1 कांचनानि (for कान°). — b) V1 B3.6 सहस्रशः; G1 M1 च सर्वतः. — After 32ab, K4 reads

# अयुतं भोजयामास ब्राह्मणानां नराधियः ॥ १ घृतपायसेन मधुना भक्ष्यैर्मूलफलैस्तथा ।

 $33^{cd}$ - $34^{ab}$ . —  $32^{cd}$  = (var.) 1. 199.  $45^{cd}$ ; etc. —  $^c$ )  $V_1$  B (except B2; B5 damaged) Dn D5. 6 हंसकारंडवोपेता;  $T_1$  G3-5 मृंग(G3.4 हंस)कारंडवाकीणीं:. —  $^d$ )  $T_1$  (before corr.) G (except G6) कृं किता: (for ail hans).  $33^a$ )  $\tilde{N}_1$  G2 सत्स्थानां;  $V_1$  B (B5 damaged) D (except D4) पद्मानां (for माल्यानां). —  $^b$ ) G1.3 सर्वतः. —  $^d$ )  $K_2$   $T_1$  G1.2.6  $\Xi$ ;  $K_3$  D1.4  $\Xi$ ;  $\Sigma$ 5  $\Xi$ 7

Gs. 4 सु- (for स्म). B1 पांडवानभिसेवते. — After 33, Gs-5 ins.:

37\* अष्टो तानि सहस्राणि किंकरा नामं राक्षसाः।
अयस्मयप्रहरणाः श्रूलमुद्गरपाणयः।
उपगृदाः प्रनृत्यन्ति रमयन्ति स्म पाण्डवान्।

प्राकारेण परिक्षितां रलजालिव सूपितास्।

34 a) Si ताहर्शी. — b) Ge ताहरीश्च चतुर्दशैः.

Cd cites परि- (as in text). — e) K2 T1 G1-5 M1

(inf. lin. as in text) निर्मिता; D5 धिष्टितां. — a)

B D1, 2, 5, 6 T1 G1, 2 M2 राजन् (for राज्ञे).

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 समाफिया; T1 G4 संभव! — Adhy. name: Ś1 K8 Ñ1 B4 G5 समा निर्माण; V1 B1-3.5.6 समावर्णना; D1.2 °वर्णनं; D8.4 °निवेदनं; M °करणं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(sec. m.).2.3 Ñ1 V1 Dn D3 S 3 (as in text). — S'loka no.: K2.3 Dn2 37; D1.2 38.

4

I Gs om, the ref. — After the ref., S ins. (G1 om, lines 7-8):

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri





अहतैश्वेव वासोभिर्माल्येरुचावचैरि ॥ २ ददौ तेभ्यः सहस्राणि गवां प्रत्येकशः प्रभुः । पुण्याहघोषस्तत्रासीदिवस्पृगिव भारत ॥ ३ वादित्रैर्विविधेगींतैर्गन्धेरुचावचैरि ।

पूजियत्वा कुरुश्रेष्ठो दैवतानि निवेश्य च ॥ ४ तत्र मल्ला नटा झल्लाः सता वैतालिकास्तथा । उपतस्थुर्महात्मानं सप्तरात्रं युधिष्टिरम् ॥ ५ तथा स कृत्वा पूजां तां आतृभिः सह पाण्डवः ।

C. 2. 103 B. 2. 4. 8 K. 2. 4. 14

38\* तां तु कृत्वा सभां श्रेष्ठां सयश्चार्जनसव्वित् ।
भूतानां च महावीर्यो ध्वजाग्रे किंकरो गणः ।
तव विष्फारघोषेण मेघवित्तनिद्यिति ।
अयं हि सूर्यसंकाशो ज्वलनस्य रथोत्तमः ।
इसे च दिविजाः श्वेता वीर्यवन्तो हयोत्तमाः । [5]
सायामयः कृतो ह्येष ध्वजो वानरलक्षणः ।
असज्यमानो वृक्षेषु धूमकेतुरिवोच्छ्रितः ।
बहुवर्णं हि लक्ष्येत ध्वजं वानरलक्षणम् ।
ध्वजोत्कटं ह्यनवमं युद्धे द्रक्ष्यसि विष्ठितम् ।
इत्युक्तवालिङ्ग्य वीभत्सुं विस्तृष्टः प्रययौ मयः । [10]
[After line 1, M1 ins.:

39\* एपा सभा सन्यसाचिन्ध्वजोऽद्रयस्ते भविष्यति।

— (L. 3) G1 विस्फार°. — (L. 7) T1 G2 आसज्जमानो. G2-4 M धूमराजिर् (G3 M1 °शिर्). M1 इवोत्थितः. — (L. 8) G2 M2 °वर्ण तु; G4 °वर्णानि. T1 वक्ष्यंति; G3.4 M1(inf. lin.). 2 लक्ष्यंति; G5 रक्ष्यंति; G6 चक्ष्यंत; M1 दृश्यंति. — (L. 9) G1 हि नवमं; G2 तव रथं. G4 निष्ठितं. — (L. 10) G4 विसुज्य (for °g:).]

— ab) Ñ1 V1 B3-6 Dn D5.6 तस्यां चक्रे (by transp.);
B1.2 D1.2 चक्रे तत्र. Ś1 K D3.4 पार्थो (for राजा).
— 1<sup>cd</sup> damaged in B5. — c) V1 B3.4.6 D (except D1.2) भोजयित्वा तु (D4 स) (for "यामास). — d) K2 B6 युधिष्टर:; B3.4 D4.6 G4.5 नराधिप.

2 D4 reads 2<sup>ab</sup> first as in text (v.l. भक्षेर्), and then as in Dn. — a) Hypermetric! G1.2.6 M गुचिना (for मधुना). K4 घृतपायसमधुना; V1 B3.4.6 Dn D8-6 साज्येन (D6 साज्वेन) पायसेनैव (B6 नाथ); B1.2 D1.2 घृत (D1.2 घने)न प्रयसा चैव; B5 damaged; T1 G3-5 प्रमाज्ञेन गुचिना. — b) K2.3 D4 (first time) भक्षेर; B1 बहु. (for भक्ष्येर). Ñ1 मुले: (for मूल-). V1 B (B1 marg.; B5 damaged) D मधुना मिश्रितेन च; S मोदकेश्च (G1.2 के: स-) फलेस्तथा. — After 2<sup>ab</sup>, V1 B D ins.:

40\* भक्ष्येमूँलैः फलैश्चेव मांसैर्वाराहहारिणैः। V1 B D cont.: S (T1 om. lines 2-3; see Addenda) ins. after 2<sup>ab</sup>;

41\* कुसरेणाथ जीवन्त्या हविष्येण च सर्वशः। मांसप्रकारेविविधेः खाद्येश्वापि तथा नृप। चोष्येश्च विविधे राजन्पेयेश्च बहुविस्तरेः।
[(L. 1) B3.4.6 कृप°; D1.2.4.6 कृदा° (for कृस°).
S च (for [अ]4). — (L. 2) G1-5 M सह्य° (for मांस°).
G6 सहयमोज्यप्रकारेश्च. B3 चन्यें°; G1-5 M हेह्नै°; G6 फहे°

(for खांचे°). D1 G1-3.6 नृप:. — (L. 3) G1.4 चूब्पेश्च; G6 शोब्ये°.]

— T1 om 2<sup>cd</sup>. — °) B1.2.5.6 (m as in text) आहतै:; Cd अहतै: (as in text). Ñ1 G3.5.6 M चापि (for चैव). — d) B1.2 D1.2 तथा (for अपि). S (T1 om.) धनेन (G1.6 M1 रुक्मेण; G2 रौक्मेण; M2 रुक्मेण) च सहस्रशः. — After 2, V1 B (except B2) D S ins.:

42\* तर्पयामास विश्रेन्द्रान्नानादिग्भ्यः समागतान्।

3 Si B2 om. (hapl.) 3<sup>a</sup>-4<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K1.2.4 B4
D1.2.4 तेषां (for तेस्य:). — <sup>b</sup>) K3 Ñi Vi B3-6 Dn
D3.5.6 पुन:; B1 तथा; D1.2 तदा (for प्रभु:). — <sup>d</sup>) K2.3
D4 Ti G1-5 M1 दिनि(Ti °ड्य)स्पृक्. S कीर्तिवर्धन: (for इन भारत). Cf. 1. 1. 78<sup>d</sup>.

4 Śi K³ B² om. 4² (for Śi B², cf. v.l. 3). See Addenda. — ²) Bi G M गंधेर्; Dn D1.² दि(Dn² द्र) ज्येर् (for गीतैर्). — ³) Bi दिज्ये:; G³-७ माल्ये: (for गन्धे:). Go चोचा° (for उचा°). Bi D1.² तथा (for अपि). Ti गंधेधूंपेश्च दामभि:; G1.² M माल्येनोच्चावचेन च. — °) G₅ अपूजयत् (for पूजयित्वा). K² द्विजश्रेष्ठान्; Bi सुरश्रेष्ठा. Note loose construction (nominativus pendens)! — ²) K³ G1.² निवेद्य. B1.³ D1.² देवता: संनिवेदय च.

5 a) K3 महानदाः; G2 महानदातः; G3 महादनाः. Cd.n cite महाः (as in text). Ś1 जहाः; K1 D3 चैवः; B2 महाः; Dn(!) रहाः; D5 (marg. sec. m. as in text) गहाः; T1 घहाः; G2 फुछाः; G3 सर्वे; Cv हहाः (gloss: नानावाद्यकुशलाः); Cd.n झहाः (as in text). — b) T1 G3-5 सूतमा(G4 °ता मा)गधवंदिनः; G1. 2.8 M सूतमा(G1.8 °ता मा)गधकः सह. — d) Ś1 ससरात्र; K2 D4 धमेराजं; B1m Dn D3. 5.6 धमेपुत्रं; M1 ससराष्ट्रं.

6 <sup>a</sup>) Śi K Di (partly corrupt) transp. पूजां and तां. S तथा स पूजां तां (Ti स पूजितां; Mi प्रवेशनं) कृत्वा. — b) Ki पार्थिव: (for पाण्डवः). — c) Ti Gi. s धर्मात्मा; Gi दिज्याय (for रस्यायां). — Bi om. from 6<sup>d</sup>

C. 2. 103 B. 2. 4. 8 K. 2. 4. 14 तस्यां सभायां रम्यायां रेमे शको यथा दिवि ॥ ६
सभायामृषयस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते ।
आसांचकुर्नरेन्द्राश्च नानादेशसमागताः ॥ ७
असितो देवलः सत्यः सर्पमाली महाशिराः ।
अर्वावसुः सुमित्रश्च मैत्रेयः शुनको बलिः ॥ ८
वको दाल्भ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्वैपायनः शुकः ।
सुमन्तुर्जीमिनिः पैलो व्यासशिष्यास्तथा वयम् ॥ ९

तित्तिरिर्याज्ञवल्क्यश्च ससुतो लोमहर्षणः ।
अप्सुहोम्यश्च धोम्यश्च आणीमाण्डन्यकोशिको॥१०
दामोष्णीषस्त्रवणिश्च पर्णादो घटजानुकः ।
मौज्ञायनो वायुभक्षः पाराश्चर्यश्च सारिको ॥ ११
वलवाकः शिनीवाकः \*सुत्यपालः कृतश्रमः ।
जातूकर्णः शिखावांश्च सुबलः पारिजातकः ॥ १२
पर्वतश्च महाभागो मार्कण्डेयस्तथा सुनिः ।

up to दाल्भ्य: (in  $9^{\alpha}$ ).

7 B2 om. 7 (cf. v.l. 6). —  $^b$ ) B1.3.4 चासते (for आसते). Ś1  $K_2$  पांडवान्ससुपासते;  $K_1$ .8 Ñ1 B6 D4 पांडवें: स सहा( $^b$ 6 °दा)सते;  $^b$ 7 पांडवें: स महामते;  $^b$ 8 पांडवेंश्च सहा( $^b$ 7 भा)सिरे. [Note varied attempts to eliminate hiatus, which was certainly in the original.] —  $^a$ 8 नानादेश्याः ( $^b$ 7 दिगभ्यः) समा( $^b$ 8 सभा)गताः.

8 B<sub>2</sub> om. 8 (cf. v.l. 6). — a) Cf. 1. 48. 8a. G6 सूथ: (for सत्य:). — b) K1 सूथेमाली; Ñ1 V1 B (B2 om.) D (except Dn2 D4) सिपेमोली. D2 महागिराः B सुमाली चाप्यथागिराः. — c) K4 अचीवसुः; D2 अद्य° D3 आर्ची°; G2 दुवीसाश्च. — d) T1 G2. 5.6 M2 शौनको. K3 B3 G1. 2.5 M बली; D1.2 G6 बलः; T1 बलि. — After 8, S ins.:

43\* आत्रेयः कण्वजठरौ मौद्गल्यो हस्तिकाइयपौ । [With prior half of. 1. 48. 8°. — G1. 2 खद्यजठरौ; G3 कण्वकचचौ; G4. 5 °कठरौ; G6 °क\*रो. ]

9 B2 om. up to दाल्भ्य: (cf. v.l. 6). — a) K2.3 वकदाल्भ्य: (K2 °दांभ्य:); G1.2 M वको द्वाल: G6 वको दाल्भ्य: — b) Cf. 1. 57. 74c. K1 Dn1 D3 G6 पोलो. — d) K1 तथा वसु:; K2 तथेव ते; K3.4 तथा च ये. S (except T1) वैशंपायन एव च (cf. 1. 57. 75b).

10 °) Si K Vi D3-5 Ge तैतिरिद् — b) Ki सुमंतो; Ks सुमंतो; Ti G4.5 सुदेवो; G1-8 Mi संयु(G3 °य)तो; Ge M2 संयुक्तो (for समुतो). S (except M2) रोम (for लोम°). — After 10°, Gs ins.:

44\* सत्यापादश्च दुर्वासा भारद्वाजस्तथैव च । छुनःशेफो वसिष्टश्च कण्डुरुद्दालकस्तथा। श्वेतकेतुः सहश्चेव कपदी चाश्वलायनः। बोधायनो भरद्वाज आपस्तम्बस्तथैव च।

— °). A few MSS. असु (for अप्यु ). र्डा प्रेंग होमश्र; K B1.2.4.6 (m as in text) D (except Dn1) होत्रश्र; T1 G8-6 "जातश्र; M "हों (M2 "हों)म्योथ. — d) K1.4 V1 B1.8-6 Dn D4-6 अणी ; K2 D8 T1 G1 अणि ; B2 D1.2

कण्वो;  $G_{2-6}$  M आणि- (for आणी- as in  $\mathring{S}_1$  K3  $\mathring{N}_1$ ). See Addenda.

11 °) N (except  $K_3$ ;  $B_5$  damaged) त्रैबल्खि (Si  $D_6$  त्रैबल्लिं;  $D_1$  त्रैबल्लिं च;  $D_4$  त्रिबणिश्च); S त्रिपर (M1 °प)णः. See Addenda. —  $^b$ )  $K_2$  सूकणीं (hypermetric);  $G_2$  पर्वादो;  $M_1$  वर्णादो.  $K_1$   $D_5$  घटजानुजः;  $D_3$  °काः;  $G_1$  परजानुकः;  $G_5$ . 6 घरजानुजः  $D_1$  पर्णादो घेजराहुकाः. —  $^c$ )  $G_4$  मुंजायनो.  $B_{1,2}$   $D_1$   $D_{3,6}$  वायुभक्षः.  $K_2$  परासर्योथ सुनकः. —  $^a$ )  $N_1$   $V_1$  B ( $B_5$  damaged) D सारिकः ( $B_6$   $D_5$ . 6 शारिकः  $D_{1,2}$  सारकः); S हारितः.  $K_{1,3,4}$  पारासर्याश्च सारि( $K_3$  °र)की;  $K_2$  कोंजायन्योथ सारिकः. See Addenda.

12 a) Śi D4 ਚਲ°; Ñi Vi Bi.4 Dn Di ਕਲਿ°;  $B_{2.\,3.\,6}$  बली $^\circ$ ;  $B_{5}$  damaged;  $D_{2}$  वल $^\circ$ ;  $D_{3}$  बाली $^\circ$ ;  $D_{5.\,6}$ वलो° (for बल°). Ñ1 V1 B3.5.6 शिलीवाक:; Bi सत्यपालः (see below); B4 Dn D1.2 सिनी° (for शिनी°). f K बलवाकशिनीवाकौ ( $f K_2$  °कः शिनी चैकः;  $f K_3$  °कशिनावाकौः  $K_4$  °कोश्विनीवाकः); S शी $(G_2$  नी)लवानश $(G_0$  °वान्निशि). निर्धाता (G3 °त:). — b) S1 शुत्यपाल:; K1 B2.3 Dn1 Ds. 5.0 सत्य°; K2 शूलपाणि:; K3 D4 मृत्युपाल:; K4 S शून्य° (G3 श्रुख°); Ñ1 B1.5 Dn2 D1.2 सप्त°; Vt सन्यदानः; B1 शिलीवाकः (see above); Bc वञ्जपालः (for [ Though nowhere precisely recorded, सुत्यपाल: seems almost certain. ] D4 T1 G3-6 कृताश्रमः. — °) K2 D4 जातु(D4 °त्)कण्यः; D1.3 T1 G1.3.4 M जातु(D1 M °तु)कर्णः; G2 जातुकर्णिः. — d)  $K_2$  सुपर्णः;  $K_3$  गालवः;  $K_4$  मालवः;  $\tilde{N}_1$  न्यालश्चः;  $V_1$   $B_3$ -6 Dn D3, 5, 6 आलंब:; D1 भुवन:; S प्रलंब: (for सुबल:) [Metathesis of a and &.]

13  $^{\alpha}$ )  $K_4$  च्यवन $^{\circ}$  (for पर्वत $^{\circ}$ ). Ñ1  $B_4$  महाबाहों;  $G_4$  तथाभागो. -  $^{b}$ )  $K_{2,4}$   $B_{1,2,5}$  D (except  $D_4$ )  $H_{\text{EI}}$  (for तथा). - After  $13^{ab}$ ,  $D_2$  reads  $11^{ad}$ . -  $^{\circ}$ ) Ñ1  $V_1$   $B_{1,6}$   $T_1$  सावर्णि;  $B_{2,4,5}$   $D_{11}$   $D_{3,5,6}$  सावर्णों;  $G_6$  स्वपरो (for सावर्णिङ्.). -  $K_2$  om.  $13^{d}-25^{d}$ .

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Dell. Digitized by eGangotri

पवित्रपाणिः सावणिर्माछिकिर्माठवस्तथा।। १३ जङ्घावन्धुश्च रैम्यश्च कोपवेगश्रवा भृगुः। हृरिवश्चश्च कौण्डिन्यो वश्चमाठी सनातनः।। १४ कक्षीवानौशिजश्चैव नाचिकेतोऽथ गौतमः। पैङ्गो वराहः शुनकः शाण्डिल्यश्च महातपाः। कर्करो वेणुजङ्घश्च कठापः कठ एव च।। १५ ग्रुनयो धर्मसहिता धृतात्मानो जितेन्द्रियाः। एते चान्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः।। १६

उपासते महात्मानं सभायामृषिसत्तमाः ।
कथयन्तः कथाः पुण्या धर्मज्ञाः ग्रुचयोऽमलाः ॥ १७
तथैव क्षत्रियश्रेष्ठा धर्मराजम्रपासते ।
श्रीमान्महात्मा धर्मात्मा मुझकेतुर्विवर्धनः ॥ १८
संग्रामजिद्वर्भुखश्च उग्रसेनश्च वीर्यवान् ।
कक्षसेनः क्षितिपतिः क्षेमकश्चापराजितः ।
काम्बोजराजः कमलः कम्पनश्च महावलः ॥ १९
सततं कम्पयामास यवनानेक एव यः ।

C. 2. 117 B. 2. 4. 23 K. 2. 4. 29

—  $^d$ )  $B_3$  जालुकिर्;  $B_{6m}$  भालुकिर्;  $D_{1.2}$  भालुकीर् ( $D_{1}$  °की);  $T_{1}$   $G_{5}$  वालुभिर्;  $G_{1.2}$  वालुकिर्;  $G_{4}$  वालुग-(!).  $K_{3}$  गालुकिस्;  $K_{4}$  भार्गदस्;  $D_{6}$  दानवस् (for गालवस्).  $D_{11}$  भानुकिद्दालवस्तथा;  $G_{6}$  corrupt.

14 K2 om. 14 (of. v.l. 13). — ") Ñ1 जंघामन्यु"; G M जंघाबंघ" (G6 जंघश्चंद"; M2 जंघाबंद्द"). — b) K1.3 Dn (!) D1 कोपनेगश्च वा; K4 B4.6 D4 कोपनेगस्वथा; B5 damagod; D3.5.6 कोकनेगश्रवा; G1.5.6 M कोपो (G5 गोपः; G6 को नु) नेगश्रवा. — °) Ś1 हरिनेशुश्च; Ñ1 परिनक"; V1 हरिनशु ; B हरिनशु ; S प(M1 न)रिनशु (G5 भ्र)श्च. — d) K4 चक्रमाली; D1.2 नश्च ; D3 नश्मालि:.

15 K2 om. 15 (cf. v.l. 13). — 15ab is damaged in Bs. — ") K1.4 Ñ1 V1 B Dn1 D2.4.6 काक्षीवान; T1 कक्षि°; M2 कक्षीवाण्. K1 उसिजश्चैव; K3.4 औसिज°; Ñ1 उपिज°; B1.2.6 D1.2 कुशिक°; B3 ऋषिज°; D3 कुटिज°; De किष्ज°. — b) Si has lacuna between ना and गी. K4 नासिकेतोथ; D3 G3 नाचिकेतश्च. V1 B1.0 शौनक: (for गौतम:). — °) K (K2 om.) B1.2 D1.2 पिंगी; T1 पैलो; G3-6 पैंगिर्; M1 लेंगो; M2 पैंग्यो. — d) G1. 5 शोंडिल्य°. . G3-5 महायशाः. — e) K1. 4 D4 कर्कटो; Ks कर्केंचो; Ñ1 V1 B2-6 Dn D3. 5.6 कुक् (B3. 4 Ds. 6 °कु)रो; B1 D1.2 कुंडिनो (B1 °लो); S कुररो (T1 कुरवो; G5 कूररो; G6 कूरवो; M1 कुवेरो). Ñ1 जानुजंघश्च; V1 B5 Dn D3.5 M2 वेणुजंघोथ. — f) B1. 2. 5. 6 Dn D3. 5. 6 G1. 2 कालाप:; D1 कालेय:. र्श कत; K1 कच; K4 B4 कल; V1 कंक; D3 कट (for कठ). - After 15, S ins.:

45\* शार्क्ररसौलकुष्यश्च पर्णवल्कस्तथैव च।

[Gs.4 शार्कृरिस; M शार्क्षकस. T1 शैलकुंभ्यश्च; G1.2.6 तैलकुंड्य(G6°म)श्च; G5°कूप्यश्च. G4 परि°; M1 (inf. lin.) वर्णे° (for पर्ण°).]

16 K2 om. 16 (cf. v.l. 13). — a) \$1 K (K2

om.) D4 एते वै (for मुनयो). V1 B3-6 Dn D3.5.6 धर्मविद्वांसो; G6 धर्मरिहता. — b) S1 B1 सहा°; B2 जित्वा°; B3 D1.2.4 S जित्ता° (for धृता°). — °) S1 K (K2 om.) D4 समागस्य महात्मानः (K1.4 D4 °नं). — S1 K1.4 om. (hapl.) 16<sup>a</sup>-17<sup>a</sup>.

17 K2 om. 17; Ś1 K1.4 om. 17° (cf. v.l. 13, 16).

— °) В2 उपासंत; В4.6 समामते; S उपासिरे. В3.4.6 В4 S (except М1) महात्मानः. — °) G1.2 समामध्ये युधिष्टरं; G6 सभायां मुनिसत्तमाः. — °) К1 प्रवदंतः (for कथ°). К3 दिव्याः; Т1 G (except G3) गुन्नाः (for पुण्याः). — °) К3 धर्मज्ञाः गुन्योखिलाः; Т1 G गुन्यो धर्मवत्सलाः.

18 K2 om. 18 (cf. v.l. 13). — a) B1 D2.4 T1 G (except G4) क्षत्रियाः (or all) श्रेष्ठाः; B3.6 क्षत्रिया राजन्; B5 damaged. — b) M2 युधिष्ठित्म् (for धर्मराजम्). S (except G5.6) उपासिरे. — c) S श्रीमांश्र सुम(T1 G5 श्रीमान्यसुमें)हात्मा च. — d) D1 पुण्य°; G (except G2) मुंच° (for मुञ्ज°). G6 विवंधनः

19 K2 om. 19 (cf. v.l. 13). — ab) G1.2 संग्रामजनमुख्यक्ष. T1 G3-5 (avoiding hiatus!) भुंखक्षाच्युप्र (for भुंखक्ष उप्र ). K3 सुमुखक्षेव (for उप्रसेनका). S सारत (for वीर्य ). — After 19ab, S (except G5.6) reads (with v.l.) 24ab. — c) D1 वज्र ; G6 तक्ष (for कक्ष ). — d) K3.1 क्षप(K1 h)कक्षा; D1.2 क्षेमकक्षापरा ; G2 क्षेमकक्ष परा . — e) B6 G1-3 कंबोजराज:. K1 Dn2 D1-3.5 कमठ:; B6 कुकल:; G5.6 कपिल: (for कमल:). K3 T1 M2 कांबोजराजकमल:; Ñ1 V1 B1.2.5 Dn1 D6 कंबोजराज: कमठ: (B1m कुकत:); B3.1 कां(B1 कं)बोज: कुकलक्षेव. — f) D6 कंपन: स; M2 कंबलक्ष. B2 महाजर:.

20 K<sub>3</sub> om. 20 (cf. v.l. 13). — b) V<sub>1</sub> =; B<sub>1,3,6</sub> S \(\frac{1}{3}\); (for \(\frac{1}{3}\)). — After 20<sup>ab</sup>, V<sub>1</sub> B D T<sub>1</sub> C. 2. 118 B. 2. 4: 23 K. 2. 4. 29 यथासुरान्कालकेयान्देवी वज्रधरस्तथा ॥ २० जटासुरी मद्रकान्तश्च राजा कृन्तिः कृणिन्दश्च किरातराजः । तथाङ्गवङ्गौ सह पुण्ड्रकेण पाण्ड्योडुराजौ सह चान्ध्रकेण ॥ २१ किरातराजः सुमना यवनाधिपतिस्तथा ।

चाणूरो देवरातश्र भोजो भीमरथश्र यः ॥ २२ श्रुतायुधश्र कालिङ्गो जयत्सेनश्र मागधः । स्रुग्नमा चेकितानश्र सुरथोऽमित्रकर्षणः ॥ २३ केतुमान्वसुदानश्र वैदेहोऽथ कृतक्षणः । सुधर्मा चानिरुद्धश्र श्रुतायुश्र महाबलः ॥ २४ अनुपराजो दुर्धरः क्षेमजिच सुदक्षिणः ।

G1-3 ins.:

46\* वरुपौरुषसंपन्नान्कृतास्त्रानितौजसः।

[B1 D1.2 °संपन्न:, D1.2 कृतास्त्रान्स्य(D2 °मि)ततेजसः.]

ightarrow  $^{\circ}$ )  $^{\mathrm{D}_{\mathrm{1.2}}}$  यथा सुतान्;  $^{\mathrm{M}_{\mathrm{2}}}$  तथा दुरान् (  $^{\mathrm{for}}$  यथासुरान्). 21 K2 om. 21 (cf. v.l. 13). Owing to damaged fol., 21<sup>ab</sup> is lost in B<sub>5</sub>. For B<sub>1-4.6</sub> D<sub>1.2</sub> see below. — a) Ñi Vi Bam Dn D3-6 मदकानां च; Ti G1.2 मत्त(T1 मंत्र)कांतश्च. — b) \$1 K3.4 कुंभी; K1 D3 कुंती; S कुणि: (for कुन्ति:). Ñ1 V1 कुलिंद्श्र; B4m कुलिंकु°; Dn D3-6 पुल्टिंद°; G5 किणिंद°; G6 corrupt. — °) K1.4 Bam Dn2 D4.5 T1 G1.3.4 M2 त(K4 य)थांगवांगी; Ks यथांगवंगों; G2 तथांकवंको. र्श B3.4 m. 5 D3 पुंडकेन; T1 G2.5 M1 पौंड्केण (G2 °न); G1 पांडकेण; G3.4 पौंट्°; M2 पाण्य°. G6 तथांगवंकौ च सुपौंड्कौ वा. — d) S1 K (K2 om.) पांड्यश्च राजा; Dn1 पांड्योंध्रराजी. Ñ1 V1 B<sub>3.4</sub>m, 5 Dn D<sub>3.5.6</sub> transp. सह and च. B<sub>4</sub>m D<sub>3</sub> [आं]ध्रकेन. S पांड्योत्र (G1.2 पांड्योथ; G6 पोंड्रोत्र; M1 पांड्योपि; M2 पाण्योपि) राजा सह केरलेन. — For 21, B1-4.6 D1.2 subst. the foll. Anustubh lines (B3 subst. lines 1-2 for 21ab and reads 21cd with v.l. as given above):

47\* जटासुरो मद्रकश्च राजा कुन्तिः पुलिन्दकः । किरातराजश्च तथा वङ्गेताः सहपुण्डूकः । पाण्ड्यश्च राजा सुमहानन्ध्रकेण महात्मना ।

[(L, 1) B1 कुंती. B4 कुलिंदक: D1.2 राजा कुंति-(D2 °दी)पुर्लिगक: — (L. 2) B1.2 D1.2 °पौंड्र(B2 °पौंड्र्)क: — (L. 3) D1 माद्र °(for पाण्ड्य°). B2 चलकेश (for अन्ध्रकेण). B6 पांड्योंड्रराजी च सह अंध्रकेण etc.] — N (K2 om.) ins. after 21 (B1-4.6 D1.2 ins. after 47\*):

48\* अङ्गो वङ्गः सुमित्रश्च शैव्यश्चामित्रकर्शनः।

[Ñ1 अंगो वंगः पांडुकश्च;  $B_1$   $D_{1.2}$  अंगो वंगश्च पाँड्रश्च;  $B_2$  वंगावंगश्च पाँड्रश्च;  $D_4$  तथांगवंगौ सहिती. Ś $_1$   $K_3$   $B_4$  सैन्य)श्चामित्रकर्षणः;  $D_6$  दौब्य आमित्र°.] 22  $K_2$  om. 22 (of. v.l. 13). Ś $_1$  K ( $K_2$  om.)

D<sub>1</sub> transp.  $22^{ab}$  and  $24^{ab}$ . — <sup>a</sup>) B<sub>3</sub> ग्रुंभश्च; G<sub>1.1</sub> च तथा (for सुमना). — <sup>b</sup>) B<sub>3</sub> जव° (for यव°). — After  $22^{ab}$ , S ins.:

49\* पाञ्चालश्च विरादश्च द्वमशल्यः पृथुश्रवाः। [ G4 M2 पांचाल्यश्च ; G5.6 पांचालाश्च.]

— S reads  $22^{cd}$ – $23^{ab}$  after 29. —  $^c$ ) Ñ1 वानरो; B चानूरो; D1 चाणुरो; T1 G6 चारणो. B1m D1.8 G1 दे( $D_{1.2}$  दे) बराजश्र; T1 G6 मोजराज°. —  $^a$ ) Ñ1 मैमरिश्र यः; T1 G6 देविरथ(G6 देवरिश)श्र यः; G1.2 M2 है(G1: मै)मरथश्र यः; G3.5 हैमरथोपि च; G4 M1 मैमरथोपि च (M1°रथस्वथा).

23 K<sub>2</sub> om. 23 (cf. v.l. 13). For sequence in S, cf. v.l. 22. — a) S (except G<sub>4</sub> M<sub>2</sub>) ज्ञाता° (for अता°). Ñ1 V1 B<sub>3.6</sub> विकांतो (for कालिज़ो). — b) K (K<sub>2</sub> om.) Ñ1 V1 B (except B<sub>2</sub>; B<sub>4</sub> damaged) D (except D<sub>4</sub>) जयसेनश्च; T1 G (except G1.2) यहाँ. — In Dn<sub>2</sub> the sequence of 23°d-25°d is: 24°d, 23°d, 25°d, 24°d. — c) B<sub>1</sub> Dn (!) सुकर्मा; B<sub>3</sub> M<sub>1</sub> सुधर्मा K<sub>1</sub> च कृतानश्च (for चेकिता°). — Ñ1 om. (hapl.) 23<sup>d</sup>-24°d. — d) K<sub>1.3</sub> D<sub>4</sub> सुरथो(K<sub>3</sub> °जो)मित्रकर्शन; K<sub>2</sub> om.; K<sub>4</sub> V<sub>1</sub> वैदेहोथ कृतक्षण: (=24°); B (B<sub>5</sub> damaged) Dn D<sub>1-3.5.6</sub> °र्शन:); S सुख्यसेनश्च भारत.

24 K<sub>2</sub> om. 24 (cf. v.l. 13); G<sub>5.6</sub> om. 24<sup>ab</sup>; Ñ<sub>1</sub> om. 24<sup>a</sup> (cf. v.l. 23). Ś<sub>1</sub> K (K<sub>2</sub> om.) D<sub>2</sub> transp. 22<sup>ab</sup> and 24<sup>ab</sup>. For sequence in Dn<sub>2</sub>, cf. v.l. 23. T<sub>1</sub> G<sub>1-4</sub> M read 24<sup>ab</sup> after 19<sup>ab</sup>. — a) G (G<sub>5.6</sub> om.) M क्षेमश्च (for केतुमान्). G<sub>4</sub> वहवादानश्च K<sub>1.4</sub> केतुबंध: धुदानश्च. — b) T<sub>1</sub> G<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> वेदेहश्च G<sub>4</sub> विदर्भश्च. B<sub>1.4</sub> D<sub>1.2</sub> वेदेहोइतलक्षण:. — e) K<sub>1</sub> S धुव(K<sub>1</sub> G<sub>2.6</sub> °श)मां चा°; Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B (B<sub>5</sub> damaged) D<sub>1.2</sub> निषधश्चा°. — d) S महारथ: (for °a\overline\*).

25 K<sub>2</sub> om, 25<sup>abo</sup> (cf. v.l. 13). For sequence in Dn<sub>2</sub>, cf. v.l. 23. — a) G<sub>1.2.4</sub> अनुपराजा. — b) K<sub>1.4</sub> B<sub>1.2</sub> D<sub>1.2</sub> असक (K<sub>1</sub>° -)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Nel Belli Digitized by eGangotri (अ) अ; Go क्षेपजिच. Bs सुदर्शनः

शिशुपालः सहस्रतः करूपाधिपतिस्तथा ॥ २५ वृष्णीनां चैव दुर्धर्षाः कुमारा देवरूपिणः । आहुको विष्टुथुश्रैव गदः सारण एव च ॥ २६ अऋरः कृतवर्मा च सात्यिकश्र शिनेः सुतः । भीष्मकोऽथाहृतिश्रैव द्युमत्सेनश्र वीर्यवान् । केकयाश्र महेष्वासा यज्ञसेनश्र सौमिकः ॥ २७ अर्जुनं चापि संश्रित्य राजपुत्रा महावलाः ।

अशिक्षन्त धनुर्वेदं रौरवाजिनवाससः ॥ २८ तत्रैव शिक्षिता राजन्कुमारा वृष्णिनन्दनाः । रौक्मिणेयश्र साम्बश्च युयुधानश्च सात्यिकः ॥ २९ एते चान्ये च बहवो राजानः पृथिवीपते । धनंजयसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्बुरुः ॥ ३० चित्रसेनः सहामात्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा । गीतवादित्रकुशलाः शम्यातालविशारदाः ॥ ३१

C. 2. 131 B. 2. 4. 38 K. 2. 4. 44

D4 अदक्षिण: (for सुद°). B5 Dn1 D3.5.6 क्रमजिच सुदर्शन:. — °) Ñ1 सपुत्रश्च; B1 सास्वकीक:; G4.5 M2 दशग्रीव: (for सहसुत:). T1 G1.2.6 M1 शिशुपालदशग्रीवौ; G3 शुशुपालो (sic) जरासंध:. — d) Ś1 lacuna; S करूशा°; Cd as in text. — After 25, T1 ins.:

50\* पान्त्यान्ध्रराजी सहितादं \* \* न महात्मनाम् । 26 a) K4 सुरूपा (for बृष्णीनां). Si K D2.4 T1 G8

चापि (for चैच). — b)=(var.) 1. 78. 12b. G3-5 काम (for देव'). — ') Si K3 B3 आहुको विप्रथुश्चैव; Dni Dl.2 G4.5 आहुकोपि (Dl.2 'ति-) पृथुश्चैव; G1.2

आहकः पृथुकश्चैव.

27 a) T1 कृतकर्मा; G6 क्ररकर्मा. — b) Si Ñi V1 B1. 2.4 Dn1 D3. 5. 6 सत्यक (B1 D5 ° कि) आ; Bs damaged; See Addenda. Dn2 G3 सात्यकश्च: G2 सात्विकिश्च. A few MSS. सिने:. T1 G6 शिनिज: (G6 निशिजे) शश एव च. - °) Si has lacuna between को and ति. K1 भीदमकश्च धृतिश्चेव; K2 Ñ1 B2.4.6 Dn D1.2.6 G3 भीष्मकोथाकृति( Do °वृति-; Gs °हृदि )श्चेव; Ks. 4 D4 भीष्म-कश्चाहु( K4 °को ब्याह-; D4 °कोप्याह )तिश्चैव; V1 भीष्मको-थाहकश्चेव; B1 भीष्मकः सांगतिश्चेव; Bs damaged; T1 Gs.8 °को हृदि(T1 °ति-; G8 °षि)कश्चैव; G2 भीष्मकोधाहृतिश्चैव; text as in B3 D3.5 G1.4 M. [The name आहति recurs in 2. 13. 21ª and 2. 28. 39ª, and must be read thus each time. ] — d) K1.3 द्युन्न (K3 ° म)सेनश्च; K2 ऋतुसेन°; B1 युयुत्सेन°; D1.2 द्रमसेन°. — °) K3 B (except B1; Bs damaged) D कैकेयाश्च (Dn1 'योथ); K4 कोंतेयाश्च. Si K D4 G1.2 महावीर्या (for महे°). — <sup>f</sup>) र्रा K3 जयत्सेनश्च; G1 व्रजसेनश्च. K D4 सोमिकः; Bs सौमिक:; D2 सौनिक:; S सोमक: (G8 सैनिका:; M1 as in text). — After 27, Dn(!) Ds-s ins.:

51\* केतुमान्वसुमांश्चेव कृतास्त्रश्च महाबलः। [Cf. 24<sup>ab</sup>. Ds. ६ क्षतायुद्ध (for कृतास्त<sup>°</sup>).] Dn Ds-5 cont.: K4 V1 B (Bs lacuna) D1.2.6 S ins. after 27:

52\* एते चान्ये च बहवः क्षत्रिया मुख्यसंमताः। उपासते सभायां स्म कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्।

[(L. 1) B1 युद्धदुर्मदाः (m °संमताः); D3-5 मुख्यसत्तमाः; G8-5 लोकसंमताः. K4 राजानो मुख्यतां गताः; G6 क्षत्रमुख्याः समागताः. — (L. 2) B4 तां; G3-5 वै (for स्म).]

28 B3 om. 28-29. — a) K2 चैत; B2.4.5 Dn D3.5.6 ये च (for चापि). Ś1 K4 संश्रुत्य; K1.3 B6 D4 संस्त्य; T1 संगृह्य. G M अर्जुतं त्(G6 चो)पसंगृह्य. — b) V1 B6 महारथा:; S यशस्त्रित: (for महावला:). — c) S (except G5) शिक्षंते सा (for अशिक्षन्त). D1.2 विदा-

29 Bs om. 29 (cf. v.l. 28). — a) M1 तथैव. S सर्वे (for राजन्). — b) Ñ1 B1.4 कुमारा वृष्णिवर्धनाः; S वृष्णिपुत्रा यशस्तिनः. — °)=1. 211. 9a. S प्रद्युत्रो रोक्सि(Go °हि)णेयश्च. — d)=4. 67. 20a. S1 K1.2.4 Ñ1 V1 D4 युयुधानोथ (perhaps read so; see Addenda). — After 29, S reads 22ad-23ab; while Ñ1 repeats 26ad. On the other hand V1 B (B3 om.; B5 damaged) D ins. after 29:

53\* सुधर्मा चानिरुद्धश्च शैब्यश्च नरपुंगवः।

[B1 सुभन्वा; B4.6 सुशर्मा. B1.2.4.6 D1.2 चेकितानश्च (for चानिरुद्ध°). Post. half = Gītā 1.5]

30 b) B1.2 D1.2 राजानः पृथिवीश्वराः (B1 °सुराः); S राजपत्रा महाबलाः. — After 30°, S ins.:

54\* धनंजयमुपातिष्ठन्धनुर्वेदचिकीर्षवः।

— °) K2 B1.2 D1.2 चैंच; S तत्र (for चात्र). — d) K1 [S]त्र; K3 च; T1 G4-6 स (for सा). K Dn D1.2 तंबर:. — After 30, B1-5 D S ins.:

55\* उपासते महात्मानमासीनं सप्तविंशतिः।

[S उपासत (Go M °ते) तमासीनं. D4 आसीनाः; S (except M2) गंधवाः (for आसीनं).]

31 <sup>a</sup>) G1 गंधर्वराजः सामात्यः. — <sup>b</sup>) S गंधर्वा(G1 M2 °वों)प्सरसां गणैः. — After 31<sup>ab</sup>, S ins.:

प्रमाणेड्य लयस्थाने किंनराः कृतनिश्रमाः । संचोदितास्तुम्बुरुणा गन्धर्वाः सहिता जगुः ॥ ३२ गायन्ति दिन्यतानैस्ते यथान्यायं मनस्विनः । पाण्डुपुत्रानृषींश्चेव रमयन्त उपासते ॥ ३३ तस्यां सभायामासीनाः सुत्रताः सत्यसंगराः । दिवीव देवा ब्रह्माणं युधिष्ठिरस्रपासते ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

3

# वैदांपायन उवाच। तथा तत्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु। महत्सु चोपविष्टेषु गन्धवेषु च भारत॥ १

56\* तस्यां सभायामास्ते स्म बहुभिः परिवारितः।
— °) Вь नृत्य °. — с ) Сб. 58\*. Вь damaged.
Śі शम्यासाल °; Кі शिष्या ताल °; К2.4 Вс Dn Dь
स(Dь श)म्यक्ताल °; Кз सम्याताल °; Йі Vі Ві.2.4 С2
सा(Сз शा)म्यताल °; Оі सम्यक्साल °; Оі सम्याताल °;
Ті Сі.в शम्यताल °; text as in Вз Оз.в Сз-ь М.
Сс cites सम्या (as in text), Сп cites साम्यं (= तालविशेषः), Спр शंपा (= दक्षिणहस्तगृहीततालविशेषः).

32 a) K2.3 Dn2 D4 S च; B1 तु (for Su). K1.3.4 Ñ1 V1 B2.4.6 D4 G5.6 Cn ल्ये (for ल्य-). — b) Ś1 K1.3.4 B1.2 m.3.6 Dn2 D3.4.6 कृतिश्रियाः; B5 damaged; D1.2 G1 विश्रमाः; T1 G3-5 च कृतश्रमाः. See Addenda. — c) K2.4 संनोदितास; S (except T1 G5) ते चोदितास. K2-4 Dn(!) तुंबरुणा; D2 तंबु . — d) K3.4 D4 गंधर्व- (for गन्धर्वाः). K1 सभायां; D1 संहताः (for सहिताः). Ñ1 विभो; B5 damaged; B6 तथा; D1.2 तदा (for जगः). V1 B1-4 Dn D3.5.6 गंधर्वसहितासदा(B4 स्तथा); S गंधर्वाः (G1 चेंः) किनेरैः सह.

33 a) Ñ1 B2-4 D1.2 गायंतो. K1 B2.0 दिन्यगानेस्ते; K2 °मानेश्च; Ñ1 °गाथेस्ते; B1 °तालेस्ते. D4 ते: (for ते). S दिन्यगानेषु गायंति (G1.2 °गानेष्वगायंत; G0 M °तानेषु गायंति). Cd cites दिन्यताने: (as in text). — b) K1 प्रथाज्ञाय; D4 यथान्यासं. N1 दिन्यगाथा स्म भारत; S गाधा (G6 M °था) दिन्याश्च भारत. — After  $33^{ab}$ , Ñ1 ins.:

57\* देवतांश्च मुनींश्चेव पार्थिवांश्चेव तोषयन् ।;

58\* शस्यातालेषु कुशलाः कुशला गीतवादने ।  $[T_1$  समक्ता $^\circ$  (sic);  $G_{1,2}$  श्( $G_{2}$  र)म्यता $^\circ$ .  $G_{6}$  M  $^\circ$ वादिते (for  $^\circ$ वादने).  $G_{1,2}$  गीतवायिवशारदाः.  $Cf_{1,3}$ 

लोकाननुचरन्सर्वानागमत्तां सभामृषिः। नारदः सुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा।। २ पारिजातेन राजेन्द्र रैवतेन च धीमता।

— °) S पांडवेयान् (for पाग्डुपुत्रान्). Ñ1 नृपांश्चेव (for सधीं '). — d) G1 M2 उपासिरे. — After 33, G3 ins.:

59\* हाहाहूहू: पर्वतश्च नारदश्च पृथुश्रवाः । गायन्ति च प्रनृत्यन्ति उर्वद्याद्यप्तरोगणैः।

34 <sup>ab</sup>) Si K सत्यवादिनः (for °संगराः). S तत्त्वं सभायामृवयो (Ti °यां राजानं; Ge °यां कुशलो) राजानश्र पृथिवधाः. — Cd cites 34<sup>cd</sup> exactly as in text. — ') Si K Bi D2.4 देवं (for देवा). S देवेंद्रं (for ब्रह्माणं).

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 समाफिया. — Adhy. name: Ś1 Ñ1 V1 D1. 2.4 समाप्रवेश:; K8 G5 युधिष्टिसमावर्णनं (G5 °समाप्रवेश:). — Adhy. no. (figures, words or both): K1-3 Ñ1 V1 Dn D2.3 S 4 (as in text). — S'loka no.: K3 34; K4 5 (!); Dn2 40.

5

1 Bs damaged. — a) Bs Dn(!) Ds अथ (for तथा).
S अथो(T1 Go तत्रो-; G3 ततो-; Gs. द तथो)पविष्टेष्ट्रिष्पु.
— b) T1 च राजसु (for महासमु). G M पार्थिवेषु च भारत (G1.2 नारदः). — a) S सर्वशः (for भारत);
B1 महात्मसु च सर्वतः. — After 1, all MSS. except si K1-3 N1 ins. a passage (of 16 lines) given in App. I (No. 2).

2 B<sub>2</sub> reads 2<sup>ab</sup> after 3<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>. <sup>b</sup> देशान्।
G<sub>6</sub> M<sub>1</sub> सर्वान् (for लोकान्). K<sub>1</sub> उपचरन्; G<sub>6</sub> अतिचरन्
T<sub>1</sub> G<sub>6</sub> लोकान् (for सर्वान्). K<sub>2</sub> देवलोकात्तदा राजन्।
M<sub>2</sub> सर्वानिप चर्छोकान्. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub>. <sup>3</sup> B<sub>2</sub> D<sub>n1</sub> D<sub>2</sub>. <sup>3</sup>. <sup>5</sup>. <sup>9</sup>
G<sub>1</sub>. <sup>2</sup> आमत्; C<sub>n</sub> as in text. D<sub>4</sub> महान् (for सभाम्).
V<sub>1</sub> B<sub>3-6</sub> D (except D<sub>4</sub>) न्प; B<sub>2</sub> प्रति (for ऋषिः).
T<sub>1</sub> G<sub>3-3</sub> M आजगाम यहच्छया. — <sup>e</sup>) K<sub>1</sub>. <sup>2</sup> तु (for सु<sup>-</sup>).

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi- Digitized by eGangotri

सुमुखेन च सौम्येन देविंदिमितद्युतिः।
समास्थान्पाण्डवान्द्रष्टं प्रीयमाणी मनोजवः।। ३
तमागतसृषिं दृष्टा नारदं सर्वधमीवित्।
सहसा पाण्डवश्रेष्टः प्रत्युत्थायानुजैः सह।
अभ्यवादयत ग्रीत्या विनयावनतस्तदा।। ४
तद्रिमासनं तस्म संप्रदाय यथाविधि।
अर्चयामास रत्नेश्च सर्वकामैश्च धर्मवित्।। ५
सोऽर्चितः पाण्डवैः सर्वेर्महिंवेद्वारगः।

— d) B1 मुनि° (for ऋषि°). K4 तथा; S (except G1.2) सभां (for तदा). — After 2, G2 ins. 60\*.

3 a) Bi. 6 पारिपान्नेण; T1 परिजानेन; G5 परिजातेन; G6 परिजाने च. — b) K3 देवतेन; Ñ1 V1 Dn(!) पर्वतेन; B5 (m as in text) केंहडेन (for रेन°). K1 महासमना (for च धीमता). — c) B1 D1.2 सुमुखेनाथ (for खेन च). D3.5 S (except G1.2) धौम्येन (for सो°). — d) B5 damaged. B6 m महिष्रिमित°; D1.2 देविषिश्चामित°. — After 3°d, B2 reads 2°d; D2 repeats it (with v.l. as in Dn1). — 3°f damaged in B5. — e) B1 सभायां. — f) S1 D2.4 प्रीयमानो. K1.4 महीजस:; T1 G4.5 बभूव ह (for मनो°). K2 प्रीयमागान्मनोजवान. — V1 B (B5 damaged) D ins. after 3: S ins. after 4 (G2, after 2):

 $60^*$  जयाशीभिः स्तुतं विप्रो धर्मराजानमार्चयत् । [ $B_1$  च तं;  $D_{11}$  स्तुवन् (for स्तुतं). S जयाशीर्वच( $G_2$ °द्)-नेनाथ.  $V_1$   $B_1$   $D_5$ . G  $M_2$  अर्च° (for आर्च°).]

4 °) K1 समागतम्; K2 तमायांतम् (for तमागतम्).

- °) K3 धर्मवित्तमं; G3.4 तु स धर्मवित् (for सर्वधर्मं °).

- °) S (except G2 M2) सगणः (for सहसा). Ś1 K

D4 पांडवो ज्येष्टः; B1.3 D2 M2 पांडवज्येष्टः. — °) Ś1
अभ्यवान्ययतः प्रीत्या; G1 °वादयतं प्री °; G2.4 अभिवाद्य ततः
प्रीत्या. — After 4, S ins. (G2 repeats) 60\*.

<sup>6</sup> G<sub>1</sub> सदर्भम् (for तदहम्). G<sub>2</sub> तदहमानं चास्में स. — After 5<sup>ab</sup>, V<sub>1</sub> B D ins.:

61\* गां चैव मधुपर्कं च संप्रदायाद्यमेव च। [A few MSS. °यार्धमेव.]

— 5<sup>cd</sup> is damaged in B<sub>5</sub>. — °) G<sub>3-6</sub> तर्प° (for अर्च°). — <sup>d</sup>) B<sub>1</sub> सर्ववित्; S पार्थिव:. — After 5, V<sub>1</sub> B (B<sub>5</sub> damaged) D S ins.:

62\* तुतोष च यथावच पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्। [B1,3.4.6 D1.2m G2 यथावत्स (D3 orig. यथान्यायं); T1 G6 ऋषिस्तसात्; M महर्षिस्तां. G1 तुतोष महर्षिस्तसाच धर्मकामार्थसंयुक्तं पत्रच्छेदं युधिष्ठिरम् ॥ ६ नारद उवाच ।

कचिद्रश्रीश्र कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः ।
सुखानि चानुभूयन्ते मनश्र न विहन्यते ॥ ७
कचिद्राचरितां पूर्वेनरदेव पितामहैः ।
वर्तसे वृत्तिमक्षीणां धर्मार्थसहितां नृषु ॥ ८
कचिद्र्थेन वा धर्म धर्मेणार्थमथापि वा ।
उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रवाधसे ॥ ९

C. 2. 153 B. 2. 5. 19 K. 2. 5. 22

(hypermetric); G3-5 °प नारदस्तसात्.]

6  $^b$ ) B (B5 damaged) D1.2 देविंद्; T1 G6 स ऋषिद्; G1 सहर्षीद् (for महिंद्). K3 B1 D1.2.6 वेदपारगै:. —  $^o$ ) K2 T1 G1.6 धर्मकामार्थसहितं; M1 धर्मार्थकामसंयुक्तं.

See Addenda for Rāmāyaṇa parallel to the passage beginning here (7 ff.). The references given below are to the Kumbhakonam edition (by Krishnacharya and Vyasacharya), 1911.

7 K<sub>2</sub> V<sub>1</sub> G<sub>5</sub> om. the ref. — <sup>a</sup>) K<sub>2.3</sub> G<sub>1.3.5.6</sub> च करुपंते; B<sub>1.2</sub> प्रकरुपंते; M प्रकरुपंते. B<sub>4.6</sub> G<sub>2.4</sub> करुपं (G<sub>2.4</sub> ° हुप्पं)ते कचिद्यं परेते (B<sub>6</sub>m कचित्तेर्था: प्रकरुपंते). — S (except G<sub>2</sub>) transp. 7<sup>b</sup> and 7<sup>d</sup>. — <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>2</sub> मितः (for मनः). — <sup>c</sup>) K<sub>1.4</sub> D<sub>4</sub> सुखानि तव जायंते. — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> transp. मनश्च and न. K<sub>4</sub> न पुनश्च न विद्यते; B<sub>1.2</sub> D<sub>1.2</sub> भोगाश्च विविधा नृप; G<sub>6</sub> विमतश्च विहन्यते.

8 a) Ñ1 V1 B (except B3) G4 M2 °चरित;
T1 G1.3.5.6 M1 °चरिता. — In B5, 8°-9d is lost on a damaged fol. — °) G2 कचिद् (for वृत्तिम्). K2.3 अक्षणा; K4 Ñ1 B1.2.4.6 m D (except D4) अञ्चदां. T1 G1.3-6 M वर्तते वृत्तिरक्षीणा. — d) D3 °रहितां; S (except G1) °सहिता. K2.3 Ñ1 V1 B4.6 Dn D4.6 (sup. lin.) त्रिषु; B3 D3.5.6 शुमां (for नृषु). B1.2 D1.2 धर्मकामार्थसंहितां.

9=(var.) Rām. 2. 100. 63. — a) K<sub>t</sub> यद् (for वा). D1 कच्चिद्ध न चाधम . — b) B (B5 damaged) धर्मेनार्थम्. D3 च (for वा). — c) K1 Ñ1 च; K2 वै (for वा). B1 उसो प्रतीतिसारेण. — d) K2 कामे न प्रतिबाधसे; S कामेन (G6 कामे च) न च (G3-5 वि-) बाधसे. Cv cites विबाधसे (as in G3-5).

10=(var.) Rām. 2, 100, 64, — K2 om. 10<sup>ab</sup>. — <sup>ab</sup>) B6 D1 G1. 2 transp. धर्म and कामं. B1. 2 D1. 2 वदतां (for जयतां). — °) Ñ1 धर्मज्ञ:; V1 B D (except C. 2. 154 B. 2. 5. 20 K. 2. 5. 23 कचिद्र्थं च धर्मं च कामं च जयतां वर । विभज्य काले कालज्ञ सदा वरद सेवसे ।। १० कचिद्राजगुणैः पङ्काः सप्तोपायांस्तथानघ । बलावलं तथा सम्यक्चतुर्द्श परीक्षसे ।। ११ कचिदात्मानमन्वीक्ष्य परांश्र जयतां वर । तथा संघाय कर्माणि अष्टौ भारत सेवसे ।। १२ कचित्प्रकृतयः षट् ते न छप्ता भरतर्षभ । आत्यास्तथान्यसनिनः खनुरक्ताश्च सर्वशः ॥ १३
किचन तर्केर्द्तैर्वा ये चाप्यपरिशङ्किताः ।
त्वत्तो वा तव वामात्यैर्भिद्यते जातु मिन्नतम् ॥ १४
किचित्संधि यथाकारुं विग्रहं चोपसेवसे ।
किचिद्वत्तिग्रदासीने मध्यमे चानुवर्तसे ॥ १५
किचिदात्मसमा बुद्ध्या शुचयो जीवितक्षमाः ।
कुलीनाश्चानुरक्ताश्च कृतास्ते वीर मिन्नणः ॥ १६

D1.2.4) M1 कालज्ञ:. — d) V1 D (except D1.2.4) Cnp समं; Cn सदा (as in text). G2 सदाचारं च सेवसे.

11 G2 transp. 11 and 12. — a) K4 राजगुरोः;
D4.6 S (except G1 M2) राजन्गुणैः. K8 सिद्धः (for षिद्धः). Cv as in text. — b) K2 T1 G3.4 सप्तीपायेस;
K4 °रमां (sic); B1 D3.4 G2 सप्तीपायास; B5 प्राप्तीपायांस;
Cv as in text. B1 D1.2 S (except M2) तथैव च (for तथानघ). — b) Ñ1 बलाबले तथा; V1 °बलेनथा (sic).
K2 च तत् (for तथा). T1 G च सम्यक्च (G8 सर्वं च; G5 सौम्यं च); Cn (apparently) तथासवाः (citing variant °सवः) (for तथा सम्यक्). B4-6 Dn D3.5.6
Cnp बलाबलेन सम्यक्तं (B4.6 °क्च). — d) K2 M2
चतुर्घो सं (M2 च); T1 G M1 कार्यं दश (for चतुर्दश).
Cv cites दश. B1.5 D समीक्षसे (Dn1 °द्धयसे; D3 °द्धय च); T1 G2 Cv निषेवसे. K4 \*\* दशिभिरीक्षसे.

12 G2 transp. 11 and 12. — a) K2 भर्याश्च; B1.8.6 (m as in text) D1.2 भिन्वस्य (for भन्वीक्ष्य).
— b) B1 पुत्रांश्च (for परांश्च). B2 परांश्चेव विशेषतः.
— In B5, 12°-13<sup>d</sup> is lost on a damaged fol. — o)
M1 Cv संघायि. B6 कार्याण; G6 धर्मण (for कर्माण).
— d) To avoid hiatus: S1 N1 B3.6 D2 चाष्टी; K2 हारी (for अष्टी). K1.3.4 T1 G2 भारताष्टी निषेवसे; G1.3-6 M चारी वरद सेवसे.

13 a) Bs damaged. Śi K B2.4 Dn D1.4 सस (Ks सत्ये); Vi B1.3.6 D2.3.5.6 Ti सर्वा; G4 प्रइस्यः (for प्रद ते). G2 कचित्रकृतिष्ट्रेषु. — b) Vi B1.3.6 Dn D3.5.6 (sup. lin. as in text) Ti न छ(B1 ल) उधा; G2 अछुउधो; G8.4 ह्य(G4 प्र)छुसा; G5 M ह्य(M2 अ)छुउधा. K3 पुरुष्पेस. — ed) Di Mi (inf. lin.) Cv आढ्यास्तया(M1 Cv आसाश्चेवा) उपविस्तः; Ti G2 आढ्याश्चा(G2 %) उपसिनन्यश्च; G8-5 आर्याश्चेवाउपसिनः; G6 आत्याश्च वे व्य°; M आढ्याश्चाप्य(M2 %) वा) व्यः. B1 ह्यनुरक्ताश्च; Dn2 D1.2.5.6 G8.5 त्वनु ; D3 तनु (sic); G2 स्वानु ; G6 व्यनु ; M अनु . G1 आढ्याश्चीवाव्यसिनो-

प्यनुरक्ताश्च सर्वशः.

14 = (var.) Rām. 2. 100. 22. Be reads 14 twice in succession. — a) Dn1 कचित्रत् (for कचित्र). K2.3 धूर्ते(K3 दूते)स्तकेंवी; Ñ1 V1 B (B6 both times) D (De sup. lin. as in text) Cn कृतकेंद्रते: (Bi तर्कितैर्दूतै:; D3-5 कृतकैर्धूतैं:); G4 M2 तर्केर्धूतैर्वा; Cv Cnp as in text. T1 कचिन्निकृतिनै(read °कै)दूतै:. Cd cites कृतकैः. - °) K2 ये चाप्यपरिसंचिताः; V1 ये चाप्य परिषत्कथा:; B1 D6 (sup. lin.) ये चान्ये(D6 °प-)परि-शंकिताः; B3 D1.2 T1 चारैर्वा(T1 °र्न)परिषत्कथा; B4 चारैर्वापरिशंकिताः; Be (first time) ये चाप्यपरिशंकिताः as in text(m °तै:); Be (second time) चारैर्वा परिषत्तथा Cv cites अपरिशंकिताः (as in text). — °) Be (second time) रहो; D1 ततो; T1 G2-5 Cv स्वया (for त्वत्तो). G1 सतु; G6 नतु (for तव). G4 M न तवामालैं (for तव वामा°); Cv as in text. K4 Ñ1 V1 B (B6 both times) Dn2 G3 चामा°; T1 वार्ता° (for वामा°). K2 त्वत्तो वाथ तवामात्यैः. — d) G2 वेद्यते; Cv भिद्यते (as in text). G1.6 न तु; G2 Cv तव (for जातु). V1 B (Be first time) D (except D4) मंत्रितं तथा (for जातु मित्रि°). — V1 B D ins. after 14 (Be, after repetition of 14):

63\* मित्रोदासीनशत्रूणां कचिद्वेत्सि चिकीर्षितम्।

15 K1 om. 15-27. — a) K3 तथाकाल; T1 G3-6 यथान्यायं; G2 च यानं च. — b) B1.2 D1.2 चापि (for चोप-). — ') B5 damaged. G4.5 उदासीनं (G6 °नां). G2 Cv उदासीनेपु वृत्तिं च (Cv वृत्तिश्च). — d) B6 damaged. K2 मध्यमां. K3 D2 T1 G3-5 M2 वानुवर्तसे; Ñ1 चानुपद्यसे; V1 B1.2.4.6 Dn D3.5.6 चा(B2 D3 वा) नुमन्यसे. G1 Cv मध्यमेपूपपद्यते.

16=(var.) Rām. 2.100.16. — K1 om. 16 (of. v.l. 15). — a) Ś1 K2.8 V1 B (Bs damaged) D G4 हुद्धाः (K2 दुन्ताः; D1.2 दुद्धाः); Cd as in D1.2. — b)
Bs damaged, K2 Ñ1 — 6

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri जीवितं क्षमाः; K8 निर्णयक्षमाः

विजयो मत्रम्लो हि राज्ञां भवति भारत ।
सुसंवृतो मत्रधनैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः ॥ १७
किचित्रद्रावशं नैषि किचित्काले विवृध्यसे ।
किचिन्तपरात्रेषु चिन्तपस्पर्थमर्थवित् ॥ १८
किचिन्मत्रयसे नैकः किचिन्न वहुिभः सह ।
किचित्ते मित्रतो मत्रो न राष्ट्रमनुधावति ॥ १९
किचिद्र्थान्विनिश्चित्य लघुम्लान्महोदयान् ।

क्षित्रमारभसे कर्तुं न विद्ययसि ताद्यान् ॥ २० किचन सर्वे कर्मान्ताः परोक्षास्ते विद्यक्किताः । सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः संसृष्टं ह्यत्र कारणम् ॥ २१ किचिद्राजन्कतान्येव कृतप्रायाणि वा पुनः । विदुस्ते वीर कर्माणि नानवाप्तानि कानिचित् ॥ २२ किचत्कारणिकाः सर्वे सर्वशास्त्रेषु कोविदाः । कारयन्ति कुमारांश्र योधमुख्यांश्र सर्वशः ॥ २३

C. 2. 168 B. 2. 5. 34

S विगतक्रमाः. V1 B3.4.6 Dn D3.5.6 (sup. lineas in text) Cn झुद्धाः संवोध(V1 °पाद)नक्षमाः; Cnp as in text. — °) G1.6 M कुलीनाश्च विनीताश्च. — व) D1 वर- (for वीर). S नियता (T1 नियुता; G2 यहास्ते; G3 M यत्तास्ते; G4 रक्तास्ते) मंत्रिणः कृताः. — After 16, T1 G2-5 read 19.

17 = Rām. 2. 100. 17. — K1 om. 17 (cf. v.l. 15).

— ") K2 विभवो (for विजयो). K2.3 मंत्रिमूलो;
D1 मंत्रतुल्यो; D6 मूलमंत्रो. D6 वे (for हि). S (except
G2) मंत्रो विज (G6 "प)यमूलं हि. — ") Ñ1 V1 B D
(except D4) G4 राज्ञो (for राज्ञां). — ") Ñ1 B1
D1.2 G3 सुसंवृत्तो; G1 वृत्तेर्; M1 वृतेर्. K2 मंत्रिधनैर;
K3 G1.6 मंत्रिव (G1 "प)रेर्; K4 M मंत्रपरेर्; B1 रवेर्;
D1.2 T1 G2-5 धरेर्; D4 "वरेर्. V1 B2-6 Dn D3.5.6
कचिरसंवृतमंत्रेस्ते (B2.6 Dn2 "स्तेर्; B3 अ2). — ") V1
अस्त्र"; G1.6 मंत्र (for शास्त्र"). — After 17, V1 B D
ins.;

64\* राष्ट्रं सुरक्षितं तात शत्रुभिर्न विलुप्यते।

18=(var.) Rām. 2. 100. 18. — K1 om. 18 (cf. v.l. 15). — ") D1 "वशे (for "वशं). G1-4 नैषी:. — ") Dn (!) [S]पि; M1 प्र-(for वि-). — ") D1.4 G1.2.6 कचिद्वा(D4 "द)पर"; D3.5 "चापरराष्ट्रेषु. — ") Ñ1 T1 G3 अर्थवत्. B1.2 D1.2 चिंतयंश्चार्थ(B1 "यन्सर्व-; B2 D5 "यस्पर्थ)निश्चयान.

19=(var.) Ram. 2. 100. 19. — K1 om. 19 (cf. v.l. 15). T1 G2-5 read 19 after 16. — a) G1. 6 नैके:.

" ) Śī ते मंत्रिते; Bī दुमैंत्रिणं (for ते म°). — d)
D8 राष्ट्रे. Ñ1 V1 B3-6 Dn D8. 5. 6 T1 G2-5 परि°; B2
D1. 2 प्रति° (for अन्°). B1 राष्ट्रं न परिराधसे.

20 = (var.) Rām. 2. 100. 20. — K1 om. 20 (cf. v.l. 15). — a) G1. e च (for वि-). — b) S लघूपायान्. Si K2. s महाफ (Si ° ब)लान्. — e) Gs कच्चिन् (for कर्तुं). — d) S दीर्घ (for विन्ध ).

21=(var.) Rām. 2. 100. 53. — K1 om. 21

(cf. v.l. 15). — <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> (orig.) कचिन्न; D<sub>4</sub> कचिन्त. K<sub>3</sub> B<sub>1.6</sub> सर्व (for सर्वे). — <sup>b</sup>) V<sub>1</sub> B<sub>3.4</sub> (m as in text). 6 महीपते; B<sub>1</sub> [S]रिशंकिता: (for विशक्किताः). S प्रत्यक्षास्ते नर्षम(G<sub>2</sub> विशां पते; G<sub>4</sub> ° एमाः). Cv oites प्रत्यक्षाः. — After 21<sup>ab</sup>, S ins. (Cv glosses):

65\* परोक्षा वा महाराज मध्यं हात्र प्रशस्यते। [Ti Gi.s हास्य (for हात्र).]

— V1 B6 om. 21<sup>ed</sup>. — °) S (except G3) सर्वथा (M2 erroneously उत्स्षृ:) (for सर्वे वा). D3 ह्रस्यकाः (for ह्रस्त्रृ:). K3 सर्वेषु वा पुनर्हृष्टाः. — d) Ś1 G2 संहृष्टाः; B3 संसृष्टिः; T1 G1.3-6 संसृ(G3 ह्र्प्य)ष्टाः; Cn as in text (=स्नेहः!). Ś1 तत्र; K3 B1 D1-3.5.6 यत्र; Ñ1 B2-5 Dn Cd चात्र (for ह्यत्र). — B1-5 (B5 damaged) D ins. after 21: V1 B6 (which om. 21<sup>cd</sup>) ins. after 21<sup>ab</sup>:

66\* आप्तरलुट्येः क्रमिकैस्ते च कचिदनुष्ठिताः।
[Bs तत्र; Bs तव (for ते च). B1-3 D1:2.4 °दिथि°
(for °दन् °).]

22=(var.) Rām. 2. 100. 21. — K1.4 om. 22 (for K1, cf. v.l. 15). Bs damaged. — b) K2 कृतप्राणानि; D1 कृतमायाति. — c) D1 चार-(for चीर). — d) K2 Dn1 G2 नानावासानि; B1 नानाथीनि च; B6 (m as in text) D1-3.5.6 नानारब्धानि; T1 G1.6 न त्वारब्धा°; G3-5 M नार(G4 न ल)डधब्या°; M1 (inf. lin. sec. m.) Cv नानवात्ता°; Cn as in text. Ś1 Ñ1 केचन; K3 D4 केनचित्; T1 कानि च; G2 किहिचित्. % Cv: अनवात्तानि अनुपगृहीतानि।%

23 K1 om. 23 (cf. v.l. 15). G2 reads 23 after 26; probably also Cv, which here has the insertions of G2, but cites nothing from 26. — a) Śi Ñi Vi D6 (sup. lin. as in text) G4 M2 कार्णिका; Ti G1.6 कर°; G2 च कार्णाः; all comm. as in text. B2m कर्मे; B4-6 Dn D5.6 धर्मे; D3 धर्मों (for सर्वे). — b) Dn2 सर्वे शास्त्रपु; G2 राजशाः; M सर्वशः. B1 D1.2 सर्वशास्त्र-

C. 2. 168 B. 2. 5. 35 K. 2. 5. 38 किचत्सहसैर्मूर्लाणामेकं क्रीणासि पण्डितम् ।
पण्डितो ह्यर्थकुच्छेषु कुर्यानिःश्रेयसं परम् ॥ २४
किचिहुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः ।
यत्रैश्र परिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः ॥ २५
एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दान्तो विचक्षणः ।
राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम् ॥ २६
किचिद्दशदशान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च ।
त्रिभिक्तिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ २७
किचिह्नपमिविद्तः प्रतियत्तश्च सर्वदा ।
नित्ययुक्तो रिपून्सर्वान्वीक्षसे रिपुद्धदन ॥ २८

किचिद्रिनयसंपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः।
अनस्युरनुप्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः॥ २९
किचिद्रिषु ते युक्तो विधिज्ञो मितमानृजुः।
हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा॥ ३०
किचिद्रिषु निष्णातो ज्योतियां प्रतिपादकः।
उत्पातेषु च सर्वेषु दैवज्ञः कुशलस्तव॥ ३१
किचिन्सुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः।
जघन्याश्च जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः॥ ३२
अमात्यानुपधातीतान्पितृपैतामहाञ्ज्ञुचीन्।
श्रेष्ठाञ्श्रेष्ठेषु किचित्त्वं नियोजयसि कर्मसु ॥ ३३

विशारदाः; B2 T1 सर्वशास्त्रार्थकोविदाः. — °) B3 शिक्ष°; T1 G5.6 धार° (for कार°). S1 K3 B6 G4 कुमाराश्च. — व) S1 K3 B5 D4 योधमुख्याश्च; T1 G1.6 धर्ममुख्याञ्च; G4 M2 योधमुख्यां (M2 °द्या)श्च. — After 23, G2 Cv ins. a variant version of 109, 110°, 111 (q. v.), repeating them below (with 110 complete).

24=(var.) Rām. 2. 100. 23. — K1 om. 24 (cf. v.l. 15). G2 transp. 24 and 25. — a) D2 सहस्रे; G3.4 सहस्रं; G5 M2 सहस्रान्. — b) S इच्छिस (for क्रीणासि). — c) M2 हान्र (for हार्थ-). — d) K3 नि:श्रयसं; D2 नैश्रे. G2 सहत् (for प्राप्).

25=(var.) Rām. 2. 100. 54. — K1 om. 25 (cf. v.l. 15). G2 transp. 24 and 25; T1 G1-0 M transp. 25 and 26. Bs damaged. — a) T1 G1.3-0 M transp. दुर्गा and सर्वा . G2 गृहा (for दुर्गा ). — b) S धनधान्योदकायुधे: (G2 धान्यायुधादिकेः). — d) T1 तथा शिल्प .

26=(var.) Ram. 2. 100. 25. — K1 om. 26 (cf. v.l. 15). T1 G1-6 M transp. 25 and 26. — a) B5 damaged. G2-1 एको ह्यमास्रो. — b) B5 damaged. B1.2 D1.2 द्वारा प्राची बहुश्चतः. — a) K2.8 राजानो (K2 नां). D1.2 च (for ना). — After 26, G2 C7 read 23, followed by 109, 110°d, 111 (cf. v.l. 23).

27 = Rām. 2. 100. 37. — K1 om. 27 (cf. v.l. 15). G2 transp. 27 and 28. — a) D3. 5 दशान्येव; S Cv 'दशान्येषां. — b) G2 सपक्षो. M Cv सप्त (for पञ्च). — b) D4 T1 अभिज्ञातेर; G1.6 M1 अना . — d) G1 वेस्सनर्थनिवारकै:.

28 K4 om, 28. G2 transp. 27 and 28. — a)

G1 °विदितं. — b) N (except Ś1 K1 D4; K4 om.) प्रतिपन्नश्च; S कृतयत्न (G5 °ज्ञ)श्च; Cnp as in text. G2 सर्वशः. — c) K2 B1.3 D2 Cd नित्योद्धक्तो; D3 विनियुक्तो; G1 नित्ययुक्तान्. — d) Ś1 K2.3 Ñ1 D4 G M ईक्षसे (G2 सेवसे); K1 ईक्ष्य°; D6 वीक्ष्यसे. V1 रिपुमर्दन. — After 28, G2 Cv ins. a version of 108, 51, 52 and 50 (q. v.), repeating them below.

29 = (var.) Rām. 2. 100. 12. — B5 damaged. — a) G1 °संपन्नै:. — b) V1 कुले पुत्रो; Dn1 कुरुपुत्रो; Cn as in text. K1 युधिष्टिर; G0 दहुश्रुते:. — c) K1.2 D1 अनु (for अन°). K3 अनुष्टान (sic); V1 अशंकी तु; B1 अतिश्रेष्ट:; B2.3.6 Dn1 D3.5.6 Cnp असंकीर्ग:; D2 अनुत्स्प्टा; T1 अनुदद्वा; G1-3.5.6 M अनुद्र(G1.2 °द्रे)ष्टा; G1 अनुष्टाता; Cd.n अनुष्टा (as in text).

30 = Rām. 2. 100. 14. —  $\alpha$ )  $B_{\delta}$  damaged.  $G_{\delta}$  कि चहित्वक्समायुक्तो. —  $\epsilon^{a}$ )  $K_{\delta}$   $G_{\delta}$  वेदयसे.  $D_{\delta}$  यदाः  $G_{\delta}$  तदा.  $\tilde{N}_{\delta}$  हुतं च हन्यं होमाझो स्वीकुर्वति च देवताः

31 a) Ñ1 कचिद्र देपु; V1 कचिद्र केपु. S कचिद्र प्रतानि (T1 G1.6 ° गैनि-; G2 ° गो नि-; M1 ° गे नि) ज्णातो. — b) S1 D1.2 ज्योतिषि; B2-6 Dn D3.5.6 ° पः. S प्रतिपाठकः — d) K1 तथा; S स(G1 त)दा (for तव).

 $32 = (\text{var.}) \text{ Rām. 2. } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_3 \text{ मुख्यार } 100. \ 26. \ -a) D_4 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \ 26. \ -a) D_5 \text{ Higher } 100. \$ 

33 = Rām. 2. 100. 27. — Bs damaged. — a) Ks अमात्याजुपधानीतान्; T1 G1.6 °नथ निर्णां °; G2.8 °जु(G8 °न)पथानी °; Cv as in text. — b) Gs द्युमान् (for द्युचीन्). G3 M1 पितृपैतामहोचितान्. — e) B6 D1.2

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delh. Digitized by eGangotri

किचनोग्रेण दण्डेन भृशमुद्रेजितप्रजाः।
राष्ट्रं तवानुशासन्ति मित्रिणो भरतर्षम ।। ३४
किचिन्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा।
उग्रप्रतिग्रहीतारं कामयानिमव स्त्रियः।। ३५
किचिद्धृष्टश्च श्रुरश्च मितमान्धृतिमाञ्शुन्तिः।
कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापितस्तव।। ३६
किचिद्धरुख ते मुख्याः सर्वे युद्धविशारदाः।

दृष्टापदाना विकान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३७ कचिद्रलस भक्तं च वेतनं च यथोचितम् । संप्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ ३८ कालातिक्रमणाद्ध्येते भक्तवेतनयोर्भृताः । भर्तः कुप्यन्ति दौर्गत्यात्सोऽनर्थः सुमहान्स्मृतः ॥३९ कचित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । किचत्प्राणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति सदा युधि ॥ ४० है. २ है है है

कचिच; T1 G °त्त.

34=(var.) Rām. 2. 100. 28. — b) Ś1 K1.2 Ñ1
भृशसुद्वेजयन्प्रजा:; K3 भृद्विजितप्रजा:; V1 B4.5 Dn D3.5.6
भृद्विजसे प्रजा:; B1.3.6 राजन्तु(B1 को)द्वेजिताः प्रजा:;
B2 D1.2 T1 G1.2.4-6 भृशसुद्वेजिताः (G2 द्वेजये; G4 द्वेजसि; G5 द्वेजितः) प्रजा:; M भुद्वेजितव्रजं (M2 तः प्रजं); text as in K4 D4 G3 (see Addenda). — c)
Dn1 D5 राष्ट्रे. D1.2 तथानु°; G3.4 तव प्र° (for तवानु°).

35 = Rām. 2. 100. 29. — a) De G4 त्वा (for त्वां).

K3 अव°; G1 नोप° (for नाव°). — b) K2 याचकाः;
G6 याजकं. K2 तथा. — B6 om. 35°d. — °) K1 D4
उम्रप्रतिगृही°; K2 V1 B1.8.4 Dn1 D1-3.5 Cd उम्रं (D1
दुगै) प्रतिम्रही°; M1 उम्र°—°तारः; Cn.v as in text.
— After 35, D4 ins.:

67\* कचिन्न विद्यते राष्ट्र तव कीर्तिविनाशकाः।

36=(var.) Rām. 2. 100. 31. — ") र्डा कचिंद्रण" (sup. lin. द्ध for एए); K3 "हुन्द"; D4 G2.4 हुए" (for "जूष"). B1 D2 कचिंद्र्स्थ्र धृष्ट्य. — ") G4 transp. मित" and धृति". D4 भूति" (for धृति"). D4 कवि:; G2 ऋजु: (for जुचि:). — ") B5 damaged. B1.2 D1.2 "रूपश्च (for "रक्तश्च). — ") B5 damaged. G2 कृत: (for तव).

37 = (var.) Rām. 2. 100. 32. — Bs damaged.
— a) G4 ° इस्प्रश्च (sup. lin. ° इस्ते च). B1 D1.2 G2
मुख्यास्ते (by transp.). — b) Bs damaged. \$1 K2
प्रिंग V1 B2-4.6 Dn1 D1-8.6 सर्व- (for सर्वे). — °) K1.3
D1.6 हप्पावदाता (K3 ° ननेन; D1 वदान्या); K4 Ñ1 V1
B2 Dn D5 प्रपावदाता (D5 ° ना); B1.3.4.6 D2.3 T1 G4 M
दप्पा (B3 ° सा-; M2 ° ध्वा)वदाना (M1 [inf. lin.] ° प्रदाना);
Cv दप्पाः प्रदानाः. K2 दृष्टं शौर्यातिविकांताः; D4 दृष्ट्वावदात्ता विकीतान्. — d) D4 G5 स्वयं (for त्वया). Ñ1 संभ्रत्य;
G4 विकांत- (for सत्कृत्य). B8 स्नाल्ताः (for मानिताः).
Cn cites 37d entirely as in text.

38=(var.) Rām. 2. 100. 33. — Ti om. (hapl.)

38 $(-39^{b})$ . — ")  $K_{1}$  भक्तं त्वं;  $K_{3}$  ते भक्तं;  $B_{1}$  भक्तस्य. — b)  $K_{1}$  विशेषं;  $K_{3}$  चेतनं;  $C_{7}$  as in text.  $B_{1}$  यथेप्सितं. — ")  $K_{3}$   $\tilde{N}_{1}$   $V_{1}$  B D (except  $D_{4}$ )  $G_{4}$  संप्राप्तकाले. — ")  $K_{2}$ . 4 विकर्षसे;  $B_{2}$  "  $C_{7}$   $C_{8}$   $C_{8}$ 

39=(var.) Rām. 2. 100. 34. — T1 om. 39° b (cf. v.l. 38). — °) K2 Ñ1 V1 B D °णादेते (D4 °णादेते); G2-4 °णादेतोर्. — b) K1 भक्तावनतयोर्. B2 धताः; B4 D6 वृताः; Cv as in text. — °) G3 भन्ने; M2 भेतः. Ñ1 V1 B D (except D4) कुर्वेति (for कुप्यन्ति). K1 B3 m दोगेत्याः; V1 B3. 5.6 Dn D3. 5.6 यद्मृत्याः; B1 D1.2 दोगेत्यं; B2 °ई-चं; D4 °गेत्यान्; S दू(G3 M2 दु-; G4 पु-; M1 द्वि)च्यंति (for दोगेत्यात्). — d) K4 M भवेत् (for स्मृतः). — After 39, Ñ1 ins. (in lieu of 40-44, omitted):

68\* कचित्सर्वे महीपालास्त्वदाज्ञा मूर्झि धारिताः।
कचित्सुहृहयाः सर्वे द्धर्चयन्ति भवत्कृते।
कचिदन्तपुरा देवा काले संसेवितास्त्वया।
कचिद्राजपुरन्ध्रीभिः प्रसूयन्ते कुलोचिताः।
कुमारा धार्मिकाः ग्रूरा राजधर्मविशारदाः।
कचित्तेषां च पुत्राणां विवाहः क्रियते त्वया।
संतानार्थं तु वंशस्य दोषं तस्य महीयसः।
कचिदाश्वासि\*राजंस्त्वया शरणमागतान्।
देवादीन्भयसंत्रस्तानकार्पण्यधिया सृशम्।

40=(var.) stanza 85; = (var.) Rām. 2 100. 35. Ñ1 om. 40-44. Bs damaged. — • ) D1. 2 सर्वन्न; D4 सर्वे सु-(for सर्वेऽनु-). — • ) G2 कुरुपुत्राः; Cv as in text. B1-3 D1.2 तनुत्रजः; Cv प्रधावतः; Cn as in text. G1 कुलवंशप्रधाः. — • ) B1-3 D1.2 ह(B1 कृ)ष्टाः (for कचित्). Ś1 K4 तवार्थे च; B1.2 D1.2 तवैवार्थे; B3 तथार्थेषु. — • ) B1 युधिष्टर; G3 तदा युधि.

41 Ñ1 om. 41 (cf. v.l. 40). — a) Bs damaged. B1.2 G1 अर्था:; Dn1 D3.8 सर्वान्; Ds सर्वाः; Cv as in text. — b) Bs damaged. B1.2 D1.2 सत्तः; S (except M2) सर्वतः (for सर्वशः). — e) Si K4 G M2 Cv

C. 2. 185 B. 2. 5. 51 K. 2. 5. 55 किन्नको बहूनर्थान्सर्वशः सांपरायिकान् । अनुशास्सि यथाकामं कामात्मा शासनातिगः॥४१ किन्तित्रुरुपकारेण पुरुषः कर्म शोभयन् । लभते मानमधिकं भूयो वा भक्तवेतनम् ॥ ४२ किन्निद्धिद्याविनीतांश्च नराञ्ज्ञानिवशारदान् । यथार्हं गुणतश्चैव दानेनाभ्यवपद्यसे ॥ ४३ किन्निद्दारान्मनुष्याणां तवार्थे मृत्युमेयुषाम् । व्यसनं चाभ्युपेतानां विभिषं भरतर्षभ ॥ ४४ किन्निद्धयादुपनतं क्लीबं वा रिपुमागतम् । युद्धे वा विजितं पार्थ पुत्रवत्परिरक्षसि ॥ ४५

किचित्वमेव सर्वस्थाः पृथिव्याः पृथिवीपते ।
समश्र नाभिशङ्काश्र यथा माता यथा पिता ॥ ४६
किच्छिसनिनं शत्रुं निशम्य भरतर्षभ ।
अभियासि जवेनैव समीक्ष्य त्रिविधं बलम् ॥ ४७
पार्ष्णिम्लं च विज्ञाय व्यवसायं पराजयम् ।
बलस्य च महाराज दन्त्वा वेतनमग्रतः ॥ ४८
किच्च बलमुख्येभ्यः परराष्ट्रे परंतप ।
उपच्छन्नानि रत्नानि प्रयच्छिस यथाईतः ॥ ४९
किच्चित्रत्मानमेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः ।
पराञ्जिगीषसे पार्थ प्रमत्तानिजतेन्द्रियान् ॥ ५०

अनुशासि; K1-3 V1 B1.2.5 D (D6 after corr.) 'शासि; Bs.4 D6 (before corr.) 'शासि; only B6 T1 M1 as in text! B1.8.4.6 यथाकालं; Cv as in text. — d) G2 शासनांतिक:; G4.6 'नातिगं; M1 (inf. lin. sec. m.) Cv 'नानि च. B8.6 कामशासनिकां गतिं.

42 Ñ1 om. 42 (cf. v.l. 40). — b) Dn2 D4 भाव° (for शोभ°). — e) G M Cv अत्यंतं (for अधिकं). — d) S Cv मृतो (T1 भूयो; G1.6 हतो) वा वेतनं त्विय (T1 वह).

43 N1 om. 43 (cf. v.l. 40). —  $^{\delta}$ ) S द्विजा (Gs. 4 जान-; Gs M जना)ञ् (for नराञ्). —  $^{\sigma}$ )  $B_6$   $D_{1-s}$  यथाईगुणतश्चेव;  $D_4$  यथार्थं गुणतश्चापि. —  $^{\alpha}$ )  $S_1$  धनेन;  $M_1$  ज्ञा (for दा  $^{\circ}$ ).  $K_1$  दानेन प्रतिपद्यसे;  $V_1$  B D दानेनाम्युपपद्यसे ( $D_{11}$   $D_8$   $^{\circ}$ ते);  $T_1$   $G_6$  कालेनाम्युप  $^{\circ}$ ;  $G_1$  कालेनामसिपत्स्यसे (sic);  $G_8$   $M_2$  दानेनाम्यवपत्स्यसे.

44 Ñ1 om. 44 (cf. v.l. 40). B5 damaged. — a) S किंचिहारान्भटानां (G1.6 हारार्भकाणां; G2 हारा भटा वा) ते. — b) K2 V1 B1-4.6 D (except D2) G2.8 मृत्युमीयुषां (G2 मेयुष:). G5 भूतपार्थेप्युपेयुषां. — c) S (except G8) Cv व्यसने. K1.8.4 B8.4 D1.2 T1 G1 वाप्यु(K1 चाप्यु-; K3 D1.2 G1 वाभ्यु-; T1 नाभ्यु)पेतानां; Cv as in text. — d) K2-4 पुरुष (for भरत).

45 °) K4 युद्धाद् (for अयाद्). K1.4 V1 B D G2.5 उपपा(K4 D4 G6 °र)तं; Ñ1 निपतितं. — °) V1 B Dn D1-3.5.6 क्षीणं; S गृहं (G2 M1 रिपुं) (for क्षीवं). G2 वो (for वा). G2 M1 गृहम्; G4 पुनर् (for रिपुम्). K2 D4 क्षीवं रिपु(K2 वारि)मुपागतं. — °) Ñ1 V1 B (except B4.5) D2.8.5.6 युघा; S युधि. T1 G6 निर्जितं; Cv as in text. G1 प्राप्तं (for पार्थ). — °) K1.4 B1 रक्षते.

46 a) \$1 K D4 त्वमसाः; \$1 समोपि; \$5 त्वमेवं. T1 \$6 सर्वस्य; \$G1.2 सर्वस्यां. — b) \$T1 \$G1.2.6 पृथिक्यां. B1-4 \$D1.2 भरतर्षभ. — c) \$K\$ (except \$K1\$) \$G2-5 \$M\$ समश्र नाति°; \$\tilde{N}\$1 \$V1\$ \$B2.5 \$Dn\$ \$D3.5.6 \$Cd\$ समश्रानिभ°; \$B1.3.4.6 \$D1.2 समत्वेनावि (\$B6 "नाभि"); \$T1 \$G1.6 सुमना अ(\$T1 \$-1)\$ ति°. — a) \$S\$ \$\square\$ \$\squar

47 °) Bs. 4 T1 G1. 6 M किच्छसनिनः शत्रून्. — 47° d lost in Bs on a damaged fol. — °) \$1 बलेनेव. — °) V1 Be T1 संगृह्य (for समीक्ष्य). — After 47, V1 B (Bs damaged) D T1 ins.:

 $^{69*}$  यात्रामारभसे दिष्ट्या प्राप्तकालमरिंदम ।  $^{[T_1]}$  कचित् (for दिष्ट्या).]

48 °)  $K_2$  पार्किंग मूलं;  $G_1$  पार्किंग मूलं;  $M_1$  वार्किंग मूलं;  $M_2$  पार्किंग मूलं;  $C_7$  पार्किंग मूलं. —  $C_7$   $C_8$  पार्किंग मूलं. —  $C_8$   $C_8$  व्यवसायपरा जयं;  $C_8$  ° यपुरोगमः. —  $C_8$   $C_8$   $C_8$  (for  $C_8$ ).

49 Ks transp. 49 and 50. — a) G3-5 कचित्तं. Si Ñi Vi B2.3.6 D1.2 प(B2.6 D2 पु-; D1 वी)रमुख्येभ्यः (for बळ°). K Bi कचित्परममुख्येभ्यः (K2°त्परमनुष्येभ्यः; Bi °त्पुरुषमुख्येभ्यः). — b) A few MSS. प्रतेषः. — b) Ki Vi B1-3.6 D2 उपपन्ना(Ki कुन्ना-; B6 क्षिता)निः G M अविच्छि (G6 अहिच्छ°). — d) K3 M2 प्रयच्छतिः G1.6 कुरुद्ध (for यथाईतः).

50 For G<sub>2</sub> Cv, of. v.l. 51. K<sub>8</sub> transp. 49 and 50.
— a) B<sub>1.2</sub> D<sub>1.2</sub> किच्चत्वमा(B<sub>1</sub> °च्चेवा)त्मनात्मानं. — b)
G<sub>2</sub> (after 28) Cv विजित्वा. G<sub>6</sub> भरतर्षभ (for विजिते b).
— c<sup>2</sup>) B<sub>5</sub> damaged. D<sub>3</sub> G<sub>8</sub> परा; G<sub>2</sub> (second time)
परं. K<sub>2</sub> विजीगसे; D<sub>8</sub> जयिष्यसे; 'G<sub>8</sub> जिहीषसे; M<sub>9</sub>
जिगीर्षसे. G<sub>2</sub> (second time) कच्चत् (for पार्थ). B<sub>1.2</sub>

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

किचित्ते यास्यतः शत्रूनपूर्वं यान्ति स्वनुष्टिताः । साम दानं च भेदश्च दण्डश्च विधिवद्गुणाः ॥ ५१ किचिन्मूलं दृढं कृत्वा यात्रां यासि विशां पते । तांश्च विक्रमसे जेतं जित्वा च परिरक्षसि ॥ ५२ किचिद्धाङ्गसंयुक्ता चतुर्विधवला चमूः । बलमुख्येः सुनीता ते द्विपतां प्रतिवाधनी ॥ ५३ किचिल्लवं च मुष्टं च परराष्ट्रे परंतप । अविहाय महाराज विहंसि समरे रिपून् ॥ ५४

 $D_{1.2}$  समस्तान्वि ( $B_{1}$  °थान-;  $B_{2}$   $D_{2}$  °स्तान) जितेंद्रियान्;  $G_{3}$  प्रमत्तान जितेंद्रियः,  $G_{5}$  प्रमत्तानि जितेंद्रियः. For  $50^{cd}$ ,  $G_{2}$  reads first time (i. e. after 28) आत्मानसुपमां ऋत्वा विजयाय प्रवर्तसे.

51 G2 Cv read a version of 51, 52 and 50 (following 128) after 28 (see v.l. there), repeating them here. — ab) G2 (second time) मंत्रायंति (for पूर्व यान्ति). B1.2.4 स्वधिष्टताः; B6m G1 सुनि°; D2 स्वनुष्टितान्. G6 पूर्व यासंत्यनुष्टिताः. — For 51ab, G2 reads first time (i. e. after 28) "यास्यतो यात्रा नित्यं गच्छत्यनुष्टिता. Cv cites अनुष्टिताः and गच्छति. — For 51cd, G2 reads first time (i. e. after 28) चाराः साम च दानं च त्रयः पूर्व समो गुणः. Cv cites चाराः, साम, दानं, त्रयः, पूर्व, समाः and गुणेः (sic). — °) M2 दानश्च. K3 G भेदं च. — a) G2 (here).3 M चतुरो (for विधिवद्). G1.4-6 दंडं च चतुरो गुणाः (G4.5 "णान).

52 For G<sub>2</sub> C<sub>v</sub>, cf. v.l. 51. — <sup>ab</sup>) Śi lacuna. Vi B D (except D<sub>4</sub>) Ti परान् (for यात्रां). G<sub>2</sub> (after 28) यास्यसि भूमिए. — °) Ti G<sub>2</sub> (here) ततो; G<sub>1.6</sub> बलं; G<sub>2</sub> (after 28) कच्चिद्; G<sub>3</sub>-5 रिपुं; Mi त्वं च; M<sub>2</sub> स्वयं (for तांश्च). K<sub>4</sub> गत्वा (for जेतुं). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> (after 28) राक्ष्यं (for जित्वा). G<sub>4</sub> सु- (for च). Bi रिक्षसे; G<sub>2</sub> (here) किवसि.

53 °) B5 damaged, T1 प्रणीता; G4 सुनीतस्. \$1 K2-4 B1 D4 G2 बलसुख्य(G2 'ख्या)सुनीता ते(D4 च). Cv cites बलसुख्या. — d) B5 damaged. K2-4 Ñ1 V1 B1 Dn1 D1.3-6 Cn प्रतिवाधिनी (K4 'धातिनीं; Ñ1 'माथिनी; V1 वार्धिनी; Dn1 D6 Cn 'वर्धिनी; D1 'बार्धनीं); B6 संप्रधावनी. S द्विषतः प्रतिवाधते (G1 M 'बार्धने; G4

परिवाधते; Gs ° घातने ).

54 °) Bs damaged. Śi (sup. lin.) Ge कचिद्ध छं; Ki ' छापं. Śi पुष्टिं (for मुष्टिं). Cv as in text. — °) Śi परराष्ट्रं. — °) K2 अविहार्य; Ds. 5 अभिज्ञाय; Ds. 6 कचित्खपरराष्ट्रेषु वहवोऽधिकृतास्तव ।
अर्थान्समनुतिष्ठन्ति रक्षन्ति च परस्परम् ॥ ५५
कचिद्भयवहार्याणि गात्रसंस्पर्शकानि च ।
प्रेयाणि च महाराज रक्षन्त्यनुमतास्तव ॥ ५६
कचित्कोशं च कोष्ठं च वाहनं द्वारमायुधम् ।
आयश्च कृतकल्याणस्तव भक्तरनुष्ठितः ॥ ५७
कचिदाभ्यन्तरेभ्यश्च वाह्येभ्यश्च विशां पते ।
रक्षस्यात्मानमेवाग्रे तांश्च स्वेभ्यो मिथश्च तान् ॥५८ है है है है

(sup. lin.) अविज्ञाय; T1 G4 Cv [v.l. of Udupi MS. quoted by Sastri at end] अभियाय; G1 M अभिहरी; G2 अभियाम; G3 अपयासि; G5.6 Cv [Sastri p. 603] अभिधाय. — d) Some MSS. विहन्सि. V1 B2.5 D (except D4) G4 M2 Cv निहंसि; G2 विहासि. Ś1 K2.8 समय; K1 D4 समये (for समरे). Ś1 K2.8 D4 रिपो:; Cv as in text.

 $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  कचिदपर°;  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  च परराष्ट्रेषु;  $^{\circ}$   $^{$ 

56 a) S कच्चित्तेभ्य° (Gs. 4°ते हय°). — b) Ñı Bem Dn Tı G2-5 M गात्रसंस्पर्शनानि (Tı °शेनेन); Vı B4.6 D1-3.5.6 Cn p °संघर्षणा°; B1.3 °संहर्षणा°; B2 illegible; B5 °संहनना°; D4 °संस्पर्शगा°; G1.6 °संरक्षणा°; text as in Śı K Cd (gloss, अनुलेपनानि). — °) Śı Bı प्रियानि; Kı G2 प्रियाणि; K2 श्रेया°; K3 G6 प्रेया°; Vı B2-4.6 गृहानि (Vı B3 °णि); Tı G3 पेयानि; G5 प्रेयानि (for प्रेयाणि). Tı G (except G2) महाहाणि. — d) B5 damaged. D4 रक्षंते. S रक्षत्यविमना भिषक.

57 Bs damaged. — a) Śi Ki.4 B2 Di.2.4.5 transp. कोशं (D2 कोषं) and कोष्ठं. Ñi Vi Dn Ds.6 (sup. lin.) कोशश्च; B4 राष्ट्रं च; D6 कोषश्च; Cv as in text. Ti Gi.8.4.6 Mi (inf. lin.) Cv गोष्ठं (for कोष्ठं). B3 कचित्कोष्ठं च कोषश्च; B6 M2 क्लोषं च (M2 श्वाश्च) राष्ट्रं च; G6 दोषं च गोष्ठं च. — b) K3 G4.6 Mi वाहनद्वारम्; G3 वाहनं धारम्; Mi (inf. lin.) वाहनं वारम्. Vi Cv वाहनं परमायुधं; Gi नं च वरायुधं. — d) B3 तव भक्तिर; Ti संवसक्तेर; M2 तव भृत्येर्. Śi K3 G2 क्षितं; B2.3.6 D2 G1.4.6 M क्षिता: (B3 G4 ता). Cv as in text.

58 a) Ks B1-4 D1.2 G1.2 दिश्य ; Cv as in text.

C. 2. 203 B. 2. 5. 69 K. 2. 5. 73 किचन पाने द्यूते वा क्रीडास प्रमदास च ।
प्रतिजानन्त पूर्वा वि व्ययं व्यसनजं तव ॥ ५९
किचिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः ।
पादभागिस्तिभिर्वापि व्ययः संशोध्यते तव ॥ ६०
किचिज्ज्ञातीन्गुरून्द्रद्धान्वणिजः शिलिपनः श्रितान् ।
अभीक्ष्णमनुगृह्णासि धनधान्येन दुर्गतान् ॥ ६१
किचिदायव्यये युक्ताः सर्वे गणकलेखकाः ।
अनुतिष्ठन्ति पूर्वा नित्यमायव्ययं तव ॥ ६२
किचिद्र्येषु संप्रौढान्हितकामाननुप्रियान् ।
नापकर्षसि कर्मभ्यः पूर्वमप्राप्य किल्विषम् ॥ ६३

किचिद्वित्वा पुरुषानुत्तमाधममध्यमान् ।
त्वं कर्मस्वनुरूपेषु नियोजयसि भारत ।। ६४
किचिन्न छुन्धाश्रीरा वा वैरिणो वा विशां पते ।
अप्राप्तन्यवहारा वा तव कर्मस्वनुष्ठिताः ।। ६५
किचिन्न छुन्धेश्रीरैर्वा कुमारेः स्त्रीवलेन वा ।
त्वया वा पीड्यते राष्ट्रं किचत्पुष्टाः कृपीवलाः ॥६६
किचिद्राष्ट्रे तडागानि पूर्णानि च महान्ति च ।
भागशो विनिविष्टानि न कृषिर्देवमातृका ॥ ६७
किचद्रीजं च भक्तं च कर्षकायावसीदते ।
प्रतिकं च शतं वृद्ध्या द्दास्युणमनुग्रहम् ॥ ६८

-  $^{\delta}$ )  $B_2$  राज्ये° (for बाह्ये°). -  $^{d}$ )  $B_1$   $D_{1.2}$  S (except  $M_2$ )  $C_V$  तेभ्यो (for स्वेभ्यो).  $G_1$  चरन्;  $G_6$  चरान्;  $C_V$  च तान् (as in text).

59 a) D2 पान- (for पाने). B1.3.4 D1.2 च (for बा). — b) B1.2 D2 ब्रिविधा (for प्रसदा ). S1 K1 G1.3.6 M Cv वा (for च). — c) B3 अभि- (for प्रति-). Cv cites 59 as in text. Some MSS. प्राह्म; B1 प्राधि.

60 B2.5 om. (hapl.) 60-62. — a) D5 कचिदर्थस. B6 D6 वार्धेन. — b) D1.2 भागेण. — o) G2 भागेचि भागेर्वा. — d) Ś1 K B4 Dn2 D4 G1.6 M1 Cn संशुध्यते; Ñ1 संस्ट्यते. G1.6 तत:.

61 B<sub>2.5</sub> om, 61 (cf. v.l. 60) — °) K<sub>2</sub> अभि-(for अनु-). G<sub>2</sub> अभिपुष्णासि धनदो. — <sup>d</sup>) G<sub>1</sub> <sup>°</sup>धान्येश्च (for °धान्येन). Ñ<sub>1</sub> वा पुनः (for दुर्गतान्). G<sub>1</sub> धान्येन च सुपूजितान्; G<sub>6</sub> धनधान्येरदुर्जनान्. Cv cites सुदुर्गतान् (implying before it a reading like G<sub>2</sub> or G<sub>6</sub>!).

62 B2.5 om. 62 (cf. v.l. 60). — a) K4 B1.8.4.6 D (except D4) G5 कि चिंचा ; G1.6 कि चिंदायस्य वै. K8 वियमुक्ताः. — b) M2 गुण (for गण ). — e) B1 उपा ; B8 उप (for अनु ). A few MSS. पूर्वोह्ने. — a) Ñ1 B3.6 Dn D5.6 आयं व्ययं; T1 G1.3.5.6 M आयव्ययो; G4 व्यये. V1 च ते (for तव). B1.4 D1.2 राजअनुमतास्तव. — Cv cites as a variant, probably on this pāda: आयव्ययेन (implying ते at the end as in V1?).

63 °) \$1 ° श्रें च; K2.8 ° श्रेंन (for ° श्रेंषु). \$1 (before corr.) K1 V1 B1.2.4.6 D1.2.6 संसू (for संग्ना °). B2.5 D3.5 ° दर्शेष्वसंसूढान. — °) K1 M1 ° ननुवतान. — °) \$1 K1 नावकपंसि; D2 कचित्कपंसि; D6 न प्रक °;

 $T_1 G_{4.5}$  नोपेक्षसे ( $G_4$  °सि) हि;  $G_3$  नोपकर्षसि. —  $^a$ ) S °माज्ञाय ( $G_2$  °मज्ञाय;  $G_3$  °माज्ञा च) (for °मप्राप्य).

64 °)  $G_4$  त्वत्;  $M_2$  तान् (for त्वं).  $K_1$   $B_1$  स्व $(B_1$  त्वं)कर्मस्वनुरूपेण. —  $^d$ )  $B_1$  कुत्रचित्; S नित्यशः (for भारत).

65  $\alpha$ ) S (except T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>) °श्चोरा. — b) V<sub>1</sub> दुष्टा वापि; D<sub>2</sub> वारयंति; G<sub>8</sub> मंत्रिणो वा; M<sub>2</sub> वैरिणोपि. — b) G<sub>2</sub> ° व्यवहारो. B<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub> वे (for a<sub>1</sub>). Ś<sub>1</sub> अप्राप्तव्यसमां रावा (sic). C<sub>7</sub> cites text. — a) Ś<sub>1</sub> B<sub>1-3</sub> D<sub>2</sub> कर्मण्य° (for कर्मस्व°).

66 a) Ñ1 V1 B5 Dn D3. 5. 6 G3 transp. लुड्ये: and चौरें:. T1 G1. 2. 4-6 M °श्चोरेवां. — b) Ñ1 B5 स्त्रीजनेन वा; S त्रि(G4. 5 वि)विधेरिंप. — 66cd is lost in B5 on a damaged fol. — c) K4 तु (for वा). G1. 6 राजन (for राष्ट्रं). — d) K B1. 2. 6 D कचित्र(B1. 2 D1 °हु-; Dn2 D6 °दु-; D2 °दु-) ष्ट्रा:.

67 °) \$1 राष्ट्र. \$1 तडाकानि; \$\text{S}\$ तटाका(\$\text{G5.6}\$ M1 °गा)नि. — °) \$\text{K4}\$ \$\times\$ V1 \$\text{B}\$ (\$\text{B5}\$ damaged) \$\text{D}\$ (except \$\text{D4}\$) बृहंति (for महान्ति). — °) \$\text{B1.3}\$ \$\text{D6}\$ क) ष्टानि; \$\text{Dn1}\$ (by corr. sec. m.) °शो वै निवि°; \$\text{T1}\$ \$\text{G2.4.5}\$ °शोभि(\$\text{G2.4}\$ °शोपि)निवि°. \$\text{Cv}\$ as in text.

68 °) Ñ1 V1 कचित्र भक्तं वीजं च; B3-6 D (except D1.2.4) कचित्र बीजं भक्तं च. — b) Ś1 कार्ष°; K1.8 D4 कर्षु°. K1 Ñ1 °सीदित. V1 B Dn D1-3.5.6 कर्षकस्या (B1.2 D2 °कान्ना)वसीदित. — °) Ś1 m K Dn(!) प्रत्येकं च; Ñ1 पंचकं च; V1 B2-5.6 (m as in text) D1-5.6 (sup. lin. as in text) Cnp पादिकं च; B1 प्रतिशक्तं; S Cv प्रतिकुंज(T1 °गुंज्या ; G3 M1 [inflin. sec. m.] °गुंज ; G5 Cv °गुंजा)शतं; Cd as in

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi-Digitized by eGangotri

कचित्खनुष्ठिता तात वार्ता ते साधुभिर्जनैः । वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ ६९ कचिच्छुचिकृतः प्राज्ञाः पश्च पश्च खनुष्ठिताः । क्षेमं कुर्वन्ति संहत्य राजञ्जनपदे तव ॥ ७० कचिन्नगरगुप्त्यर्थं ग्रामा नगरवत्कृताः । ग्रामवच कृता रक्षा ते च सर्वे तदर्पणाः ॥ ७१ कचिद्वलेनानुगताः समानि विषमाणि च । पुराणचौराः साध्यक्षाश्चरन्ति विषये तव ॥ ७२

कचित्स्यः सान्त्वयसि कचिताश्च सुरक्षिताः । कचित्र श्रद्धास्यासां कचिद्वृद्धं न भाषसे ॥ ७३ कचिचारात्रिशि श्रुत्वा तत्कार्यमनुचिन्त्य च । प्रियाण्यनुभवञ्शेषे विदित्वाभ्यन्तरं जनम् ॥ ७४ कचिद्वौ प्रथमौ यामौ राज्यां सुन्ना विशां पते । संचिन्तयसि धर्मार्थौ याम उत्थाय पश्चिमे ॥ ७५ कचिद्दर्शयसे नित्यं मनुष्यान्समलंकृतान् ।

उत्थाय काले कालज्ञः सह पाण्डव मित्रिभिः ॥ ७६ <sup>с. 2. 220</sup> . 5. 86 K. 2. 5. 89

text. K1 धृष्ट्या; G6 चास्या (for वृद्धा). — d) G6 ददास्थेषाम् (for °स्यूणम्). Ñ1 अनुत्तमं; V1 B1.3.6 D6 (sup. lin.) आरंदम; S अनुप्रहात्. B2 ददासि ऋणमुत्तमं. — After 68, S ins.:

70\* कचित्ते द्यिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः।

69 a) Ñ1 G6 कचित्रवनु°; B2 °दनु°; B5 °त्सुनु°; G2 °त्वानु°; Cv as in text. — 69° = (var.) Rām.
2. 100. 48° .— °) B संस्तृतस; D1.2 हि श्रितस; T1 संश्तृतस; G4 संस्मृतस; G6 संश्र्यस. V1 सर्वे; B3 सर्वो (for तात). — a) K2 कालो (for लोको).

70 ° ) K1 शुचिकृतं; B1 स्वधिकृताः; B2 अधिष्ठिताः; D1.2 स्वधिष्ठिताः; G1.6 शुचिकृताः; G8 शुचिः कृतः. S1 Ñ1 V1 B3-6 Dn D3-6 G4 M1 कचिच्छूराः (Ñ1 G4 M1 च्छुचि ) कृतप्रज्ञाः; K2.3 T1 G2.5 M2 °च्छुचि (K8 °द्भुचि) कृतप्रज्ञाः; K2.3 T1 G2.5 M2 °च्छुचि (K8 °द्भुचि) कृतप्रज्ञाः. — In B5, 706-716 is lost on a damaged fol. — °) G2 एवं (for क्षेमं). G1.2.6 M1 संगत्य. — °) K2 °देन चा; B1 °देपु च; D1 °देन च; G2 M2 °दं तव.

71 Bs damaged (cf. v.l. 70). — a) K1 % पर (for क्यार). — cd) K4 प्रामवत्सुः; B1-4 D1.2 प्रामाणां च (for मवच). K1 राज्ञा ते; K2 Ñ1 T1 G3.5 रक्षास्ते; K3 Dn D3-5 घोषास्ते; K4 रक्ष्यस्ते; V1 B4-6 D6 (sup. lin. as in text) प्रांतास्ते (for रक्षा ते). Cn cites प्रांताः. G6 प्रामाश्च कृतरक्षास्ते (for °). Cv cites प्रामवत्, कृता and रक्षा. G6 तव (for ते च). V1 B D (except D4) S Cn. v त्वदर्पणाः (B3 ° पिताः).

72 °) K1.3.4 Ñ1 B1 D4 S Cv कच्चिद्दलेनानुमताः (K1° मनाः; K3° मतः; Ñ1° श्रुताः; T1° तताः); V1 B3-6 कच्चित्ररास्तेनुमताः (B4.6° ज्ञवास्तेनु ; B5° ज्ञवास्तेनुगताः). Cn oites बलेन. — b) V1 B1-3.5 Dn1 D1-3.5.6 T1 Cnp समेपु विषमेषु च; Cv as in text. — °) K1

पुराणचौरा;  $K_2$   $T_1$   $G_3.5.6$   $M_1$   $C_V$  पुराणि चाराः ( $K_2$   $G_3.6$   $^\circ$ रा);  $K_3$   $^\circ$ णपौराः;  $\tilde{N}_1$   $G_1$   $M_2$  पुराण( $G_1$   $^\circ$ णि)चोराः;  $G_2$  पुरा चाराश्च.  $S_1$   $G_1$  साध्यक्षा;  $K_3$  साध्यक्षणः;  $C_V$  as in text.  $V_1$  B D पुराणि चौरा नि( $B_1$  पुरेषु चौरानिः;  $B_3$   $D_{11}$   $D_4.6$   $^\circ$ णि चौरानिः) मंतः;  $G_2$  पुराणि चाराः संनद्धाः.  $C_1$  cites निम्नतः.  $C_2$   $C_3$   $C_4$   $C_5$   $C_6$   $C_7$   $C_7$ 

73 = Rām. 2. 100. 50. — °) Ñ1 नंद°; B1 शांत्व° (for सान्तव°). — °) G1. 2. 6 M कचित्रात. — °) D1 (by corr.) श्रद्धध्यासां.

74 Bs damaged. — a) Śi कच्चित्राति; Ñi चारं निशि; Vi B2m. s. 4.6 Dn D1m. s. 5.6 दात्य (Ds दात्या)यिकं; Di दाराजिशि. Cv cites text (gloss, चारादिति पञ्चमी). — b) B3 Dn Ds. 5.6 तदर्थम् (for तत्कार्यम्). D2 अनुचित्य (for "चिन्त्य च). Vi मित्रकार्यं विचिन्त्यं च; B4.6 निशि कार्यं विचित्यं वा (B6 "यमचित्यं च); D4 कार्यमनुचित्यं च (submetrical); G6 तत्कामानविचित्यं च. — b) K3 प्रिया हानु . — a) Śi K Ñi D4 विचित्रं (Ñi जोत्य (for विदित्या). G3.4 दिवा हा (for "त्वास्य"). Vi B2-4.6 Dn D1-3.5.6 न त्वमंतःपुरे नृप. Text as in K3 B1 S ("Knowing your intimate associates", and hence being secure).

75 Bs damaged for 75<sup>ab</sup>. — a) Ks T1 G1.6 मध्यमो; D1 प्रथमं; Cv as in text. — b) Ñ1 B (Bs damaged) Dn D1-3.5.6 रान्ने: (B1 D1.2 ° त्र्याः); S (except G2) रान्नों. K1.2 Ñ1 सुप्तो; D4 सुप्तों. — c) S विचित्रयसि (G4 वशी जयसि). G5 धर्मार्था. — d) B2 D1-3 Gs यामे चो(D1 वो)त्थाय. Ñ1 यामाबुत्थाय पश्चिमो; T1 G1.2.4-6 M याममुत्थाय पश्चिमें.

76 76<sup>ab</sup>=(var.) Rām. 2. 100. 52<sup>ab</sup>. — Dni (erroneously) transp. 76 and 77, but the stanzas are numbered correctly. — a) Ki इंग्रेस; B2.4.5

C, 2, 221 B, 2, 5, 87 K, 2, 5, 91 किचिद्रक्ताम्बरधराः खज्ञहस्ताः खलंकताः । अभितस्त्वाग्रुपासन्ते रक्षणार्थमरिंदम ॥ ७७ किचिद्रण्ड्येषु यमवत्पूज्येषु च विशां पते । परीक्ष्य वर्तसे सम्यगित्रयेषु त्रियेषु च ॥ ७८ किचिच्छारीरमाबाधमौषधैर्नियमेन वा । मानसं द्रद्धसेवाभिः सदा पार्थापकर्षसे ॥ ७९ किचिद्रैद्याश्रिकित्सायामष्टाङ्गायां विशारदाः । सहदश्रानुरक्ताश्र शरीरे ते हिताः सदा ॥ ८० किचन मानान्मोहाद्वा कामाद्वापि विशां पते । अर्थिप्रत्यर्थिनः प्राप्तानपास्यसि कथंचन ॥ ८१ किचन लोभान्मोहाद्वा विश्रम्भात्प्रणयेन वा । आश्रितानां मनुष्याणां वृत्तिं त्वं संरुणित्स च॥८२ किचित्पौरा न सहिता ये च ते राष्ट्रवासिनः । त्वया सह विरुध्यन्ते परैः क्रीताः कथंचन ॥ ८३

°दर्थ°; G1 °न्दर्शयते. — b) B1 आत्मानं (for मनुष्यान्). B1.3-5 Dn1 D1-3.5 T1 G1-4.6 M समलंकृत: (T1 M2 °ता:). — b) K1.2 D2.4 G1.2.6 कालज्ञ; K3 B1-3 Dn D1.3.5.6 G5 कालज्ञै:. — d) Ñ1 B3 सदा (for सह).

77 °) G1.6 कचिद्रक्तांवरा राजन्. — °) G M स(G1-3 स्व)कुंडलाः (for स्वलंकृताः). — °) K2 अभिवस्त्वाम्; B1 अभितस्ताम्; T1 अभीतास्त्वाम्. G1.6 उपासंतः. Ś1 अभितस्त्वामुपा \*\*; Ñ1 V1 B3-6 D (except D1.2.4) M2 उपासते त्वामभितः. — °) G1 सरक्षार्थम् (for रक्षणा°). A few MSS. अरिंदमाः or °मः. Ś1 \*\* \* \* मिरंदम.

78 B<sub>5</sub> damaged. —  $^a$ ) D<sub>2</sub> गण्येषु; a few MSS.  $^{\circ}$ दंडेषु. —  $^b$ ) D<sub>1.2</sub> °रचि (for  $^{\circ}$ षु च). —  $^c$ ) K<sub>2</sub> परीक्ष; D<sub>4</sub> परिक्ष्य. G<sub>4</sub> M<sub>2</sub> वर्तते. G<sub>1</sub> वर्तसे सुपरीक्ष्येव. —  $^a$ ) K<sub>1</sub> D<sub>3.5.6</sub> प्रियेषु चा(K<sub>1</sub> परेष्वप्य)प्रियेषु च.

79 <sup>a</sup>) B<sub>5</sub> damaged. K<sub>4</sub> Dn<sub>2</sub> G<sub>3.5.6</sub> Cv कचिच्छ-रीरम; D<sub>1</sub> तच ज्ञारीरम; D<sub>4</sub> कचि \* रीरम. K<sub>8</sub> कचिच्छ-रीरमाबद्धं. — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> अषधेर; K<sub>3</sub> D<sub>8</sub> ओषधेर. Śi lacuna; K<sub>2.8</sub> Ñ<sub>1</sub> B<sub>2.6</sub> D<sub>1-3</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4-6</sub> M च (for a<sub>1</sub>). — <sup>d</sup>) G<sub>2</sub> कचित् (for सदा). Śi K B<sub>5.6</sub>m पार्थाव(B<sub>6</sub>m वि)-कपैसि.

80 a) Ge कि विविक्तिसायां. Cv cites text.

- b) Ks आष्टांगायां; D1 नष्टां°; D3 अष्टांगाय-; G1 गाया;
Gs गेषु; Cv as in text. S1 विशारदः; K1 विचक्षणाः.

- ') G2 सरकृताश्चा (for सुहृदश्चा°).

- a) D3.5.6
शारीरे.

81 Bs damaged. — a) Ks S transp. मानात् and मोहात्. Si Vi Bs. 4.6 Dn Ds. 5.6 लोभान्; Ñi Bi. 2 Di. 2 कामान् (for मानान्). Bi मोहाच. — b) Ñi Vi B2-4.6 Dn Ds. 5.6 मानाहापि; Bi Di. 2 लोभाहापि; Bs damaged; Mi कामा वापि. K2 वा च (for वापि). — cd) Si प्राप्तानुपासिस; K1-3 शाक्षायास्यसि (K3 ति); Ñi साज्ञपास्यसि; Vi B (Bs damaged) D साज्ञ पद्यसि; Ti G2 Mi साज्ञापास्यसि; G1.6 पार्थ ना(G6 न)पद्यसि; G4 पार्थानपास्य च; G5 प्राप्तानापास्यसि.

Cv cites नापास्यसि; Cn cites double न and glosses परयेदेव.

82 Śı om. 82<sup>ab</sup>. — a) K₃ D₄ transp. लोभात् and मोहात. S हेषाहा (for मोहा°). — b) K₂ (corrupt) विश्रांधात्ते; Vı B₃.₄ वि(Vı नि)ग्रहात्; Dҙ विश्रमात्; some MSS. विसंभात. B₂ प्रणयेण; G₄ प्रयतेन (for प्रणयेन). — °) K₂ असितानां; S वर्तमानो (Gø M₂ °ते). B₄ मानुषाणां. — a) B₅ damaged. Kı D₄ G₄ हित्त त्वं; B₂ हात्तें न. D₄ न (for सं-). Śım नो (orig. सं cancelled) रुणत्स च; B₁ न रुणत्स चै; B₂ D₁.₂ विरुणत्स च; Tı G₃-ɛ M₁ अनुरुध्यसे (Tı °रंध्यसे; Gɛ M₁ °रुध्यसि). Vı वा; Bɛ Dn D₃. ₅. ɛ चै (for च). G₁ वृष्णत्वेमनुरुध्यसि (sic); G₂ हाद्धें समनुरुध्यसि; M₂ वृत्तें च निरुणत्सि हि. — After 82, S ins. (cf. 63):

71\* कचिदर्थेषु संप्रौढानर्थकर्मविचक्षणान् । नापकर्षसि कर्मभ्यो ह्यर्थयुक्ता इतीव हि ।

[(L. 1) G<sub>2</sub> संप्राप्तान् (for संप्रौढान्). T1 G<sub>5</sub> अर्थकाम विचारणान्; G<sub>8</sub>. 4. 6 अर्थकाम (G<sub>6</sub> °धमें) विचक्षणान्. — (L. 2) G<sub>2</sub> M<sub>2</sub> अर्थ ; G<sub>3</sub> ह्यनु (for ह्यर्थ ). G<sub>4</sub> ह (for हि). G<sub>1.6</sub> ह्यनु (G<sub>6</sub> °थं) युक्तानतीव ह.]

83 Bs om. 83. Gs. 4 repeat 83 after 85. — 6)
\$1 D1. 2.6 पौराण; K1-3 न पौरा: (K1 °रा-; K2 °र-);
B1 पौराञ्च; Dn2 चो रेने; G1.3 पौरानु-; G3 (second time)
पौरेस्तु; G4 (second time) पौरास्तु (for पौरा न). — 6)
K1 रात्रिसेविनः; G1. 4.6 राष्ट्रवर्धनाः (G4 °तिनः). Ñ1 ये च
राष्ट्रात्प्रवासिताः; B4 ये च राष्ट्रनिवासिनः. — 6) G3 (second time) च न; G4 (second time) हि न (for सह).
K1 विरुध्यंति. — 6) T1 G चा(G8 ना) रे: (for परे:).
D1.4 परा(D4 °रे:)क्रांताः (for परे: क्रीताः). G4 ज्ञाताः (for क्रीताः). V1 B3. 4.6 परंतप (for कथं°).

84 D4 om.  $84^a-85^b$ ; Ds om. 84. — a) B5 damaged. Śi  $K_{2-4}$  B4.6 Dn Cn कचिन्न; Cnp °ते (as in text). Cn seems to have read योऽरि(for राष्ट्रर). — b)  $K_1$  बलिनोपरिपीडिन:;  $K_{2.8}$   $\tilde{N}_1$   $V_1$ 

किचित्ते दुर्वलः शत्रुर्बलेनोपनिपीडितः ।

मन्नेण वलवान्कश्रिदुभाभ्यां वा युधिष्ठिर ॥ ८४
किचित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः ।
किचित्प्राणांस्त्वद्र्थेषु संत्यजन्ति त्वया हृताः ॥ ८५
किचित्ते सर्वविद्यासु गुणतोऽर्चा प्रवर्तते ।

ब्राह्मणानां च साधूनां तव निःश्रेयसे शुभा ॥ ८६
किचिद्धमें त्रयीमूले पूर्वेराचिरते जनैः ।
वर्तमानस्तथा कर्तुं तस्मिन्कर्मणि वर्तसे ॥ ८७

Bs. 6 Dn Ds. 6 बलेन परिपीडितः; B1 D1. 2 स्वयलेनोपपी°; B2 स्वयलेनोपरिपी° (hypermetric); T1 बलिना विनिपीडिता; G1 बलिनावरी(sic)पीडितः; G2.3 M बलिनोप-(G2°नोपि; G3°नो वा)निपी°; G4 बलिना विरि(sic)पी°; G5. 6 बलिनापि नि(G6°ना परि)पी°. — °) G2 तंत्रेण (for मन्ने°). B1. 3. 6 D2 S (except M2) कचित्. — द) B3. 5 Dn D5. 6 उभाभ्यां च (B3 वा) कथंचन; S त्वमुभाभ्यां (G6 तव वाभ्यां; M2 त्वमुपाभ्यं) तथा समः (G1. 2.4 समाः). Cn cites च (for वा).

85 = (var.) stanza 40; = (var.) Rām. 2. 100. 35. — D4 om. 85ab (cf. v.l. 84). — a) K1 सर्वान. र्रा त्वा: Ni B1.2 D1.2 त; S (except G3) च (for लां). — \*) \$1 K2-4 Ñ1 V1 B1.3.8 D1.2 त्वद्धे च; S तवाधेषु (T1 G3.4 °थांय). — d) B1 D1.2 संत्यक्ष्यंति. K1.2 Bem D8-8 Cn p त्वयादता:; K4 तथा भृता:; V1 B1 त्वया कृता:; B2 त्वया भृताः; S समाहिताः. Cn cites हताः. See Addenda. — After 85, Gs. 4 repeat 83 (with v.l.). 86 G4 om. 86ab. — a) S (G4 om.) Cv सर्ववैद्येष. — b) K2. 3 गुणतोर्थ:; B1. 2 D2 °तो वा; T1 G2. 3. 5. 6 M गुणेनार्चा (G2 °र्ताः); С र गुणेनार्वा (अर्वा = अश्वः)! — \*) M1 तु (for च). De M2 सर्वेषां; G2.4 तत्सुष्ठ (for साधूनां). T1 G1.5.6 ब्राह्मणेषु च विद्वत्सु. — व) B5 damaged. Ñ1 V1 B3. 4.6 Dn D3. 5.6 नै:श्रेयसी. B1. 2 D1. 2 तव नै:श्रेयसं शुभं (B1 °सी कथा); S (except  $^{
m G_3}$ ) तव निश्रेयसं च  $(^{
m M_1}$  हि) तत्. — After 86,  $^{
m V_1}$  B (Bs damaged) D (except Ds) ins.:

72\* दक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्यं स्वर्गापवर्गदाः।
[B (Bs damaged) D1.2 प्र- (for त्वं), and 'वर्गयोः (for 'वर्गदाः).]

87  $K_{8}$  om, 87.  $B_{5}$  damaged, —  $\alpha$ )  $G_{6}$  त्रिम्ले तु (for त्रयीम्ले). —  $\beta$ )  $D_{2.5}$   $G_{1.5.6}$  पूर्वेराचिरतैर्जनैः;  $G_{3}$  पूर्वेराजिते जनैः. —  $\beta$ )  $K_{4}$  वर्तमानं;  $V_{1}$  B ( $B_{5}$  damaged)

D (except D1.2.4) यतमानस्. —  $^d$ ) B1 D2 अस्मिन्; D1 कस्मिन्.

88  $^{a}$ )  $G_{3.4}$  च( $G_{4}$  प)राज्ञानि (for गृहेऽज्ञा°). —  $^{d}$ )  $S_{1}$   $K_{2}$  तवाध्यक्षाः.  $K_{1}$  °क्षिणाः;  $D_{4}$  °क्षिणां.  $V_{1}$   $B_{3.6}$  विधिवद्भरिदक्षिणाः;  $S_{1}$  तवा( $G_{4}$  ताव)द्य कुरुसत्तम.

89 K3 om, 89<sup>a</sup>-105<sup>b</sup>. — a) Si °त्कृत्नैकचित्तान्; D<sub>±</sub> °त्कृत्नैकचित्तान्; T<sub>1</sub> G<sub>3-5</sub> °त्कृत्न्नेकांश्च. — a) S (except M<sub>1</sub>) पाँड° (for पुण्ड°). A few MSS. कृत्स्त्रेन. — a) S कृत्मादरात्.

90=(var.) Rām. 2. 100. 62. — K3 om. 90 (of. v.l. 89); Gs om. 90-92. — ") S (Gs om.) दिजान् (M2 राजन्) (for जातीन्). G1 M2 कुरून् (for गुरून्). D1 सर्वान् (for गुरून्). — ") S1 Ds G3 M2 देवतान्; K (K3 om.) B3.s Dn D3 G1.2 M1 दे (Bs Dn1 दे) वता:. Bs तापसा:. S (Gs om.) तथा (for अपि). — ") B5 damaged. K1 चैत्यान्वृक्षांश्र कल्याण; B1 D1.2 S (Gs om.) चैत्यवृक्षांश्र (G1.2 M2 शानस-; G3-5 शानस-; M1 चैत्यान्वृक्षांश्र (G1.2 M2 शानस-; G3-5 शानस-; M1 चैत्यान्वृक्षांत्र (T1 ज्ञातिश्र त्वं; G2 णांस्वां; M1 पांडव त्वं). M1 नमंत्रासि. B1 व्राह्मणाञ्चावमन्यसे. — After 90, V1 B (B5 damaged) D ins.:

73\* कच्चिच्छोको न मन्युर्वा त्वया प्रोत्पाद्यतेऽनघ। अपि मङ्गलहस्तश्च जनः पार्श्वेऽनुतिष्ठति।

[(L. 1) B2 Dn प्रोत्साद्यते; D1 प्रोत्याद्यते. D1.2 त्वया प्रोच्छा(D2 °त्सा)द्यते न च. — (L. 2) B1 D3-6 अभि-(for अपि). B2 D1.2 अभिमंगलहस्तस्य जनस्यांगं तु (B2 °मेषु; D2 °मेन-) तिष्ठतः.]

91=(var.) Rām. 2. 100. 74. — K3 G6 om. 91 (of. v.l. 89, 90); G1 om. 91-92. — ab) T1 G3-5 transp. बुद्धिर् and वृत्तिर्. D4 एतिर्; G2 वृद्धिर् (for वृत्तिर्). B3 ते सदा (for तेऽनघ). K1 एतिरेषा तवानघ. — b) B1 आयुष्या वा यशस्या वा. — d) Dn2 D3. 6

C. 2. 237 B. 2. 5. 103 K. 2. 5. 107 एतया वर्तमानस बुद्धा राष्ट्रं न सीदति ।
विजित्य च महीं राजा सोऽत्यन्तं सुखमेधते ॥ ९२
किचिदार्यो विशुद्धात्मा क्षारितश्रीरकर्मणि ।
अदृष्टशास्त्रकुशलैर्न लोभाद्धध्यते शुचिः ॥ ९३
पृष्टो गृहीतस्तत्कारी तन्ज्ञैर्दृष्टः सकारणः ।
किचित्र मुच्यते स्तेनो द्रच्यलोभान्नर्यभ ॥ ९४
च्युत्पन्ने किचदाढ्यस्य दरिद्रस्य च भारत ।

अर्थान मिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हता धनैः॥९५ नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घस्त्रताम्। अदर्शनं ज्ञानवतामारुखं क्षिप्तचित्तताम्॥ ९६ एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्र चिन्तनम्। निश्चितानामनारम्भं मन्नस्यापरिरक्षणम्॥ ९७ मङ्गल्यस्याप्रयोगं च प्रसङ्गं विषयेषु च। किच्चं वर्जयस्येतान्राजदोषांश्चतुर्दश्॥ ९८

धर्मकामार्थदर्शनी; S ( $G_{1.6}$  om.) धर्मार्थसुखदार्शि( $T_{1}$  °सुख-दर्श-;  $G_{2}$  M °शुभदार्शि)नी.

92 K<sub>3</sub> G<sub>1.6</sub> om. 92 (cf. v.l. 89, 90, 91); T<sub>1</sub> om. 92°-93°. — °) Ś<sub>1</sub> राष्ट्रेण (m as in text); G<sub>3-5</sub> राज्यं न. — °) G<sub>5</sub> M<sub>2</sub> निर्जित्य. K<sub>2</sub> D<sub>4</sub> मही. M<sub>2</sub> राजन्. G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub> निर्जित्य च महाराज. — °) S (T<sub>1</sub> G<sub>1.6</sub> om.) सोनंतं (M<sub>1</sub> °नंत्यं; M<sub>2</sub> °त्यंतं) सुखमक्षते.

93=(var.) Rām. 2. 100. 57. — K3 om. 93 (cf. v.l. 89); T1 om. 93° (cf. v.l. 92). — °) B5 (m as in text) °दार्चो; G4 °दाङ्यो. — °) \$1 क्षालित्रज्ञ; K1 रक्ष ; D1 साक्षि ; D4 छादि ; G1.6 कारि ; M1 (inf. lin.) Cv हारि . K4 चौर्यकर्मण; D3 S (T1 om.) Cv चौरकर्मण (G5 °णा). B5 प्रेक्षकः शास्त्रचक्षुषा. — °) B3 अदुष्टः शास्त्र ; B6 Dn1 D1.6 T1 G2.4-6 M1 (inf. lin.) Cn p अदृष्टः शास्त्र ; G1 M अपृष्टः (M2 °ए-) शास्त्र ; M1 (by corr.) अदृष्टशास्त्र ° and अपृष्टशास्त्र °; Cn. v as in text. — °) B1.2 D1.2 G3 मोहाद् (for छोमा °). K1 विद्यते; D2 G3 वध्यते; D3 G4.5 बुध्यते.

94 = (var.) Rām. 2. 100. 58. — K3 om. 94 (cf. v.l. 89). — a) K2.4 पृष्टे; V1 B2-6 D दुर्धो (D1 पृष्टेर; D2 [marg. sec. m.] रुष्टे); G2 M1 (sup. lin. sec. m.) Cv रुष्टो; G3 वृष्टो (for पृष्टो). B1 G1.6 तत्कामी; T1 तत्कती. — b) B5 damaged. \$1 K (K3 om.) B1-8 D4 Cd प्राचेर; Cv as in text. D4 रुष्टे:; T1 स्टूड:; Cv as in text. \$1 K2 M2 सकारणं; T1 G M1 Cv रुणे:. — d) G2 अर्थे (for द्वच्ये). B1.2 D1.2 प्रतिप (D1 प्रा).

95 = (var.) Rām. 2. 100. 59. — K3 om. 95 (cf. v.l. 89). — a) Ñi Vi B Dn Di-3.5 Cd द्र (Bi D2 [marg. sec. m.] Cd ब्यु)सम्बान्; S ब्यक्तं ते (Ti G5 ब्यसने). Some MSS. आयस. — b) D5 om. from च up to श्चि in 96d. G1.6 तु (for च). Śi K (K3 om.) D4 वा पुन: (for भारत). — e) S (except

 $G_{2.4}$   $M_2$ ) transp. न and सिथ्या.  $C_V$  अथीन्नपथा. -d)  $G_2$  तवारमार्था (for तवामात्या).  $G_3$  भृता (for हता).  $K_1$   $\widetilde{N}_1$   $B_3$   $D_1$  जनै:;  $T_1$  यनै:;  $C_{11}$   $C_{12}$   $C_{13}$   $C_{14}$   $C_{15}$   $C_{15}$ 

96 = (var.) Rām. 2. 100. 66. — K3 om. 96 (cf. v.l. 89); D5 om. up to क्षि in 96d (cf. v.l 95). — a) G1 घोरं; M1 क्रोधः. M2 नास्तिक्यमनृतः क्रोधः. — b) B3 प्रमादी; G3 नास्तिक्यं. K1 दीर्घसन्नतां; B6 स्त्रता. M प्रमादो दीर्घस्त्रता. Cv cites दीर्घस्त्रता (as in B6 M). — d) K1 क्षिप्तवित्ततां; K2.4 N1 V1 B1 D5 क्षि(D5 om. क्षि)प्रचित्ततां; S अकृतज्ञतां (M ता). [Nilakantha's remark नास्तिक्यमित्यादि सार्धक्षोकत्रयं ज्याख्यातम् refers to his comm. on stanza 21 of the Vulgate, corresponding to our stanza 11 above.]

97=(var.) Rām. 2. 100. 67. — K3 om. 97 (cf. v.l. 89). — a) Śi Ki B4 D3-5 Gi एकचित्त(Gi विंत) मनर्थाना; Cv as in text. — b) G2 चितितं. — o) M1 चिति (for निश्चि). K1.2 Ñ1 D2 G1.3 M अनारंभी — d) B5 damaged. S oपालनं (for रक्षणम्).

98=(var.) Rām. 2. 100. 68. — K3 G2 om. 98 (for K3 cf. v.l. 89). — a) B5 damaged. K (K3 om.) Ñ1 D4 T1 G5 मंगलस्य; G1. 6 प्रसंगस्य; G4 मांगळ्यस. V1 B6 मंगलस्याप्रधानत्वं; B1-4 Dn D1-3. 5. 6 अमंगल्यं प्रयोगं च; M मंगल्य(M2 °ल)स्याप्रयोगश्चः — b) Ñ1 V1 प्रसंगः; Dn (!!) संगमं; G1. 6 M प्रसंगो. D2 विवमेषु G3 om. from विष् up to वै in 100°. V1 वा (for च). — °) G6 एनान्. — d) K1 B1. 8. 6 Dn D6 राजन् (for राज-). — After 98, V1 B D ins.:

74\* प्रायशो यैर्विनश्यन्ति कृतमूलापि पार्थिवाः । [D4 °शो वै विनंक्ष्यंति. V1 B2.8.6 D1.2(inf. lin.). कृत(B3 °त्तं-; D1 °त्व-; D2 orig. °छ्-; D3 °तं)मूला हिं। D4 कृत्तमूलापि.]

99=(var.) Rām. 2. 100. 73. — K<sub>3</sub> G<sub>3</sub> om. <sup>99</sup>

किचित्ते सफला वेदाः किचित्ते सफलं धनम्।
किचित्ते सफला दाराः किचित्ते सफलं श्रुतम्।। ९९
युधिष्टिर उचाच।
कर्थं वै सफला वेदाः कथं वै सफलं धनम्।
कथं वै सफला दाराः कथं वै सफलं श्रुतम्।। १००

नारद उवाच।

अग्निहोत्रफला वेदा दत्तश्चक्तफलं धनम् । रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफलं श्रुतम् ॥ १०१

वैशंपायन उवाच । एतदाख्याय स म्रुनिर्नारदः सुमहातपाः । पप्रच्छानन्तरमिदं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् ॥ १०२

(cf. v.l. 89, 98);  $G_4$  om.  $99^{ab}$ . — a)  $D_{1.2}$  दारा (for चेदा:). — b)  $D_{12}$   $D_{13}$   $D_{14}$ ;  $G_2$  श्चितं (for धनम्). — c)  $D_3$  कि कि है.  $D_{1.2}$  चेदा: (for दारा:). — a)  $D_3$  कि कि है.  $D_{1.2}$   $D_{$ 

100 K3 om. 100 (cf. v.l. 89); G3 om. up to वे in 100<sup>b</sup> (cf. v.l. 98); K1 om. (hapl.) 100<sup>b</sup>-101<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) D4 श्रुतं (for धनम्). — <sup>d</sup>) D4 धनं (for श्रुतम्). — After 100, B2 ins.:

75\* इत्येवं भाषितो राज्ञा सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववित्। धर्मराजं महात्मानं पुनराह च तत्त्वतः।

101=(var.) 5. 39. 51; (var.) Pañcatantra text. simpl. ed. Kosegarten 2. 154; or ed. Bühler 2. 145; = Pūrṇabhadra's version, ed. Hertel 2. 150. — K3 om. 101 (cf. v.l. 89); K1 om. 101<sup>a</sup> (cf. v.l. 100). — D4 transp. 101<sup>b</sup> and 101<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) G2 和受买<sup>a</sup>.

102 Ks om. 102 (cf. v.l. 89). — a) D1. 2 एवमा-ख्याय. — b) K2 Ñ1 V1 T1 G1. 3-5 स; B4. 5 Dn D1. 3. 5. 6 वै (for सु-). B1. 2 D2 नारदः सर्वधर्मवित्. — d) Ś1 K1. 2 D4 धर्मराजं (for धर्मा ).

103 Ks om. 103 (of. v.l. 89); G1. 2. 6 om. the ref. — a) K1 D3. 6 G2. 3 M2 °द्भ्यागतान्दू° (G3 °दू°).

— b) Dn2 D6 G3 लोभ° (for लाभ°). — e) B5 भवधायैत; T1 G1. 3. 5 °मेव हा(G1 का)यैते; G2. 4 M1 भगहा°; G6 भवभाव्यंते. — d) B1 D4 G6 °जीविन:

B (except B<sub>8</sub>) पुरो; Dn2 पुर- (for पुरे). Si मानद;

नारद उवाच।

किचिद्भ्यागता द्राद्वणिजो लाभकारणात्।
यथोक्तमवहार्यन्ते ग्रुलंक ग्रुलंकोपजीविभिः।। १०३
किचित्ते पुरुषा राजनपुरे राष्ट्रे च मानिताः।
उपानयन्ति पण्यानि उपधाभिरविश्वताः।। १०४
किचिच्छुणोपि द्यद्वानां धर्मार्थसिहता गिरः।
नित्यमर्थविदां तात तथा धर्मानुदर्शिनाम्।। १०५
किचित्ते कृषितचेषु गोषु पुष्पफलेषु च।
धर्मार्थं च द्विजातिभ्यो दीयते मधुसर्पिषी।। १०६
द्व्योपकरणं किचत्सर्वदा सर्वशिल्पिनाम्।
चातुर्मास्यावरं सम्यङ्क्यितं संप्रयच्छिसे।। १०७

C. 2. 253 B. 2. 5. 118 K. 2. 5. 122

 $K_{\pm}$  मानतः;  $T_1$   $G_{2-5}$   $M_2$  पालिताः;  $M_1$  कारिताः (for मानिताः).  $G_{1.6}$  पुरराष्ट्रेषु ( $G_6$  °ण) पालिताः. —  $G_{1.6}$  om.  $104^\circ-106^\circ$ . — °)  $S_1$  (before corr.)  $D_{2-4.6}$  (before corr.) पुण्यानि. S ( $G_{1.6}$  om.) उत्पादयंति पुण्यानि. —  $G_{1.6}$   $G_{1.6}$  om.)  $G_{1.6}$   $G_$ 

105 G1.6 om. 105 (cf. v.l. 104); K3 om. 105<sup>ab</sup> (cf. v.l. 89). — °) K1 T1 नित्यं धर्मविदां; G2 नित्यमात्म. — <sup>a</sup>) K1 तथा धर्मानुदर्शनं; K2.3 Ñ1 V1 B Dn D3.5.6 य(K2.3 Ñ1 B1.3 त)था धर्मार्थदर्शिनां (B3 °नीं); D1.2 तथा (D1 थात sic) धर्मार्थदर्शनाः; T1 G3 धर्माधर्मानुशासनं (G3 °द्शिनां).

106 G1.6 om. 106<sup>ab</sup> (cf. v.l. 104). — a) \$1 कृषिधर्मेषु; Ñ1 त्रिषु तंत्रेषु; D5 त्रिष°; D6 (m as in text) ऋषि°. — After 106<sup>ab</sup>, S (except G1.6) ins. (M2 inf. lin. sec. m.):

76\* नियुक्ताः कुशलासेषु विभागज्ञाः कुलोचिताः।
— °() र्रा K1.4 D4 धर्मार्थं द्विजमुख्येभ्यो. — d) Ñ1 V1 B
Dn1 D6 M1 दीयेते; T1 G1.4-6 यजंते; G3 यच्छसे. K3
G1.5 मधुसर्पिषा; T1 G4 °षु; G2 °षः; G6 °षां; Cd °षि;
Cn as in text. See Addenda.

107 °)  $K_1$  अथोपकरणं;  $\tilde{M}_1$   $B_{1.3}$  यज्ञोप°;  $D_2$  यज्ञेषु क°.  $K_3$   $\tilde{M}_1$   $V_1$   $B_{1.5}$   $D_1$   $D_{3-6}$   $T_1$  किंचित.  $D_1$  यज्ञेषु किंचित्सचेंषु. — °)  $D_4$  om. from शिल्पि up to सकरो in  $108^d$ .  $V_1$   $B_{3.6}$  सर्व सर्व शिल्पनां. — °)  $\tilde{M}_1$  किंचिद् (for सम्यङ्).  $D_{1.2}$  चातुमीस्यधनं सम्यङ्; S  $C_V$  चातुमीस्यादिधकृतं ( $G_2$  °स्यान्दिधमृतं;  $G_3$  °धिकृतां;  $M_2$  °विकृतं). — °)  $D_{1.2}$  नियतः.

C. 2. 254 B. 2. 5. 119 K. 2. 5. 123

कचित्कृतं विजानीषे कर्तारं च प्रशंसि ।

सतां मध्ये महाराज सत्करोषि च पूजयन् ॥ १०८
कचित्स्त्राणि सर्वाणि गृह्णासि भरतर्षभ ।
हित्तस्त्राश्वस्त्राणि रथस्त्राणि चामिभो ॥ १०९
कचिद्भयस्यते शश्वद्वहे ते भरतर्षभ ।
धनुर्वेदस्य स्त्रं च यन्नस्त्रं च नागरम् ॥ ११०
कचिद्स्राणि सर्वाणि ब्रह्मदण्डश्च तेऽनघ ।
विषयोगाश्च ते सर्वे विदिताः शत्रुनाशनाः ॥ १११

किचदिमियाचैव सर्पव्यालभयात्तथा। रोगरक्षोभयाचैव राष्ट्रं खं परिरक्षसि।। ११२ किचदन्धांश्र मुकांश्र पङ्गत्व्यङ्गानबान्धवान्। पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रवजितानपि।। ११३ वैद्यांपायन उवाच।

एताः कुरूणामृषभो महात्मा श्रुत्वा गिरो ब्राह्मणसत्तमस्य। प्रणम्य पादावभिवाद्य हृष्टो

108 G2 reads a version of 108 after 28, repeating it here. D4 om. up to °रो in 108d.
— a) B (except B2.5) D1.2 G3-5 M1 च; G1.2 (here).6 M2 तु (for वि-). K8 विज्ञानीते; G2 (after 28) विज्ञानासि. — b) G2 (here) प्रशंशसि; G4 °स्यसि. K8 कतारं प्रतिशंसति. — c) K3.4 Ñ1 B3.4 D1-3 सभा (B2.4 °भां)मध्ये (K8 °ध्य-). — d) G2 (after 28) सत्कृत्य प्रतिपृद्य च. B1 सु-(for च).

109 G2 Cv read a version of 109, 110ed and 111 after 23, repeating them here (with 110. complete). — ab) B5 damaged. Gs transp. सूत्राणि and सर्वाणि. B1 सूत्राणि (for सूत्राणि), and transp. सर्वाणि and गृह्णासि. G2 (after 23) वर्तते सर्वाणि (for सर्वाणि गृह्णासि). S1 K D4 गृह्णाचे; D8 गृह्णासि; G1.6 साराणि; G2 (here) गृह्णाति. — °) K2 हस्तिस्त्राणि \*\*\*; K3 हस्तस्त्राश्च स्त्रा \*; G1.6 M हस्तिस्त्राश्च (M2 °त्रांश्च)स्त्रं च; G2 (after 23) हस्तिशिक्षाश्च स्त्रं च; G2 (here) °स्त्रं चाश्चस्त्रं; G2.4 ह(G2 स्व)ित्त स्त्राणि सर्वाणि. — d) K2 तथा (for रथ-). G2 (after 23) रथस्त्रं च चा°. K1.2 Ñ1 V1 B2-6 Dn D3.5.6 वाविभो; K8 चाविभो; K4 वाभिभो; B1.2 D1.2 च प्रभो; D4 चापि ते; T1 G1 चाविभो; G4 चापि भो.

110 For G2 Cv, cf. v.l. 109. — a) In Ś1, the orig. 'इत्तक्ष ते is cancelled and 'दम्यस्य ते is written on marg. B8 T1 G2-5 'दम्यस्य ते. Ś1 Ñ1 V1 B4.5 Dn Ds. 5.6 सम्यग्; T1 G8-5 निसं; G6 शब्दाः (for शक्षद्). K8 कविदम्यस्य शक्ष्यः — G8 om. 110<sup>50</sup>. — b) Ś1 गृहीते; Dn1 गृहीत्वा; T1 G1.4.5 आयुधं (G1 'धे); G6 युद्धे तु (for गृहे ते). K8 गृहे भरतस्यमः — °) G1 'चेंदं च. V1 B8-5 Dn D8.5.6 चें (for च). — d) B5 G2 (here).6 यज्ञ (for यम्न °).

111 For G2 Cv, cf. v.l. 109. — a) G2 (after 23)

सूत्राणि (for अस्त्राणि). —  $^b$ )  $K_2$  ब्रह्मदंडस्य; G  $M_2$  °दंडं च ( $G_2$ , after 23, °दंडाश्च);  $C_n$ . v as in text.  $S_1$  K  $D_4$  भारत;  $D_1$  ते नयः;  $G_1$ . e ते विभो;  $G_2$  (after 23) कुत्स्त्रशः (for तेऽनघ). —  $^e$ )  $D_2$  विनियोगाश्च;  $T_1$  विषयोगां च;  $G_6$  °योगाञ्च.  $K_4$   $V_1$   $B_3$ –e  $D_n$   $D_3$ . e तथा;  $D_6$  तदा (for च ते).  $D_4$  सर्वे ते (by transp.). —  $^d$ )  $K_3$  ज्ञायंते;  $G_6$  वियोगात् (for विदिताः).  $S_1$  शत्रुनाशनः  $V_1$   $B_1$  °तापनाः;  $B_6$  M ° कश्रीनाः.

112 °)  $K_{2.3}$   $G_2$  चापि (for चैव). —  $^b$ )  $\S_1$  सर्पच्याड°; K S मृग( $G_{1.6}$  °त्यु)च्याङ°;  $\widetilde{N}_1$   $V_1$   $B_{4.5}$  सर्व च्याङ°.  $C_n$  did not read सर्प-, for it glosses ज्याङ सर्प: etc.  $K_3$  (m as in text) तदा (for तथा). — °)  $\S_1$  रक्षोरोगभयाच्;  $V_1$  चौररक्षो°;  $D_6$  रोगक्षोभ°;  $G_1$  रोगरक्षो भयाञ्च; M चोररक्षो°.  $T_1$   $G_{2.3.4}$  (by corr.) M चापि (for चैव). —  $^d$ ) S स्वराष्ट्रं (for राष्ट्रं स्वं).

113 °) K2.3 वृद्धांश्च; B3.4 कुटजां° (for मूकां°).

- b) K3 पशुछं मानवं धवान् (sic); V1 B3.6 D5 G3-5
पंग् (G3-5°क्) न्टयंगांश्च मानवान्; B1.2 D1.2 T1 ° न्टयंगांस्तथा
जडान्; G1 पंकूंगाश्चाथ बांधवान्; G2 ट्यंगान्पंकुश्च (sic)
बांध°; G6 पंकून्टयंगांश्च बांध°; M1 पंगून्टयंगानुबांध°.

- After 113, V1 B D ins.:

77\* षडनथी महाराज कचित्ते पृष्ठतः कृताः । निद्रालस्यं भयं कोधो मार्दवं दीर्घसूत्रता ।

[(L. 1)  $V_1$  वल्लच्या;  $B_8$  पडनाथा. — (L. 2)  $B_1$  निद्रालस्य भयक्रोथी.]

— D4 reads 116 after the above; G1.6 read it after 113.

114 M<sub>1</sub> om, the ref. — <sup>a</sup>) K<sub>3</sub> एता; Ñ<sub>1</sub> B<sub>1.5</sub> D<sub>1</sub> D<sub>8.5.6</sub> ततः; S एवं. — <sup>b</sup>) S श्रुत्वा वचो ब्रह्मविंसत्तमस्य (T<sub>1</sub> °त्वा वचो ब्रह्मविंदुसत्त°; G<sub>2</sub> °त्वा वचो ब्रह्मविंदुत्त<sup>\*</sup>; G<sub>6</sub> °त्वा दिजो ब्रह्मविंदुत्त<sup>\*</sup>; D<sub>1</sub> D<sub>8.5.6</sub> तुष्टो (for हृष्टो). — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> कर्म°; G<sub>6</sub> कार्म

राजात्रवीन्नारदं देवरूपम् ॥ ११४ एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं प्रज्ञा हि मे भूय एवाभिवृद्धा । उक्त्वा तथा चैव चकार राजा

लेमे महीं सागरमेखलां च ॥ ११५ नारद उवाच । एवं यो वर्तते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षणे । स विद्दल्येह सुसुखी शकसैति सलोकताम् ॥ ११६

इति श्रीमहाभारते सभापवीण पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥

ह्

# वैशंपायन उवाच । संपूज्याथाभ्यनुज्ञातो महर्षेर्वचनात्परम् । प्रत्युवाचानुपूर्व्येण धर्मराजो युधिष्टिरः ॥ १

भगवन्न्याय्यमाहैतं यथावद्धर्मनिश्चयम् । यथाशक्ति यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिर्मया ॥ २ राजभिर्यद्यथा कार्यं पुरा तत्तन्न संशयः ।

C. 2. 266 B. 2. 6. 3 K. 2. 6. 3

(for देव°).

115 Before 115, V1 B (B1 marg.) D ins. युधिष्टिर उ°. — °) Ś1 K D4 यथे(K1 °दे)तदुक्तं. — °) B1 T1 च (for द्वि). Ś1 एवाभिरुद्धा; K1 °भिसिद्धा; K3 G2 इवाभिनुद्धा; G1. 5 एवाभिनुद्धा; G4 °भिनुद्धिः. — V1 om. 115°-116<sup>d</sup>. — °) B1.2 उक्तो; G2 उक्तांस. K2.3 तथैवापि; K4 तथैव स; B1.2 D1.2 T1 यथोक्तं च; G1.6 यथा चैव. D4 तथा च; G1.6 तथैव (for चकार). — °) K4 B1-4 D1.2 तां; Ñ1 स (for च).

116 V1 om. 116 (cf. v.l. 115). D4 reads 116 after 77\*, and G1.6 read it after 113. D4 G1.5.6 M om. the ref. — b) Ś1 चातुर्वण्यं \*; K1-3 G1-3 ° वर्णस्य. — °) Ś1 D4 M1 विह्रस्येव. M2 स सुखी. K3 स विकृत्य ह सुसुखी (sic); T1 G स विह्रस्येव च सुखी (G1 ° स्पेव सुसुखि; G2.6 ° स्पेव स सुखी; G3 ° स्पेव ससुखं; G5 ° स्पेव च सुखी). — d) K3 D3.5 शकस्पेति; K4 ° स्पेव; Ñ1 शक्रेणेति; G2 शकस्पेव; G3 ° स्पेह.

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 लोकपालसभाख्यान. — Adhy. name: Ś1 K1.2.4 D4 M2 क्विद्ध्याय:; K3 नारदागमनं प्रश्नश्च क्विद्ध्याय:; Ñ1 नारदप्रश्नमुखेन राजधर्मा- चुशासनं; V1 B3.4.6 युधिष्टिरनारदसंवाद:; B2 D1.2 नारदम्श्ने (B2 क्यः) किवद्ध्याय:; B5 D6 युधिष्टिरनारदप्रश्नः; Dn युधिष्टिरप्रश्नः; D3.5 G8 नारदप्रश्नः; G1.6 राजनीतिः; G5 कुशलवान्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(86c. m.).2.8 Ñ1 V1 Dn1 D3 S 5 (as in text). — S'loka no.: K1 128; K2 116; D1.2 132; M1 131.

6

1 Gs om. the ref. T1 युधिष्टिर: (for वैशं° उ°).
— After the ref., B2 ins. 78\*. — ") K3 संपूजार्थाभ्यनु"; G1 "ज्याथाप्यनु". — ") V1 B3 Dn D3.5
ब्रह्मर्षिर्वचना"; T1 G5 M महर्षि(T1 "षी)वचना"; G2.3
महर्षिव(G3 "षिवं)चनं परं; G4 महर्षिसुवनात्परं. — ") K
D3 T1 G1 "नुपूर्वण; B1 "नुरूपेण.

2 Before 2, Ñi Vi Bi-4 Di. 2.6 ins. युधिष्ठिर उ. Bs damaged. — ") Śi Vi भगवन्याय्यमात्येतत् (Vi "त्थेतं); Ki "न्नाह्ममाहैतत्; K2.4 Di. 3.6 भगवान्याय्यमाहैवं (Di "र्यमाहैतत्; Ds.6 "यमाहैतं); K3 Ñi Bi.3 Di2 D4.5 वन्याय्यमाहैतत् (K3 Di "र्यमाहैवं; Bi "र्यमाहेदं; Di2 "र्यमाहैतं; Ds "यमाहैवं); Ti न्यक्तं तद्भगवानात्थ; Gi Mi भगवन्यममाहैतं; G2 M2 वन्यन्ममेह्ये (M2 "माहै)तत्; G8-6 वान्यन्ममाहैतत् (G5.6 हैतं). See Addenda. — b) Ni यमर्थ धर्मसंश्रयं; Vi यथाधमीविनिश्चयं; Bi यथाधमीस निश्चयं; Di यथावद्धमीनिश्चयः; Si मदर्थं धर्म (G2 अर्थ धर्मार्थ)संहितं. — °) Śi K2 यथान्यार्यं. — ") Bi S स (for Sयं). K Di क्रियते विधिवन्मया.

3 °) S तु (for यद्). B2 D2 G4 यथान्यायं; G3.5.8 तथा कार्यं. D1 (m as in text) राजभिजवना...मंया (written and cancelled). — °) V1 B2.8 D2 हतं (for पुरा). K2 ऋतन (sio); K3 तक्कुब (sio); K4 V1 B2 D2.4 तत्तु न; Ñ1 तक्क तु; B1 तंत्रं न; B4-6 Dn D8.6 वे तक्क; D5 चैतक्क (for तत्तक्क). D1 ऋतं तत्तु न संशयं; S पुराणज्ञैनं (G4 ऋयते नात्र) संशयः. — °) D4 तथा न्यायो °. — °) K1 भू \*; K2 भूति-; K8 श्रुत-; K4 भूत-; G4 ऋत-

C. 2. 266 B. 2. 6. 3 K. 2. 6. 3

यथान्यायोपनीतार्थं कृतं हेतुमदर्थवत् ॥ ३ वयं तु सत्पथं तेषां यातुमिच्छामहे प्रभो । न तु शक्यं तथा गन्तुं यथा तैर्नियतात्मिभः ॥ ४ एवसुक्त्वा स धर्मात्मा वाक्यं तद्भिपूज्य च । सहूर्तात्प्राप्तकालं च दृष्टा लोकचरं सुनिम् ॥ ५ नारदं खस्थमासीनसुपासीनो युधिष्ठिरः । अपृच्छत्पाण्डवस्तत्र राजमध्ये महामितिः ॥ ६ भवान्संचरते लोकान्सदा नानाविधान्बहून् । ब्रह्मणा निर्मितानपूर्वं प्रेक्षमाणो मनोजवः ॥ ७ ईहशी भवता काचिदृष्टपूर्वी सभा कचित्। इतो वा श्रेयसी ब्रह्मंस्तन्ममाचक्ष्य पृच्छतः।। ८ तच्छुत्वा नारदस्तस्य धर्मराजस्य भाषितम्। पाण्डवं प्रत्युवाचेदं समयन्मधुरया गिरा॥ ९ मानुषेषु न मे तात दृष्टपूर्वा न च श्रुता। सभा मणिमयी राजन्यथेयं तव भारत॥ १० सभां तु पितृराजस्य वरुणस्य च धीमतः। कथियेष्ये तथेन्द्रस्य कैलासनिलयस्य च॥ ११ ब्रह्मणश्र सभां दिव्यां कथियष्ये गतक्कमाम्।

(for कृतं). G2 अर्थवित्.

4 a) Bs damaged. D1 एवं नु (for वयं नु). K3 सत्पर्थ (sic); Dn2 D4 सत्पर्थ; T1 सत्पर्थ; G2 सप्तथा; G4.5 सत्पर्था (G5 °शा). V1 वयं चैव यथा तेषां. — b) D1.2 T1 G गंतुम् (for यातुम्). B3.6 इच्छाम वै; B4 इच्छामि वै; B5 damaged. S1 D4 तथा; K1.4 [5]नव; V1 B3-6 D3.5.6 विभो. — c) B1 D1.2 न च; G2 ननु; G8 न हि. Dn(!) शक्यास (for शक्यं). G4 यथा. K1 कर्नु (for गन्नु). K4 न नु कर्नु तथा शक्यं. — d) G3 विशेश. — S1 K V1 D3 Cd ins. after 4: D4, after 5° : B1.4, after 5; D1.2 subst. for 6ab: B2 ins. after वैशे उ° of st. 1: S ins. after 6ab:

78\* तं तु विश्रान्तमासीनं देवर्षिमसितद्युतिम्। [Before the line, K1-8 D8 ins. वैशं° उ°. G1.6 विष्टरम् (for विश्रान्तम्). V1° षिमिसित°.]

5 Before 5, B Dn D1. 2.4-6 S ins. वैशं° उ° (S om. उ°). — ³) D4 तचाभि°; G2 तमभि°. — After 5<sup>ab</sup>, D4 ins. 78\*. — °) K3 तं (for च). B1 D1. 2 मुहूतमे (B1°मि)व कालं च; G8° तांत्राप्य कालं च. — व) K3 दुष्ट्रा लोकचराचरं (॥ मुनि). — After 5, B1.4 ins. 78\*.

6 B2 om. 6ab. For 6ab, D1.2 subst. 78\*. — a)
Ñ1 सुलम्; V1 B (B2 om.) Dn1 T1 M1 सुरुम् (for स्तरम्). D4 om. (hapl.) नसुपाली. — G4 om. (hapl.) from 6b up to the prior half of 78\*. — After 6ab, S ins. 78\*. — ') Ñ1 S अप्रस्टाजमध्ये तं (T1 G1 तु).
— a) V1 B8.4.6 महासुनि; B1.2 D1.2 युधिष्टरः; B5 Dn D8.5.6 महासुनि; D4 महीपतिः. Ñ1 T1 G2-6 M प्रीतिपूर्व-मिदं तदा (G2 सुदा; G6 वचः); G1 इति पूर्वमिदं वचः.

7 Before 7, K<sub>2.8</sub> V<sub>1</sub> B D S (except M<sub>2</sub>) ins. युधिष्टिर उ° (S om. उ°). — व) Bs चरति वै; B4 च चरति (for संचरते). S अगवन्संचरस्टीकान्. — °) D4 G

निर्मितात. D4 पूर्वे. — d) A few MSS. प्रेक्ष्य . K2 महाजव:; B1-3 D1.2 मुहुर्मुह:.

8 ") K3 D4 इंदशी; B1 संदशी; T1 ईंदशा. Dni (before corr.). n2 Cn भविता! D3 कच्चिद्. — b) \$1 भवेत् (for क्रचित्). — ") T1 इतोपि. G2 इत: श्रेष्ठतमा ब्रह्मन्. — ") G5 M1 तां (for तन्). \$1 K1 तत्वतः (for पुच्छतः). T1 तन्माचक्ष्वति पुच्छतः; G1.6 ममाचक्ष्वति पुच्छतः (G6 हृद्वथथ).

9 Before 9, B (except B<sub>5</sub>) Dn D1. 2. 4 S (except G<sub>2</sub>) ins. वैशं उ° (S om. उ°). — ab) K<sub>2</sub> स्प्रस; D4 त्वस्य (for तस्य). K<sub>1</sub> ततः श्रुत्वा नरेंद्रस्य नारदस्तस्य भाषितं. — a) K<sub>3</sub> D1 G1 स्परन्; G3 स्वयं; G6 क्यां; Cd स्परन् (as in text). M1 गिर:.

10 Before 10, V<sub>1</sub> B D ins. नारद (Dn1 with prefixed श्री) उ°. — a) K<sub>4</sub> B<sub>3</sub> D<sub>2</sub> मया (for न मे). S काचिद् (for तात); of. 8ab, — a) D1 या चैष; D2 याचेयं (for यथेयं).

11 a) K<sub>3</sub> B<sub>3.4.6</sub> च (for तु). B<sub>1</sub> प्रेत<sup>°</sup>; G<sub>2</sub> धर्म<sup>°</sup> (for पितृ°). — b) M<sub>1</sub> पांडव; M<sub>2</sub> भारत (for धीमतः). B<sub>1.8.4</sub> यमस्य वस्णस्य च. — °) S<sub>1</sub> K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> महेंद्रस्य; G<sub>1</sub> तवेंद्रस्य. — d) A few MSS, कैलाश°. S<sub>1</sub> वा (for च).

12 °) Ks (m as in text). 4 M ब्रह्मणस्य (for °णस्तु).

— b) V1 गतन्यथः; D1.2 ततः ऋमातः; G1 M1 गतङ्कमाः
(M1 °मां). B1.2.6 T1 G3 कथयिष्येग्रतः ऋमात्. — After
12ab, Ś1 K2.4 B1 (marg.). 2.4.5 Dn D3-5 ins. (and Cd glosses):

79\* दिन्यां दिन्यैरभिप्रायैरुपेतां विश्वरूपिणीम् । देवैः पितृगणैः साध्यैर्यंज्वभिर्नियतात्मभिः । ज्रष्टां मुनिगणैः शान्तैर्वेदयज्ञैः सदक्षिणैः । (L, 1) B1,4,5 दिल्ला किये

[(L. 1) B1.4.5 दिव्या दिव्येर्. र्श्वा विश्वकर्मणीं. — (L. 2)

यदि ते श्रवणे बुद्धिर्वर्तते भरतर्षभ ॥ १२ नारदेनैवमुक्तस्तु धर्मराजो युधिष्ठिरः । प्राञ्जलिश्रीतृभिः सार्धं तैश्व सर्वैर्नृपेर्ष्टतः ॥ १३ नारदं प्रत्युवाचेदं धर्मराजो महामनाः । सभाः कथय ताः सर्वाः श्रोतुमिच्छामहे वयम् ॥ १४ किंद्रव्यास्ताः सभा ब्रह्मन्किविस्ताराः किमायताः । पितामहं च के तस्यां सभायां पर्युपासते ॥ १५ वासवं देवराजं च यमं वैवस्ततं च के। वरुणं च क्रवेरं च सभायां पर्युपासते।। १६ एतत्सर्वं यथातत्त्वं देवर्षे वदतस्तव। श्रोतुमिच्छाम सहिताः परं कौतूहरुं हि नः।। १७ एवमुक्तः पाण्डवेन नारदः प्रत्युवाच तम्। क्रमेण राजन्दिच्यास्ताः श्रूयन्तामिह नः सभाः।। १८

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥

9

# नारद उवाच । शकस्य तु सभा दिन्या भाखरा कर्मभिर्जिता ।

# खयं शकेण कौरच्य निर्मितार्कसमप्रभा ॥ १ विस्तीर्णा योजनशतं शतमध्यर्धमायता ।

C. 2. 284 B. 2. 7. 2

\$1 सार्थ (for साध्येर्). B1 यज्भिर्; B5 ऋषिभिर्. \$1 यज्वभिश्च महात्मभिः; D3.5 यतिभिश्च यतात्मभिः. — (L. 3) B1 गुण°; B5 (m as in text) गुणि° (for मुनि°). \$1 सिद्धैर्; D3.5 दिन्यैर् (for शान्तैर्). \$1 वंशयद्यैः; K4 देव°; Dn1 D3.5 वेदैयेदैः.]

- d) M2 वर्तते पुरुषर्धभ.

13 D1 om. 13. Before 13, Ñ1 B (except B4)
D2.4 M ins. वैशं° उ° (D4 M om. उ°). — a) G1
नारदेनेव°. K4 च (for नु). — b) Ś1 K4 D4 धर्मपुत्रो.
K2 °राजे °छिरे. — d) Ś1 इष्टपूर्वेर् (for तैश्च सर्वेर्).
Ś1 K B3 Dn1m D4 नृपोत्तमे:; B5 Dn D3.5.6
दिजोत्तमे:; G8 नृपो बृत: (for नृपेर्वृत:).

14 G<sub>2</sub> om. 14<sup>ab</sup>. — b) Ñ1 B1.2 D1.2 युधिष्ठर:;
D<sub>4</sub> महात्मनाः. S (G<sub>2</sub> om.) सभामध्ये व्यवस्थितं.
— Before 14<sup>cd</sup>, D<sub>4</sub> reads युधिष्ठिर उ°. — °) Ś1 K1
D<sub>2</sub> G<sub>8</sub> कथय न:; K<sub>2</sub> D1 G<sub>2</sub> कथयतः; Ñ1 च कथिताः.
— d) B<sub>8</sub> इच्छाम व (for इच्छामहे).

15 a) B2 राजन् (for ब्रह्मन्). — °) G6 पितामहस्य (for °महं च). — a) G1.4.6 प्रत्यु (for पर्यु °).

16 D<sub>3</sub> G<sub>1.6</sub> om. (hapl.) 16. — <sup>a</sup>) S<sub>1</sub> देवराजं तु; S (G<sub>1.6</sub> om.) देव(T<sub>1</sub> धर्म)राजानं. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> वैश्रवणं (for वैव°). V<sub>1</sub> में (for के). — <sup>e</sup>) K<sub>4</sub> D<sub>1.4</sub> के (for च).

17 °) K B<sub>2</sub> D<sub>1.2.4</sub> य(K<sub>1</sub> त)थावृत्तं; V<sub>1</sub> B<sub>8-6</sub> D<sub>n</sub> D<sub>8.5.6</sub> M<sub>1</sub> यथान्यायं. — <sup>5</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>4</sub> M<sub>2</sub> देवर्षे:; Ñ<sub>1</sub> B<sub>4.5</sub> D<sub>n</sub> D<sub>8.5.6</sub> ब्रह्मर्षे (D<sub>5</sub> °षेर्). V<sub>1</sub> B<sub>8.6</sub> वद तस्व(B<sub>6</sub>

°दतस्त्व)तः. B1 D1.2 वयं स्व(B1 त)त्तो हि नारदः — °) Dn2 G6 इच्छामि. K2 सह ताः. T1 G8-5 श्रोतुमिच्छामहे सर्वाः. — d) D4 Cd में (for नः).

18 <sup>b</sup>) \$1 K1.2.4 D4 ह; K3 च (for तम्). V1 B2-6 Dn D3.5.6 नारदः प्रत्यभाषत. — °) B1 D1.2 ताः सर्वाः (for दिन्यास्ताः). — <sup>d</sup>) K1-3 D1.3-5 T1 श्रूयतां. M इति (for इह). K1 भारत; D4 तत्सभाः; T1 ताः सभाः (for नः सभाः). V1 B4.6 श्रूणु मत्तः श्रुभाः सभाः (B4 by transp. सभाः श्रुभाः).

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 लोकपालसभारूयान. — Adhy. name: K3 M2 सभाप्रश्न:; Ñ1 V1 युधिष्टिरसभाजिज्ञासा; D1.2 युधिष्टिरप्रश्न:; D2 सभावणेनं; M1 नारदयुधिष्टिरसंवाद:. — Adhy. no. (figures, words or both): K1.3 Ñ1 V1 Dn1 D3 S 6 (as in text). — S'loka no.: K2 Dn M1 19; K3 D1.2 18.

### 7

1 a) Ks Bs शकस्य च; S शतकतोः (Gs °तु-). — b) Si भासुरान्; D1.2 भासुरा. Vi कमेनिश्चिता; B2 m.s Dn D1 S कमेनिजि(Dn G2 °मिं)ता. — After 1°, G2 reads 6<sup>b</sup>-7°, repeating the lines in their proper place. — d) B (except Bs) Dn G2.3 निजिताके°.

2 4) \$1 (before corr.) विकीणी. — ) K2 शत-सार्धार्धमा°; K3 शतमप्यर्धमा°; G2 ध्यर्धमायतं; G3.4 M

वैहायसी कामगमा पश्चयोजनमुच्छिता ॥ २ जराशोकक्कमापेता निरातङ्का शिवा शुभा। वेश्मासनवती रम्या दिव्यपादपशोभिता ॥ ३ तस्यां देवेश्वरः पार्थ सभायां परमासने । आस्ते शच्या महेन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत।। ४ विश्रद्धपुरनिर्देश्यं किरीटी लोहिताङ्गदः। विरजोम्बरश्चित्रमाल्यो हीकीर्तिद्युतिभिः सह ॥ ५ तस्यामुपासते नित्यं महात्मानं शतऋतुम्। मरुतः सर्वतो राजन्सर्वे च गृहमेधिनः ।

सिद्धा देवर्षयश्चेव साध्या देवगणास्तथा ॥ ६ एते सानुचराः सर्वे दिन्यरूपाः खलंकृताः। उपासते महात्मानं देवराजमरिंदमम् ॥ ७ तथा देवर्षयः सर्वे पार्थ शक्रमुपासते । अमला धृतपाप्मानो दीप्यमाना इवाग्नयः। तेजिखनः सोमयुजो विपापा विगतक्कमाः॥ ८ पराशरः पर्वतश्र तथा सावर्णिगालवौ । शङ्खश्च लिखितश्चेव तथा गौरशिरा मुनिः ॥ ९ दुर्वासाश्च दीर्घतपा याज्ञवल्क्योऽथ भाछिकः।

शतमध्यार्घ ; Ge ध्यर्धयोजना. Cd cites अध्यर्ध (as in text). - d) D1 \* मुन्नता.

3 <sup>4</sup>) K8 जरातंकक्कमा ; G1.8 जराशोकसमा ; G8 जराणेकक्कमा. - b) K8 निरातंक-. र्श B1 D2 S सुखा (for र्जुमा). — °)=2. 9. 5°. D1 वेश्मासनवता; G1.6 <sup>°</sup>युतवती; G2 °स्वनवती.

4 °) \$1 K8 G5 तस्याः. — °) G1 सभायाः. — °) \$1 (m as in text) नद्या (for शच्या). K2.4 D1.2.4.5 T1 G5.6 M सहंद्राण्या; G4 शर्चीं. - d) K1.4 तथा; Gs श्रीमान्; Gs M1 हिया (for श्रिया). Ñ1 लक्ष्मी. Gs श्रि \* \* क्ष्मीश्च भारत.

· 5 ै) B1 छोहितांबरः. — °) Hypermetrio! Ks Ds (by corr.) विरजांबर:. V1 B8-6 सुवासाश्चि (V1 °साचि)त्र-माल्यश्च; B2 D1.2 विरजोंबरमाल्यश्च; T1 G1.8-6 °वरचित्रांगो (G1 °त्राढ्यो; G6 °त्राल्यो). — d) K2 D4.5 हीकीर्तिर्धु-तिभिः; D1 °मूर्तिभिः; G4. 5 श्रीकीर्तिद्यु .

6 a) \$1 T1 G2.4 M तस्यां तूपासते नित्यं. — b) Ś1 K2.4 महात्मान:. — °) Ñ1 V1 B Dn D3.5.6 G6 M सर्वशो; D1.2 शतशो. — d) S1 सेवका; K4 सर्वे ते; D1 संवें (sic) वा. - °) B1 D1.2 दिन्या (for सिद्धा). B1. 2 D1. 2 चापि (for चैव). — ) G1 तदा (for तथा). B1 साध्यामरगणास्तथा; M मारुत(M2 'तै)श्च घनैः सह (cf. 80\*). — After 6, N Gs ins.:

80\* मरूवन्तश्च सिहता भास्त्रन्तो हेसमालिनः।

[K1 मरुत्वंतस्य; K2 मेरुत्वंतश्च; D4.5 G8 मरुत्वतश्च. K2 भाखतो. D1.2 दिव्य° (for हेम°).] Thereafter Gs reads 1325 (which other S MSS.

except M om. !).

7 °) Bs चानुचराः; Dn1 स्वानु°; S (except G2) संबंहतः (in G2 originally lacuna indicated, filled in as in text). — b) T1 G5.6 M1 सर्वे (T1 तथा)

सानुचरा नृप; G1. 3. 4 M2 सर्वे चानुच( G1 °द्ध-; M2 °स)त नृप. — od) \$1 K1 उपासंते. K4 transp. महात्मानं and देवराजं. K2 अरिंदमः; K3 °दम; K4 °द्मे; S शतऋतुं. Ñ1 देवराजपुरंदरं.

8 °) T1 G3-5 तमृष्यः; M1 चैवर्षयः (for देव'). G1.6 चापि (for सर्वे). — b) Dn1 G3 पार्था:; D4 यथा. — °) र्श K4 Dn2 धुत°; G3-5 पृत°. T1 अमलायुतपापानो — d) K3 दिन्य°; D1. 5 दीन्य° (for दीप्य°). — ') Si समयुजो; K2-4 साम°; Ñ1 V1 B4.8 Dn D8 सोमसुती; B1-8. 5 D1. 2 सोमभुजो; D8. 5 सोमसुता; S सोमपाश्र — <sup>f</sup>) ≲1 K D4 विपाप्मानो गतक्कमाः; V1 B Dn D1-3.55 विशोका ( V1 °पापा) विगतज्वराः.

9 a) K परासर:. M2 पावकश्च (for पर्व °). — After 9ad, S (except M2) ins.:

81\* एकतश्च द्वितश्चेव त्रितश्चेव महामुनिः। [G1 मृतश्चेव (for एक°). G2 क्रीतश्च स (for त्रित°). G1 महामतिः; Gs ° द्यतिः.] — °) M2 शिखितश्चेव. — व) B1-3 D1.2 गौरमुखो;

G1 भौरशिरा.

10 °) र्रा दुर्वासोथ; K1 दुर्वासान्यो; K3 दुर्वासा\* K4 दीर्घतमाः. K2 Ñ1 V1 B8 M2 दुर्वासाथो (B8 सा वै) M2 °साथ) दीर्घतमाः; B1-5 D T1 दुर्वासाः क्रोधनः स्येनः। Tı (before corr.) G1. 5 दुर्वांसा दीर्घतपसः (G1 om. न्सः); G4 दुर्वासा दीर्घतपमसो; G8 दुर्वासा दीर्घतमाः; M1 दुर्वासी दीर्घतमसी. — After 10°, B1-5 D T1 ins.:

तथा दीर्घतमा मुनिः। पवित्रपाणिः सावर्णिः.

[(L. 1) B1. 2 (m as above). s दीर्घतपा. ] — ³) Bem साञ्चिकः; T1 सञ्जिकः; G2 बालुकिः; भावुकः; Gs भावुकिः; M2 वालुकिः. Gs 'ल्क्यो महामुनिः — °) M1 उद्दालक: — व) B1 तालभ:; B5 D (except

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized by eGangotri

उद्दालकः श्वेतकेतुस्तथा शाट्यायनः प्रश्वः ॥ १० हिविष्मांश्च गविष्ठश्च हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः ॥ ११ हृद्यश्चोद्रशाण्डिल्यः पाराश्चरः कृषीह्वलः ॥ ११ वातस्कन्धो विशाखश्च विधाता काल एव च ॥ अनन्तदन्तस्त्वष्टा च विश्वकर्मा च तुम्बुरुः ॥ १२ अयोनिजा योनिजाश्च वायुमक्षा हुताशिनः ॥ ईशानं सर्वलोकस्य विज्ञणं सम्रुपासते ॥ १३

सहदेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः ।
समीकः सत्यवांश्चैव प्रचेताः सत्यसंगरः ॥ १४
मेधातिथिवीमदेवः पुलस्त्यः पुलहः ऋतः ।
मरुत्तथ मरीचिश्च स्थाणुश्चात्रिर्महातपाः ॥ १५
कक्षीवानगौतमस्तार्भ्यस्तथा वैश्वानरो सुनिः ।
सुनिः कालकवृक्षीय आश्राव्योऽथ हिरण्यदः ।
संवर्ती देवहव्यश्च विष्वक्सेनश्च वीर्यवान् ॥ १६

C. 2. 300 B. 2. 7. 19

D4) T1 G4 M तांड्यः; G1 स्वध्यः; G2 स्थांड्यः; G3 तांडिः; G5 शांड्यः; G6 स्वथ्यः (for तथा). B2 तांड्यो (sic) चांडायनिः (for तथा शाट्या°). S1 K1.2 सां(K2 सं)-स्थायनः; K3 शाड्या°; K4 D4 शं(D4 शां)खा°; B1 मांडायणः; B5 Dn D1.3.5.6 भां(D1 मं)डायनिः; D2 T1 मांड्यायनिः; G2 शांड्यायनः. K3 प्रभो; B1.2.5 D (except D2.4) S तथा.

11 a) Dn1 अविद्मांश्च; G1 M1 हविद्मं (M1 °दम)श्च.
N1 गिमष्टश्च; B Dn D6 T1 गिष्टश्च; G M हविदय (G1 °द्यं-;
M2 °द्या)श्च. — °) K1 हृद्यु चोद्रर°; V1 कुसश्चोद्रर°;
B1 कुषश्चोद्रर°; T1 हर्यश्चोद्रर°; G1 हृद्यश्चोद्रशोंडीर्यः; G6 °पांडिर्यः; M2 °श्चोदारशांडिल्यः. — a) S1 K1 कृषिह्वयः;
K2-4 D4 कृता (K4 °शा)ह्वयः; Ñ1 V1 Dn D3.5.6 कृषीवलः;
B1.2 m.3.5.6 कृषीवलः; B2.4 D1.2 कुशीलवः; T1 किपिष्वलः;
G1 M कृषिष्ट (M2 °द्य)लः; G2 किप्लिलः; G3.4 गविष्ठलः.
G5 पाराशर्यगविष्टलो; G6 पाराशर्यश्च कविष्मलः (hypermetric). — After 11, S ins.:

82a\* जाबालिबोमदेवश्च शक्तिगीर्ग्यसुवामना।
[T1 M2 शक्तिगीर्ग्यः स वामनः; G1.6 °र्गर्गः (G6 °र्गर्भः)
स वा °; G2.8 °र्गाग्य (G2 °र्गर्ग्यः)सुवामना.]

12 a) Ds बालस्कंघो. — b) V1 Bs.4 विधाता मालवि(V1 गालव)स्तथा; G1.6 °ता कालकोशिकः. — c) V1 Bs-6 Dn Ds.5.6 करालदंतसः; T1 G4-6 M अनंतदत्तसः. — d) Ñ1 विश्वकर्माथ; G4 विश्वावसु च. D1.2 स (for च). K2.3 Dn D1.2 तुंबहः. — After 12, D4 reads 14cd.

13 T1 G1. 2.4-6 om. 13<sup>a</sup>-15<sup>b</sup>. G3 reads 13<sup>ab</sup> after 80\*. — <sup>b</sup>) K2.4 B3 Dn D3. 5.6 वायुसध्याः. S1 हुताश्चानः; K M हुताश्चयः (K1 हताशिषः); Ñ1 G3 श्वानः; Dn1 श्वानः; Ds श्वानाः. — G3 om. 13<sup>c</sup>-15<sup>b</sup>. — °) M ह्वानाः. — <sup>d</sup>) Ñ1 B1.3 D1.2 M पर्युः (for समुः).

.14 T1 G om. 14 (cf. v.l. 13). — a) D1.5 सहदेव-. K3 सुतीर्थक्ष; V1 B1 सुनीतश्च. — b) N1 V1

Dn D4 M2 वाल्मीकश्च; D1 बाह्निकश्च. D4 महायशा:
— D4 reads 14<sup>cd</sup> after 12. — °) \$1 समीप:; K2.8 D4
शमीक:. K1 Ñ1 V1 B2.4-6 Dn D3.5.6 स(K1 Dn2
D8.5 श)मीक: सत्यवाक्चैव; B1.3 D1.2 समीक: (D1 शमाक:;
D2 शमीक:) सात्यिकश्चैव. — <sup>d</sup>) K1 स पुन: (for प्रचेता:).
15 T1 G om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 13). — <sup>a</sup>) D4

वासुदेव: (for वाम°). —  $15^b=1$ . 60.  $4^b$ . — °) \$1 माकँडेयो;  $K_{2.3}$   $D_{1-4}$   $T_1$   $G_{1.4}$   $H_{\overline{e}}(D_{1.2}$  ° $\overline{e})$ त्रश्च.  $T_1$  मरीचश्च. — d) Ñ1  $B_{1.5.6}$   $D_{11}$   $D_{1-3.6}$   $G_{2.3}$  M चात्र;  $V_1$   $B_4$  चाद्रिर्;  $D_4$   $G_{1.6}$  चित्रो;  $D_5$  चानु (for चात्रिर्).  $K_3$  महाशिराः;  $K_4$   $D_4$  महायशाः.

16 a) K1.4 B1.3 Dn D2.3.5.6 का(B1 कां)क्षीवान्. Dni D1 गोतमस; D4 औतमस. K2 B1.3.6 तार्क्ष:; K4 ताक्ष:. — After 16a5, S ins.:

83\* षडर्तुः कवषो धूम्रो रैभ्यो नलपरावसू। स्वस्त्यात्रेयो जरत्कारुः कहोळः काश्यपस्तथा। विभण्डको ऋष्यशृङ्ग उन्मुखो विमुखस्तथा।

[(L. 1) G1.8 षडतुं: (G8 'सर्तु)कवचो; G2 'तुं: कपवो. T1 G2 M1 घौम्यो; G1.8 घूतो. G1 रैसा (for रैम्यो). — (L. 2) G5.8 जरत्कारि:. — (L. 3) G1 विमंडक्रष्यग्रंगे च; G8 विमांड ऋष्यग्रंगश्च; M1 विमंडकोथदर्यग्रंगः; M2 विमंडकर्यश्चंगो च.]

— D3 om. 16<sup>cd.</sup> — °) B1 T1 G2-6 M ऋषि: (for मुनि:). K1 कालकनृक्षीय:; K2.3 कालिकनृक्षीय:; G2.4 कालकवर्षीय:. D1.2 ऋषिवें कालनृक्षीय:; G1 सर्वर्षीः कालनृक्षीय: D1.2 ऋषिवें कालनृक्षीय:; G1 सर्वर्षीः कालनृक्षीय: — d) K2.4 D2 आश्रव्यो; K3 बाधव्यो; T1 सुद्यूतो; G1.6 श्रुत्रपो; G2-5 M सुश्रु(G2 °श्रो)तो (for आश्राव्यो). K1.2 हरिण्यद:; D (except D4; D3 om.) G6 हिरण्मय:. — °) Ñ1 संनृत्तो; G1 संन्तें. D11 हव्यदेवंश्च; T1 नीतहव्यश्च; G2.4 हव्यकव्यश्च; G3.5 नेदहव्यश्च. K2 संन्त्रों देनिहार्तश्च. — f) S1 निश्वस्ते ; K2 निष्कन्ते ; D4 निस्तिः ; S निश्व(G8 °द्व)सेन • — B2 ins. after 16: B1, after 86\*:

C. 2. 300 B. 2. 7. 19 K. 2. 7. 19 दिच्या आपत्तथौषध्यः श्रद्धा मेधा सरस्तती ।
अथों धर्मश्र कामश्र विद्युतश्रापि पाण्डव ॥ १७
जलवाहात्तथा मेघा वायवः स्तनियत्तवः ।
प्राची दिग्यज्ञवाहाश्र पावकाः सप्तविश्वतिः ॥ १८
अग्नीषोमौ तथेन्द्राग्नी मित्रोऽथ सवितायमा ।
भगो विश्वे च साध्याश्र शुक्रो मन्थी च भारत॥ १९
यज्ञाश्र दक्षिणाश्रेव ग्रहाः स्तोभाश्र सर्वशः ।
यज्ञवाहाश्र ये मन्नाः सर्वे तत्र समासते ॥ २०

तथैवाप्सरसो राजनगन्धर्वाश्र मनोरमाः।
नृत्यवादित्रगीतैश्र हास्यैश्र विविधेरिप ।
रमयन्ति स नृपते देवराजं अतक्रतुम् ॥ २१
स्तुतिभिर्मङ्गलैश्रेव स्तुवन्तः कर्मभिस्तथा।
विक्रमेश्र महात्मानं बलवृत्रनिषुद्रनम् ॥ २२
ब्रह्मराजर्षयः सर्वे सर्वे देवर्षयस्तथा।
विमानैर्विविधेदिंच्येर्ज्ञाजमानैरिवाग्निभिः॥ २३
स्रिग्वणो भूषिताश्रान्ये यान्ति चायान्ति चापरे।

84\* कण्वः कात्यायनो राजन्गार्ग्यः कैशिक एव तु। [B1 काश्चेयनो (for कात्या ), and च (for तु).

17 °) Ñ1 दिज्याश्चापस; M दिज्यरू(M1 °कू)पास. — Gs om. 17° d. — °) De कामाश्च. — d) K2 विद्युत \* पि; V1 B D (except Ds) विद्युतश्चेव; G3 विद्युचापि च. K3 पार्थिव.

18 T1 G1.2.4-6 M1 read 18<sup>ab</sup> after 22; G3 transp. 18<sup>ab</sup> and 18<sup>ed</sup>. — a) Dn1 जलावहास; M2 जलदाश्च. T1 G1.2.4.6 M1 च सेघाश्च (for तथा सेघा). — b) A few MSS. वायव-; Cd वायव्य:. — G4 om. 18°-19b. — c) Ñ1 D1.2 T1 वाहश्च; G1 वाहश्च.

19 G4 om. 19ab (cf. v.l. 18). — a) K2 D3
अग्नियोमो; B1 अग्नीसोमो; G1-3 अग्नियोमस (G1 °मा);
G6 अग्नीयोमा. D1 (before corr.) अग्नियोमो तथेंद्राग्नि.
— b) B D (except D4) मित्रश्च. — c) K4 भगो;
D8 भागो; T1 भमो. B4.6 विश्वेथ. — d) B2.5 D1.2
ग्रुको मंकिश; T1 G4-6 ग्रुकामंथी (G5.6 °थी). S1 मंकी च;
K1 सग्नी च; K2.4 D4 G1.2 M मंत्री च; K8 सोमं च
(for मन्थी च). N1 V1 B1.3.4 Dn D3.5.6 गुरू: ग्रु(N1 मंत्री ग्रु; B1 गुरू: ग्र)कस्तथेव च; B6 ग्रुको मंकिस्तथेव च.
Althogh only G3 has the text throughout, it may be regarded as certain. — After 19, B2.5 D1.2 ins.:

85\* सर्वेषां मरुतां मान्या गुरुः शुक्रस्तथैव च।

[With post. half, cf. v.l. 19d. D1.2 मान्यो (for मान्या).]

— B2.5 D1.2 cont.: V1 B1.3.4.6 Dn D8-6 ins. after 19 (for S cf. 87\*):

86\* विश्वावसुश्चित्रसेनः सुमनस्तरुणस्तथा।

[ V1 शंदुश्च; B1 स्वसनस्; B2.3 शमनो; B6 पर्वतस् (for सुमनस्). V1 B1.6 तुंदुरु°; B2.8 D2 वरुण°; D1 वारुण° (for तरुण°). ]

- Thereafter B1 ins. 84\*.

20 4) K2 B4 D8 यज्ञ अ. र्श B2.4-6 D6 दक्षिणाश्चेतं;

G1 °णांश्चेव; G2 °णायुक्ताः. — b) Ś1 K2.3 Dn2 D4 प्रहा(K2 प्रह-; K3 गृहा)स्ताराश्च; K1 प्रहास्ताचांश्च; Dn1 D5 प्रहा: (D5 °ह-) स्तोमाश्च; G1-3 गृहा(G1 प्रस्ता)स्तोमाश्च; G4 प्रहा: स्तोभश्च. Many MSS. om. the visarga before स्तोभाश्च. Ñ1 V1 B3-6 Dn D3.5.6 भारत (for सर्वशः). — b) G2 पञ्चवादश्च. — d) D5 S सर्वे तस्यामुपा(D5 राक्रमुपा-; G1 तस्यां समा)सते.

21 After 21ª, S ins.:

87\*

रम्भोर्वइयथ मेनका।

गृताची पञ्चचूडा च विप्रचित्तिपुरोगमाः।
विश्वावसुश्चित्रसेनः पर्वतस्तुम्बुरुस्तथा।
विद्याधरास्त राजेन्द्रः

[(L. 1) Gs ° वंदयो च. — For line 3, cf. v.l. 86\*. — G4 om. (hapl.) lines 3-4 and 21°. — (L. 4) G5 °धराश्च; G6 °धरेश्च.]

— G4 om. 21<sup>b</sup> (see above). — °) \$1 गीतवादित्रमृतैश्च; S (except G5 M2) मृत्तवादित्रगीतैश्च. — °) T1 G2-6 भावेश्च (for हास्प्रेश्च). \$1 K D4 °धेस्तथा. G1 भावश्चव विधरिए. — °) T1 G3-5 रंजयंति. S (except G1) महात्मानं (for सा नृपते).

22 b) D4 सह (for तथा). — °) K3 विक्रमेख; D4 विक्रमश्च. — °) S1 K3 B3 D4.6 बलवृत्रनिस्दर्ग (K3 °युदन; D4 °यूदन); K4 D5 बलवृत्ति (D5 °त्रं)निष्, S स्तुवं (G6 रमं)तो रमयंत्युत. — After 22, T1 G M1 read 18ab (G3 repeating it).

23 °) Ñ1 B D चैव (for सर्वे). —  $^{5}$ ) V1 देवती ऋषयस्तथा; B5 D6 सर्वे राजर्षयस्तथा; D1.3 सर्वदेवर्षय ; S तथा (G1 तथो) देवर्षयोप्यु (G4 °च्यु)त. —  $^{6}$ )  $^{5}$  धेर्द्रये: ( $^{1}$  G8-5 °धे रम्येः). —  $^{6}$ )  $^{1}$  राजमानेर्;  $^{1}$  ४४ ज्वल °; B1.2 दीप्य °. V1 B3-6 Dn D8.6.6 दीप्यमाना इवाप्तयः.

24 °) B Dn Di. 2 S सर्वे (Bs चैव) (for चान्ये),

- °) K2 चार्यति. Di. 2 चापरै. - °) K2 बृहस्पति तथा

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized by eGangotri

बृहस्पतिश्र शुक्रश्र तस्यामाययतुः सह ।। २४ एते चान्ये च वहवो यतात्मानो यतत्रताः । विमानैश्रन्द्रसंकाशैः सोमवत्प्रियदर्शनाः । त्रक्षणो वचनाद्राजन्मृगुः सप्तर्षयस्तथा ॥ २५ एषा सभा मया राजन्दृष्टा पुष्करमालिनी । शतकतोर्महाराज याम्यां शृणु ममान्य ॥ २६

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

नारद उवाच ।
कथिये सभां दिव्यां युधिष्ठिर निवोध ताम् ।
वैवस्ततस्य यामर्थे विश्वकर्मा चकार ह ॥ १
तैजसी सा सभा राजन्बभूव शतयोजना ।

विस्तारायामसंपन्ना भूयसी चापि पाण्डव ॥ २ अर्कप्रकाशा आजिष्णः सर्वतः कामचारिणी । नैवातिशीता नात्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी ॥ ३ न शोको न जरा तस्यां क्षुत्पिपासे न चाप्रियम् ।

C. 2. 314 B. 2. 8. 4 K. 2. 8. 4

शुक्रः. —  $^d$ ) V<sub>1</sub> B<sub>1</sub>.3-6 D<sub>2</sub> D<sub>3</sub>.5.6 नित्यमास्तां हि तत्र वै; B<sub>2</sub> D<sub>1</sub>.2 नित्यमायां( $^1$  नित्यमायं)ति तत्र वै; S नित्यमास्तां विशां पते.

25 b) K2 B1 जितासानो; K4 एता°; Ñ1 V1 S (except T1) विपाप्तानो; B2.4-6 Dn D3.5.6 महात्मानो. Ś1 K2.4 D4 एतवता:; G1 तपोधनाः. — °) K2.3 B3 G1-3.5.6 M2 सूर्य°; B2 D1.2 T1 सोम°; G4 M1 प्रिय° (for चन्द्र°). — d) K1 D5 (by corr.) सोमविष्यय दर्शने:; B1.2 D1.2 चंद्रविष्ययदर्शनाः. — e) V1 B3-6 Dn D8.5.6 सहशाः (B6 °शः) (for चचनात्). V1 B3.6 तात (for राजन्). K1 ब्रह्मण उचावचाद्राजन् (corrupt). — K3 om. (hapl.) 25<sup>f</sup>-26<sup>a</sup>. — f) K2 भूगुसस°.

26 K3 om. 26° (cf. v.l. 25). — °) G1 transp. सभा and मया. K1 महाराज (for मया राजन्). S दृष्टा (for राजन्). — °) K2-4 दृष्ट्वा; Dn1 दृढा; S दिन्या. D1 भालिन. — °) V1 B1.4-6 D8.5 G1.4-6 M महाबाहो; Dn D6 G2.8 °होर्; T1 °हू. — d) K2 G1.6 मयानघ. Ñ1 B1-8 D (except D4) T1 याम्या(T1 याम्यां सूणु [sic])मिष सभा सूणु; V1 B4-6 याम्यां मत्तः सभा सूणु (B4 सूणुक्व वे; B6 सूणु सम वे).

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 लोकपालसभाख्यान. — Adhy. name: Ś1 शक्सभा; K3 Ñ1 V1 B2.5 D G1 M इन्द्र(Ñ1 V1 B2 शक)सभावणेनं; B3 \* \* \* \* वर्णनं. — Adhy.no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.).2.3 Ñ1 V1 Dn1 D3 S 7 (as in text). — S'loka no.: K2 28; K8 29; Dn 30; D1.2 31; M1 33.

8

1 a) D1.4 T1 G4.6 सभा. V1 B D (except D4)
याम्यां (for दिज्यां). — b) K4 निवंधतां; D1 नीबोधता;
D3 निवोध मे. S याम्यां राजिब्बोध मे. — e) Ś1 (by corr.) V1 B D यां (D4 या) पार्थ; S चार्थाय (for यामर्थे).
— d) S यां (for ह).

 $2^{a}$ )  $K_{2.4}$   $D_{1}$   $G_{1.4}$  तेजस्वी ( $K_{2.4}$  °सी) सा;  $G_{2.6}$  तेजस्विनी;  $M_{2}$  ज्यायसी सा. — °)  $B_{1.4-6}$   $G_{3}$  विस्तार°;  $D_{6}$  विस्तार°. —  $G_{1}$ 0  $G_{1}$ 1) वापि (for चापि).  $G_{2}$ 2  $G_{3}$ 4  $G_{4}$ 3  $G_{4}$ 4  $G_{4}$ 4  $G_{4}$ 5  $G_{4}$ 6  $G_{4}$ 7  $G_{4}$ 7  $G_{4}$ 8  $G_{4}$ 9  $G_{4}$ 9 G

3 °) Śi Ki. 2.4 Di अर्कप्रमासा (lectio difficilior, possibly original; "having splendour or appearance [आसा] of sunlight"); Ki अद्भप्रसावा (sic). — b) Ti Gi. 4 सर्वदा. Dn Di. 5.6 कामरूपिणी. — e) Vi Bi. 4 नैव शीता न चात्युष्णा; Bi नातिशीता नात्युष्णा (submetrical); Bi Dn Di. 5.6 नातिशीता न चात्यु (Dni वात्यु: Di चात्यु)-ष्णा. — d) Ki प्रकर्षणी (for प्रह°). Vi Bi-1.6 Di. 2 मनसः प्रीतिवर्धिनी (Bi.6 °धनी; Di चेना); Bi मनःप्रीतिवर्धिनी; Di Gi.2 Mi मनसम्र प्रहर्षणी.

4 a) K4 इयाधि: (for तस्यां). — b) B3. 5 क्षुत्पिपासा. K1 तथाप्रियं; B2 न मेप्रियं; B3 न चाप्युत; D2 न वाप्रियं; G1 न चाप्ययं; G6 न च श्रमः. — c) D1. 4 दैन्यक्रमों (D4 भो). S न दैन्यं न च (G2 by transp. च न) कार्पयं. — d) G2 प्रतिकूल्यं. K1 D1 वा (for चा ). B6 प्रतिकूलानि चाप्युत.

न च दैन्यं क्रमो वापि प्रतिक्लं न चाप्युत ॥ ४ सर्वे कामाः स्थितास्तसां ये दिच्या ये च मानुषाः। रसवच प्रभृतं च भक्ष्यभोज्यमरिंद्म ॥ ५ प्रण्यगन्धाः स्रजस्तत्र नित्यपुष्पफलद्धमाः । रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चैव ह ॥ ६ तसां राजर्षयः पुण्यास्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः । यमं वैवखतं तात प्रहृष्टाः पर्शुपासते ॥ ७

ययातिर्नेहुषः पूरुर्मान्धाता सोमको नृगः। त्रसदस्युश्च तुरयः कृतवीर्यः श्रुतश्रवाः ॥ ८ अरिप्रणुत्सुसिंह्य कृतवेगः कृतिर्निमिः। प्रतर्दनः शिविर्मत्स्यः पृथ्वक्षोऽथ बृहद्रथः ॥ ९ ऐडो मरुत्तः कुशिकः सांकाक्यः सांकृतिर्भवः। चतुरश्वः सद्श्वोर्मिः कार्तवीर्यश्च पार्थिवः ॥ १० भरतस्तथा सुरथः सुनीथो नैपधो नलः।

5 a) D4 T1 G2-5 M1 सर्व- (for सर्वे). G1 सर्वकाम-स्थितस; Ge सर्वे कामार्थितास. — b) D4 M1 य दिन्या; G4 ये दिन्यं. K2 D4 मानुषा; B1 M2 मानवा:. — °) B2.4 सारवच्च (for रस°). B1 प्रसूताश्च. S रसवंतः प्रभूताश्च (T1 'स्ताश्च; G4 'भूता च). — d) K1 सक्ष-; K2 D1 सक्षं; Ks. 4 Ñ1 V1 Dn D3-5 मध्यं (for मध्य-). Ñ1 अथापि वा (for अरिंदम). S अक्ष्या (G2.5 M 'क्ष्य-) भोज्याश्च भारत. - After 5, B1 (marg.). 6 Dn D4. 5 ins.:

88\* लेहां चोष्यं च पेयं च हवं स्वादु मनोहरम्।

6 G1.6 om, 6. — a) D1 सजस्याश्च (for स्तन्न). Ś1 K2-4 चात्र; K1 चापि; V1 B1.4.5 Dn1 D6 तस्य; Dn2 D2 तस्यां. D4 G8 पुण्यगंघसजश्चा(G8 °स्त)त्र. — b) \$1 K4 नित्यकालफलदुमाः;  $K_{1-3}$   $D_4$  °कामफल( $D_4$  °ला)दुमाः;  $\widetilde{N}_1$ Di Go नित्यंपुष्पफल(Ñi °ला)हुमाः; V1 B2.4-6 Dn D3.5.6 नित्यंकामफला द्वमाः; T1 M नित्यपुष्पफला द्वमाः. — °) \$1 K V1 Bs. 4.6 D4 शीतलानि (for रसवन्ति). — d) Ñ1 B1.6 Ds Gs हि (for ह). \$1 K V1 Bs. 4.6 D4 सुखोडणा( V1 कटुम्ला; Bs. 4. 6 कदुष्णा)नि च भारत. — After 6, S (except G1.6) ins.:

89\* वृक्षाश्च विविधास्तत्र नित्यपुष्पा मनोरमाः। शीतलानि च रम्याणि सुखोष्णानि च भारत।

 $[(L, 1) \ M_1 \ बृक्षास्तु. \ M_2$  धाश्चात्र.  $G_{2-4}$  नित्यपुष्प . — (L. 2) Cf. v.l. of Si K etc. above. M1 तोयानि (for रम्याणि). Gs सुखान्युष्णानि भारत.]

7 b) K3 तस्यां (for तथा). G3 राजर्षयो. — °) र्रा K N1 D4 पार्थ; G2 तत्र (for तात). — K8 om. 7d-8°. — ") Da प्रतिष्ठाः. B1 D2 तमु"; D1 समु" (for पर्युः).

8 Ks om. 8abe (cf. v.l. 7); \$1 om. 8ab. — a)  $K_1$   $D_4$  ययातिनधु  $(D_4$   $^\circ$ हु ) पः. MSS. पूरु, पूरुर्, पुरुर् also. — <sup>5</sup>) K1 सोमपो; G1 सोमगो; G5 सोमतो; G6 सोमकान्. K2.4 Ñ1 B D1.2 M2 नृप: (K2 'प); Dn1 सृगः. — ') र्रा चतुरयं; K1 चतुरथः; Ñ1 च तुरगः; V1 B Dn D1-8. 5. 6 च राजिंदः (B1 करुषः); S चैत्र(G2 °क)रथः. — d) K1

श्रुतवीर्यः (for कृत°). र्रा श्रुतश्रमः; K2.3 Ñ1 G1.5.6 कृतश्रवाः; Dn2 श्रुतश्रवा. T1 G4 कृतवीर्य( G4 °र)श्रुतश्रवाः 9 a) 🔄 अरिप्रणुत्सः सिंहश्च; K1 अरिश्रगुग्रसिंहश्च; K1.1 अरिपुंड $(K_3$   $^\circ$ ड्)श्च सिंहश्च;  $K_4$  अरिपुंडश्च हिंसिश्च;  $\tilde{N}_1 V_1$ अरिवणः सुसिद्धः ; B1-3. 5 m. 6 D1. 2 अरिष्टसेनः सिंहश्च ; Bi.i Dn2 D4 अरिष्टनेमि: (B5 °सेन-) सिद्धश्च; D8. 5. 6 अविप्रणुतु (Ds °त्सु:; De अरिप्रणुन्सु)सिद्धश्च; S अरिपुंडः (Gs. e °इं) सुविष्ठिश्च. — ) K1 कृतखगः; B5 ध्तवेगः; D2 कृतवर्गः; I क्रुतवेत:; G5 °वेद:. K4 क्रुतिनिमि; Ñ1 B3 D2.3.5.6 कृषि निम:; V1 कृषि°; D1 कमि°; T1 G1.3-6 M कृताकृतिः. 🕔 कृतवेगकृताकृतिः. — °) K1 D3 प्रतदेन ; D4 प्रियंकरः. D1 M1 शिनिर्; G6 पृथुर् (for शिविर्). D4 G4. 5 मात्स्यः; M1 मत्स्याः. — d) K1 पृष्टक्षोथ; K2 D4 पृषष्ठोथ; K3 पृष्वद्रोधः K4 बृहकोंथ; Ñ1 V1 B Dn D1-3. 5.6 पृथुलाक्षो (V1 Bi °कोर्थ); S पृथुवक्षा (G2 °रक्षो; M2 °वक्षो). Ñ1 जयद्रथः Ds. 5 बृहद्वपु:.

10 a) \$1 ऐंडो; K1 खादी; K2 खदों; K3 एडो; K1 ऐंद्रो; Ñ1 V1 B Dn D1. 8. 5. 6 वार्ती (D5 °त्री); D2 वार्गी। S ऐको (Ge °हो). K2.8 मस्तः; D1.4 मस्तः कुसिकः; K4 G2 कुशकः; Ñ1 V1 B1. 2. 5 D4 कुषिकः; G1.6 कृं( $G_0$  कु)तकः;  $G_4$  कुशिकाः. — b)  $S_1$   $G_6$  संकाइयः;  $K_{1-1}$ सं(K3 शं)काशः; K4 B3 सं(B3 सां)कास्यः; B1 शार्किक S1 सकृतिर्; K2.8 B3 D1.2.4 संकु°; D6 साकु°. B D (except D4) G5 ध्रुव:; M1 भुव:. — °) K1 चतुरस्यः; K1 \*स्त्रः; Dn1(m as in text). n2 D1.2.5 \*स्त्रः; T1 G M1 शंतनु ( G2 संतन-; G6 संतनु-; G6 शांतनु )श्च. K2 Ñ1 V1 B (except B<sub>8</sub>) Dn<sub>2</sub> D<sub>5.6</sub> सदस्योमिं:; D1 श्रोमिं:; D 'शोंमिं:; G5 'श्वोमीं; G5 शतश्रोमिं: M2 सद्श्वः कार्तविर्यश्र — ") K1 (before corr.) D1 ° वीर्यस्य; G1 ° वीर्याश्च. पार्थिव; Go वीर्थवान्. M2 पार्थिवो भरतस्तथाः

11 °) K B1 G2-5 M1 भरतस्त्रवोथ (K1 क्सथा व ; है। °स्तथा च; G2-5 M1 °स्तथेळ:) सुरथ: (hypermetric); B2.4-6 Dn D8.5.6 भ(B2.4 भा)रतः सुरथक्षेत्रः

दिवोदासोऽथ सुमना अम्बरीषो भगीरथः ॥ ११ व्यश्वः सदश्वो वध्यश्वः पश्चहस्तः पृथुश्रवाः । रुषद्वर्ष्ट्वषसेनश्र क्षुपश्च सुमहाबलः ॥ १२ रुषदश्वो वसुमनाः पुरुक्तत्सो ध्वजी रथी । आर्ष्टिषेणो दिलीपश्च महात्मा चाप्युज्ञीनरः ॥ १३

औशीनरः पुण्डरीकः शर्यातिः शरमः श्रुचिः । अङ्गोऽरिष्टश्च वेनश्च दुःपन्तः संजयो जयः ॥ १४ माङ्गास्त्ररिः सुनीथश्च निपधोऽथ त्विषीरथः । करंधमो बाह्निकश्च सुद्युम्नो बलवान्मधुः ॥ १५ कपोतरोमा तृणकः सहदेवार्जुनौ तथा ।

C. 2. 328 B. 2. 8. 17

(corrupt) भरतश्च तथेळत्वः सुरथः; G1.6 भ(G6 पु)रतोथ नळः पूरः; M2 ऐळः सुनीथः सुरथः. — b) K1 सुरथो; M2 सुनासो (for सुनीथो). K1-3 B1 D4 G3-5 निषधो; B2.4.5 Dn D8.5.6 निश्रठो; T1 निश्रथो (for नेषधो). B5 m.6 तथा राजा तपोवलः (B6 °रथः); B5 m (also) सुनीथो निषधाधिपः. — For 11°, V1 B3 D1.2 subst.:

90\* भरतः सुरथश्चेव तथा राजा तपोरथः। सुनीथो निशठो राजा नलो वै निषधाधिपः।

[(L. 1) V1 सुरतश्चेव. — (L. 2) V1 B3 सुनीशो नि(B3 नै) पश्चेव नलो राजा परिश्रतः.]

— °) K D4 G3 M1 दिवोदासो वसु°; B1.2.4.5 Dn D1-3.5.6 °दासश्च सु°. — <sup>d</sup>) K3 अंबरीषा. — After 11, S1 K3.4 D4.5 ins.:

91\* लोमपादोऽनरण्यश्च लोहितः पूरुरुद्वहः।
[ Ks.4 रोहितः. Ks पुरुषोद्धवः; K4 पूरुरुद्धवः; D4 पुरुरुद्धतः;
D5 पुरुरुद्धतः.]

12 D1 om. 12a-13b. — a) K1 विश्व:; Ñ1 न्यश्व:; B6 त्र्यक्ष:; De अश्व:; G4 व्यव: (for व्यश्व:). Ge सदा वा (for सदश्वो). Śi M2 वध्यश्व:; K1.2 वध्य: (submetrical); K4 D4 G8 वाध्यक्ष:; B1 व्यत्ताक्ष:; B8 व्रध्नक्ष:; B5 व्रध्नक्ष; Dnı बहर्य: (submetrical); Dna बह्मश्र; Da. बह्मश्र; Da रुष्ठ°; Ds वधा°; T1 वज्रुश्च; G1. 2 बाध्यश्च; G4 वाङ्श्वः; G5 वधश्च. K3 (corrupt) व्य\*सदश्चो बांधव. — M1 om. 128-14a. — b) B1 पृथुकोथ; B2. 4. 5 Dn D3. 5. 6 पृथुवेगा:; D2 पृथुवेदाः (for पञ्च°). D4 पंचाम्नः पृथिवीपतिः. — B2. 4.5 Dn Ds. 5.6 transp. 12° and 13°. - °) K2 Ds. 5 रुषंगुर्; K3 ऋषगुर्; K4 D4 त्रिशंकुर्; B1 उपस-; B2. 4. 5 Dn खदुर्; D2 उपदूर्; T1 G ऋ(G2.6 वृ)पभो; M2 माषगुर (for रुपहुर्). K1 प्रवसेनश्च. V1 B3 पृ(B3 ऊ)षदश्चो वसुमनाः; Be कृषदश्चो गयश्चैव. — d) K3 चक्षुपः; Be T1 G4-6 M2 कृप(G6 °त)श्च; G1-3 कुप(G1 °त)श्च (for क्कुपश्च).  $\S_1$  K D4 रथिनां वरः;  $\S_1$  सुमनोजवः (for सुमहा°). B1 चक्षश्रव मनोजवः; D2 क्षुपो राजा मनोजवः.

13 M1 om. 13; D1 om. 13<sup>ab</sup> (cf. v.l. 12).
— B2.4.5 Dn Ds. 5.6 transp. 12° and 13°. — °) K1
प्रवाद्यो; K2 रुसद्शो; K3 अस°; K4 Dn D4 T1 G2.4.5

 $M_2$  पृष<sup>°</sup>;  $V_1$  कुलंकरो;  $B_{1.6m}$   $D_2$  उपदश्वो;  $B_{3.6}$  औषंगवो;  $B_5$   $D_2$ m  $G_3$  वृषदश्वो;  $G_{1.6}$  कु  $(G_6$  कृ)शदश्वो.  $B_1$  (corrupt) विस्सर:. —  $^{b}$ )  $S_1$  पुरुकुत्सी.  $K_3$  कृतृद्विजः;  $V_1$   $B_{1.3.6}$   $D_{12}$   $D_2$  विदूरथः;  $G_{1.6}$  ६वजी ( $G_6$  °नी) रथः.  $K_1$  कुरुषस्थत्सकृतध्वजः (corrupt);  $K_2$  पुरुकुत्सऋतुध्वजः;  $K_4$  पौरुकुत्सोकृतध्वजः. —  $^{o}$ )  $K_1$   $B_3$   $G_4$  आर्थिसेनो;  $K_2$  आर्थिणो;  $K_4$  आर्थिणो (sic);  $D_1$  आर्थि°;  $T_1$   $G_{1.2}$  आर्थि°. —  $^{d}$ )  $B_3$  महाराजो (for महात्मा च).  $D_3$  वा (for च).  $K_3$  °शीरथः;  $B_1$  °थीनरः;  $D_3$   $G_3$  °शीनराः.

14 M1 om. 14<sup>a</sup> (cf. v.l. 12). — a) K1 उसीनरः; K2 D1. 4 G2 उशीनरः (D1 °राः); V1 B Dn D5.6 औशी-(B1.8 °षी)निरः; T1 औशीनर-; G6 औशीरवः. — b) K1.2 B1 सर्यातिः; D3 शर्यातीः; D4 शर्याति; G1.6 वामनः; M2 शंयातिः. K स(K2 स)रभः; B1 सुलभः; D1.2 T1 G8 शलभः; G1.6 कुमुदः; G2.4.5 भरतः (for शरभः). — c) K1 आंगिरिष्ट°; K3 अंगारेष्ट°; D1 अंशोरिष्ट°; G1.2.6 अंसो दि-(G2 °रि)ष्ट°; G3.4 अंसो मुष्टि°; G5 हंगोदिष्ट°; M असो(M2 अंशा)दिष्ट°. K1.4 N1 V1 D2 वेणुख; D1.8.5.6 वेणख; G M देवाधः (G2 देवो वा; G4 देवाख). — d) S1 B3 D6 G6 दुद्वंतः; K1-3 D3-5 दुष्कंतः; K4 दुःखंतः; Ñ1 V1 B2.4-6 Dn दुष्यंतः; B1 दुस्वतः; D1.2 दुःस्नुः. B Dn D2.4-6 T1 G3 M संजयो.

15 a) K D2 M1 भागस्तिरः (K1°रः); Ñ1 V1 B4 Dn भागासुरिः; B1 भाईसुँ; B2 भंगस्तँ; B3.5.6 भागसु(B5°स्त)रिः; D1 भागःश्ररी; D3-5 भा(D4 भ)गासुरिः; D6 भाईभुँ ; T1 G भागस्तिरः (G1°री); M2 भाईस्तरीः. D1 सृतिथश्र; G2 स्तरी°; G6 सृरि°; M2 सुनीथा°. — °) Ñ1 V1 B2-6 Dn1 D3.5.6 व(V1 वि)हीनरः; B1 दिलीरथः; Dn2 D2.4 दिवीरथः; T1 G M2 निमीरथी (G1.6° रथः; G8 निमिः कथः). K1 निषधोथाचिषीरथः; D1 निषधोथादीचीस्तरः (sic); M1 निमेषो धमनी रथी. — °) ई1 कारंधचो; K1 क्वंधमो; B4-6 कवं°; G1.6 कुरंड(G6°इ)मो; G2 करंधेमो. K3 बाल्ही°; D4 वाहिकश्र. B1 कम्बरश्रेव बाहिक (sic). — d) K1 B1 प्रद्युमो; G1.6 सुषु(G6°द्व)मो (for सुखुनो). ई1 D3 T1 मधु. — After 15, N (except K1,4 D4) ins.:

C. 2. 329 B. 2. 8. 18 K. 2. 8. 18 रामो दाशरिथश्रेव लक्ष्मणोड्य प्रतर्दनः ॥ १६ अलर्कः कक्षसेनश्र गयो गौराश्र एव च । जामदम्योड्य रामोड्य नाभागसम्परौ तथा ॥ १७ भूरिद्युम्नो महाश्रश्र पृथ्वश्रो जनकस्तथा । वैन्यो राजा वारिषेणः पुरुजो जनमेजयः ॥ १८ ब्रह्मदत्तिस्र राजोपरिचरस्तथा । इन्द्रद्युम्नो भीमजानुर्गयः पृष्ठो नयोऽनयः ॥ १९ पद्मोऽथ मुचुकुन्दश्च भूरिद्युम्नः प्रसेनजित् । अरिष्टनेमिः प्रद्युम्नः पृथगश्चोऽजकस्तथा ॥ २० श्रतं मत्स्या नृपतयः श्रतं नीपाः श्रतं ह्याः । धृतराष्ट्राश्चैकशतमशीतिर्जनमेजयाः ॥ २१ श्रतं च ब्रह्मदत्तानामीरिणां वैरिणां श्रतम् ।

92\* ऐस्रो मस्त्रश्च तथा बलवान्पृथिवीपतिः। [ र्रा ऐडो; K2 ऐडो; D3 एलो. K2 D2 मस्तश्च; D1 मस्त्रस्य. K3 (corrupt) एडो मत्तततश्च.]

 $^{a}$ )  $^{B_2}$  क्पोतनामा;  $^{B_6}$  °लोमा;  $^{D_3}$  °रोमो.  $^{G_2}$  तृणुकः.  $^{K_1}$  कपोतसेनो मानुणकः (hypermetric);  $^{B_1}$  कपोतको मानुलकः;  $^{G_{1.6}}$  कपोतरोम्णः कुणकः.  $^{b}$ )  $^{K_1}$  सहदेवार्थमौ तथा;  $^{K_3}$  सहदेवोर्जुनौ तथा;  $^{S}$  (except  $^{G_3}$ ) सहदेवोर्जुनस्तथा ( $^{G_2}$  °दा). — After  $^{16ab}$ ,  $^{N}$  (except  $^{K_4}$ ) ins.:

93\* व्यश्वः साश्वः कृशाश्वश्च शश्विनः ।

[ K1.2 व्यक्ष-; Ñ1 V1 व्यक्ष:; Dn1 अक्ष:. D1 कुशा\*श्च; D2 कृतामश्च. — D4 om. (hapl.) from the post. half of the above line up to 17°. Dn2 शशिविद्ध. Ś1 पंचाश्चिः पृथिवीपति:; K1-3 Ñ1 V1 पंचहस्तः पृथु(V1 कृत)अवाः; B1 अक्षहस्तः पृथुश्रवाः; B3 पृथाक्षोजश्च पार्थिवः; D1.2 अनु(D2 आणु)हश्च पृथुश्रवाः.]

- On the other hand, Gs ins. after 16ab:

 $94^*$  राजा दशरथश्चैव ककुत्स्थोऽथ प्रवर्धनः। —  $G_2$  om.  $16^{cd}$ . —  $^e$ )  $B_3$  दासरिथ°. —  $^d$ )  $S_1$  °णश्च;  $K_1$  °णोद्य.  $G_{1.5.6}$  ऌक्ष्मणश्च महामनाः.

17 D4 om. 17abs (cf. v.l. 16). — a) Ś1 अडक:; D1 अर्सक:; S अटक: B1 कर्क (for कक्ष). D3 अटक: कक्षश्र गयो: — b) K1 गयो; K3 प्रयो; G6 ह्यो. Ś1 K गोरक्ष; B1 D1 गौरक्ष; M1 गौराश्च; M2 गौरोश्च. D3 गौराश्च: स्पेन एव च. — e) Ñ1 V1 B D (D4 om.) T1 G3-5 M2 जामदश्यश्च. K4 Ñ1 B2.4 Dn D3 G1.6 रामश्च; T1 G3-5 M2 रामोथ. G2 जामदिश्च नाभागः; M1 जमदिशः सुपुत्रश्च. — e) Š1 नाभागो नक्ष एव च; B1 D1.2 G1.6 नाभागः सगरस्वथा; G2 सगरश्च प्रतर्दनः.

18 D1. 2 om. (hapl.) 18ab. — a) B1 सदश्रश्न; Dn1 महाश्रश्न; T1 G1. 2.4 M हाधीरश्च; G3 [S] स्वधीरश्च; G5 हातिरथः (for महाश्वश्च). G6 भूमिश्चुक्तो हाधीरश्च. — b) K1 पृष्ठाश्ची; K2 पृथ्वश्ची; K3 पृथुश्च; K4 पृष्ठाभी; Ñ1 V1 B Dn D8. 5.6 T1 G2-4 M पृ(D8.5 M1 वृ-; T1 प्र)थाश्ची; G1.5 पृथुली; G5 पृथाक्षी. — b) K D1. 2 वैण्यी; M2 वैद्यी.

 $\S_1$  चार्षिसेनः;  $K_1$  आर्ष्टिषेणः;  $K_3$  वारिषेण्यः;  $K_4$  वार्षिषेणः;  $\Gamma_2$   $G_2$ -5 पारि°;  $M_1$  वार्ष्टि°.  $\S_1$   $V_1$   $B_2$ ,  $\delta_1$   $D_3$ ,  $\delta_2$ ,  $\delta_3$  राजा वैण्यो;  $D_3$ ,  $\delta_3$  राजावैश्यो;  $D_4$  राजा वैण्यो;  $D_3$ ,  $\delta_4$  राजा तथा वारिषेणः;  $D_4$  राजा वैन्यो राजाथ वार्षेणः;  $D_4$  राजा वैन्यो वारिषेणः;  $D_4$  राजा वैन्यो वारिषेणः;  $D_6$  वैण्यो राजा आर्ष्टिषेणश्च (hypermetric);  $G_1$ ,  $\delta_4$  वैन्यो राजार ( $G_6$ °  $G_1$ ) षेणश्च. —  $G_2$ 0  $G_3$ 1  $G_4$ 2 पुरुजो;  $G_4$ 3 पुरुजो;  $G_4$ 3 पुरुजो;  $G_4$ 4 पुरुजो;  $G_4$ 5 पुरुजो;  $G_4$ 5 पुरुजो;  $G_4$ 7 पुरुजो;  $G_4$ 7 पुरुजो;  $G_4$ 8 पुरुजो;  $G_4$ 9 पुरुजो;

19 a) Ñ1 V1 B2.4.5 G4 M त्रिगार्तिश्च; G1 त्रिभर्तश्च.

b) K4 "परिधरस; G8 "पारिचरस. — G2 om. (hapl.)
19°-20°. — e) B1 ऐंद्रद्युक्तो. B2 भूमिजानुर; D6 भूरि;
T1 हीम". G1.6 महाभुजो महाजानुर. — e) Ñ1 V1 BD
(except D4) गौर( V1 "ह) पृष्ठो; T1 G3 M1 जय( G8 सय;
M1 जयः) पृष्ठो; G1.4-6 मा( G4 जा; G5 ज) यापृष्ठो. K1
B1.2 D1.2 नयो( B2 "घो) नयः; K2.3 नयोजयः; Ñ1 V1
रयोनयः; B3 D5 लयोल( D5 "न) यः; B4-6 Dn नघोलयः;
D8 लघोनयः; D4 गजोजयः; D6 नघोनघः; T1 G3 M1 हयो";
G1.6 जयो"; G4 गया"; G5 भयो"; M2 [5] मलो"; text a5
in K4 G2. S1 गयः पृथ्वनयो नयः.

20 G2 om. 20 (cf. v.l. 19). — a) T1 G3.4 M पद्मश्च; G1.8 पांड्यश्च; G4 M1 पत्मश्च; G5 पाद्मश्च. 🖄 K8.4 D3.6 T1 G1.3.4 M1 現電° (for 現電°). — b) Ś1 K4 ें द्युम्नश्च सेनजित्; K1 'द्युम्नो व्यसेन'; K2.3 'द्युम्नोय सेन'; G1.6 ° धुम्नो प्रसेन°. — °) Ś1 V1 B D (except Di) सुद्धुन्नः. —  $^d$ ) Kı (sup. lin. as in text) पृथकाश्च;  $^{N_1}$  $B_1$  पृथुरश्चो.  $K_{2-4}$   $D_{12}$   $D_4$  शंभु  $(D_4$   $^{\circ}$ भू )देवातिथिस्तथाः V1 B2-6 Dn1 D1-8.5.6 T1 पृथुलाश्चीष्ट(B6 °स्रोष्ट-; Dn1 श्वीट-; D8 °श्वीय)कस्तथा; G (G2 om.) M पृथुश्च जनकस्तथा 21 K<sub>4</sub> om, 21<sup>a</sup>-22<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> G<sub>2</sub> शतमत्स्याः G1. 6 शतमा(G6 °म)स्याः (sic); G8 शतं मात्स्याः. — b) [[: शतं निपाः; G1 शतनिपाः; G8 शातनीपाः. T1 G2-4 M गया:; G1.6 गवा: (for ह्या:). — D3 om. (hapl.) 21 — °) \$1 K (K4 om.) धूर्श्चिकशता. — d) K3 अशीति \$1 B4 T1 G4. 5 जनमेजयः; K1 G1 °जय. 22 K4 om, 22ab (cf. v.l. 21). — b) \$1 इतिगाः

(for चैव).

शंतनुश्रेव राजिं। पाण्डुश्रेव पिता तव ।। २२ उग्रह्वः श्वतरथो देवराजो जयद्रथः । वृपादिभिश्र राजिंधिं मा सह \*समित्रणा ।। २३ अथापरे सहस्राणि ये गताः शशिवन्दवः । इष्ट्राश्चमेधेर्वहुभिर्महद्भिर्भूरिदक्षिणेः ।। २४ एते राजिंधः पुण्याः कीर्तिमन्तो वहुश्रुताः । तस्यां सभायां राजिं वैवस्वतम्रुपासते ।। २५ अगस्त्योऽथ मतङ्गश्च कालो मृत्युस्तथैव च ।

यज्वानश्रैव सिद्धाश्र ये च योगशरीरिणः ॥ २६ अग्निष्वात्ताश्र पितरः फेनपाश्रोष्मपाश्र ये । स्वधावन्तो वर्हिषदो मृर्तिमन्तस्तथापरे ॥ २७ कालचक्रं च साक्षाच भगवान्हव्यवाहनः । नरा दुष्कृतकर्माणो दक्षिणायनमृत्यवः ॥ २८ कालस्य नयने युक्ता यमस्य पुरुषाश्र ये । तस्यां शिशपपालाशास्तथा काशकुशादयः । उपासते धर्मराजं मृर्तिमन्तो निरामयाः ॥ २९

C. 2. 344 B. 2. 8. 33

 $N_1$  मेरिणां (for इंरिणां).  $D_2$  च तथा (for वैरिणां).  $K_2$   $B_{1.6}$  इंरिणां वीरिणां शतं ( $B_6$  तथा);  $K_3$   $V_1$  आरि( $V_1$  शिबि)णां वीरिणां शतं;  $B_{2-5}$   $D_1$   $D_{3.5.6}$  वी( $D_3$  वा)रिणामीरिणां शतं ( $B_4$  तथा);  $D_{1.4}$   $T_1$  ईरिणां चारिणां ( $D_4$  वेशतं;  $T_1$  विरिणां) शतं;  $G_1$   $M_2$  वैरिणोवे[ $M_1$   $S_2$ ]रिणस्तथा. — After  $22^{ab}$ ,  $V_1$   $B_1$   $D_2$   $T_1$  ins.:

95\* भीष्माणां द्वे शतेऽप्यत्र भीमानां तु तथा शतम्। शतं च प्रतिविन्ध्यानां शतं नागाः शतं हयाः। पलाशानां शतं ज्ञेयं शतं काशकुशादयः।

[(L. 1) B1.5 D6 शतेमे तु; B2-4.6 D1.2.4 T1 शते सामे (B4 तत्र; D1 चामे). B6 Dn2 D3 transp. तथा and शतं. — (L. 2) D1.2 °विंध्यानि. T1 नृगाः (for हयाः).] — °) Ñ1 V1 B D (except D2-4) G5 शांतनुः. B2 D1.2 T1 G1.2.6 M तत्र (for चैव). V1 B3-6 Dn D3.5.6 राजेंद्र (B3.4 °द्रः). — d) Ś1 K4 G1 चापि; G6 तत्र

23 a) Śi Ki. 3.4 Ni Bi Di उशंगवः (Ki aa: Ki ia:); Vi जरद्रवः; Bi-3.5 Di. 2 उषद्रवः; Bo रूषंगं; Dn Ds. 5.6 उपंगं; Ti Gi M ऋषद्रं; Gi. 6 षमद्गु(Go द्र)वः; Ga ऋष्यं; Ga श्रित्रवर्थो; Ga ba corr.) M शतरजो; Ga शिमनथो. — b) Ki. 2 Vi Ba. 3. 5. 6 Di Ga M देवरातो. — c) Ki Ti Ga. 5 वृषादिवि(Ti ali; Ga ari) अ; Ñi Vi Ba-5 Dn Di. 2.6 Gi वृषद्भं (Gi ali) अ; Bi. 2.6 Gi पृषद्भ (Gi ari) अ; Ga M वृष्यं (Ai ari) अ; Ga M वृष्यं (Ai ari) अ; Ga पृषद्भ (Ai ari) अ; Ga पृष्यं अ; Ai ari) अ; Ga पृष्यं अ; Ai ari) अ; Ai ari, Ki-3 Di ari, Ki-3 D

24 a) \$1 तथापरे; K2 अथापर-. — b) \$1 ये शतं; T1

(sup. lin. as in text) G1 M2 ते गताः; G2 खे गताः; G6 ते शताः  $K^{1.4}$  शशिवंदवः;  $K^{2.3}$  M1 शाश°;  $V_1$  G1.3.4 श(G3 शा)त°;  $B_4$  शाश्वतीं दिवं. —  $^d$ )  $K_2$  महादिद्;  $K_3$  D3-5 महिद्.

25 b) Dn2 दिवि श्रुता:. G1 महर्षिमंतो बहु° (hypermetric). — °) V1 B3-6 D (except D4) राजेंद्र.

 $26^{b}$ )  $D_{\pm}$  कलो.  $S_{1}$  कालोथ मृत्युरेव च. —  $C_{0}$ )  $K_{1}$  जिह्नानश्चेव;  $K_{2}$  यद्गान°;  $D_{1}$  (after corr.) यजन°;  $G_{1.6}$  मिल्छा( $G_{0}$ ° ज्ञा)न°.  $G_{3}$  सिद्धार्था. —  $C_{0}$ )  $B_{1}$  ये तु.  $C_{0}$  योग शरी°;  $C_{1}$  योगशरीरणः;  $C_{1}$  योगशरीरिणं.

27 °) Ś1 K Ñ1 V1 B3 पितरश्च महात्मानः; D6 अग्निः व्यासाश्च पितरः; G1 ° ष्वात्ता च पितराः. — °) V1 B2.3 D1-5 सोमपाशः; T1 फेनपश्. D5 चोष्मा°; G1.6 चोर्मि°; G2 औष्भ"; G3 चोष्ण"; M2 सोम" (for चोष्म"). M1 तथा (inf. lin. च ये as in text). — G1 om. (hapl.) 27°-295. — °) Ś1 K4 Ñ1 V1 B2-6 Dn1 सुधा°; K2 स्वधामंतो; K3 ° वंतां; D1 स्वभावंतो; D4 स्वधावंतो; G6 स्वाहावंतो. T1 सहिषदो; G4 विहेषाद्या. — °) S (G1 om.) मृतीमृतीश्च ये स्मृ (G6 मृ)ताः.

28 G1 om. 28 (cf. v.l. 27). — ") K4 D4 "चकं त; G6 "चकाच. \$1 साक्षात्त; K D4 यः (K1 यत; K4 वै) साक्षाद्द; B1 साध्याश्च. — ") A few MSS. दुःकृ" (for दुष्कृ"). G6 नराश्च ये दुष्कर्माणः; Cv as in text. — ")

M1 °मृत्यपः.
29 G1 om.  $29^{ab}$  (cf. v.l. 27). — ")=1. 60. 15°.  $K_{2-4}$  B1.2.5 D4 कालस्यानयने. — b)  $K_{1,3}$  G4 यमश्च. — b)  $\hat{S}_{1}$  शिंशपमूलाशाः;  $\hat{S}_{1}$  शिंशपमूलाशाः;  $\hat{S}_{2}$  शंसि( $\hat{D}_{5}$  शिंश)पालाशाः;  $\hat{S}_{2}$  शंशपः;  $\hat{S}_{3}$  शेंशपः;  $\hat{S}_{1}$  शिंशपः;  $\hat{S}_{2}$  शेंशपः;  $\hat{S}_{3}$  शेंशपः;  $\hat{S}_{1}$  शिंशपः;  $\hat{S}_{2}$  सिग्रपः;  $\hat{S}_{3}$  शेंशपः;  $\hat{S}_{1}$  शिंशपः  $\hat{S}_{2}$  सिग्रपः शंशपः शंशप्यालाशः;  $\hat{S}_{1}$  पालाशाः;  $\hat{S}_{2}$  शिंशपपालाशः;  $\hat{S}_{3}$  सिग्रपः पाशाः;  $\hat{S}_{2}$  तस्यां शंशपणलाशःश्च. —  $\hat{S}_{3}$  शं तस्यां सिंहपः पाशाः;  $\hat{S}_{2}$  तस्यां शशपलाशाश्च. —  $\hat{S}_{3}$ 

C. 2. 344 B. 2. 8. 33 K. 2. 8. 33 एते चान्ये च बहवः पितृराजसभासदः ।
अशक्याः परिसंख्यातुं नामभिः कर्मभिस्तथा ॥ ३०
असंबाधा हि सा पार्थ रम्या कामगमा सभा ।
दीर्घकालं तपस्तस्वा निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ३१
प्रभासन्ती ज्वलन्तीव तेजसा स्त्रेन भारत ।
तास्रप्रतपसो यान्ति सुत्रताः सत्यवादिनः ॥ ३२
शान्ताः संन्यासिनः सिद्धाः पूताः पुण्येन कर्मणा ।
सर्वे भास्तरदेहाश्र सर्वे च विरजोम्बराः ॥ ३३
चित्राङ्गदाश्रित्रमाल्याः सर्वे ज्वलितकुण्डलाः ।

सुकृतैः कर्मभिः पुण्यैः परिवहैं विभूषिताः ॥ ३४ गन्धर्वाश्र महात्मानः शतशश्राप्सरोगणाः । वादित्रं नृत्तगीतं च हास्यं लास्यं च सर्वशः ॥ ३५ पुण्याश्र गन्धाः शब्दाश्र तस्यां पार्थ समन्ततः । दिन्यानि माल्यानि च ताम्रपतिष्ठन्ति सर्वशः ॥ ३६ शतं शतसहस्राणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम् । उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्विनः ॥ ३७ ईदृशी सा सभा राजन्पित्राज्ञो महात्मनः । वरुणस्थापि वक्ष्यामि सभां पुष्करमालिनीम् ॥ ३८

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

काशकुशोदकाः;  $G_2$  कशकुशादयः. — °)  $B_1$  उपासंते.  $T_1$   $G_{1.4}$  M यमं राजन्;  $G_2$  धर्मराजन्. — f)  $B_{3.6}$  मूर्तिमंतं;  $G_1$  कीर्तिमंतो.  $S_1$  K  $D_4$  युधिष्टर;  $N_1$  V1  $B_{3-6}$  Dn  $D_{3.5.6}$  जनाधिप ( $B_{3.6}$  °पाः);  $B_{1.2}$   $D_{1.2}$  नराधिपाः ( $D_2$  °पः) (for निरामयाः). Text only in S (but note wide variations in the rest, all looking like lectiones faciliores).

30 30° = 1. 1. 179°; 48. 10°; 114. 61°; etc., etc. — °) \$1 पितृराजसभास्थिताः; Ds. 5° लोकसभासदः. — °) K1 D4 G2 M1 (before corr.) असंख्याः; Ñ1 B1. 2. 4. 5 Dn D1-8. 5. 6 G1 न शक्याः (D1° क्या). K3 शक्या अपिर-संख्यातुं.

31 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> असंबंधो; Cd as in text. Ñ<sup>1</sup> समा (for हि सा). — <sup>b</sup>) M<sup>1</sup> कामागमा. K<sup>3</sup> तथा; K<sub>4</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1,2,6</sub> M<sub>2</sub> ग्रुमा; D<sub>4</sub> मुसा (sic) (for सभा).

32 °) \$1 K1 प्रभासती; K2 प्रवासंती; B1.2 संभाषंती; D1 M2 प्रभासंति; M1 प्रभावती. K8.4 Ñ1 B1.2 D4 S (except M2) ज्वलंती च. V1 B4-6 Dn D3.5.6 ज्वलंती भासमाना च. — b) K2 G1.6 तेन (for स्वेन). K1 पार्थिव; G2 भास्वता. — c) T1 यंति. — d) B1 T1 G3.5 सुवृत्ताः.

33 a) B1 संतः. K1 Dn1 D2.4.6 सन्यासिनः; Cd. n as in text. Ś1 K D4 राजन; Ñ1 B4 Dn D6 G1.6 शुद्धाः; T1 G8-5 प्ताः (for सिद्धाः). — b) Ś1 K D4 सिद्धाः; B6 पुण्याः; T1 G3-5 सदा (for प्ताः). — c) Ś1 K3 V1 सासु(K3 क्त)र . — d) G1.6 वे (for च). K2 विरजोवराः; K8 चिरजोवराः; T1 (after corr.) M2 विरजोवराः; T1 (before corr.) जोवलाः.

 $34^{-4}$ )  $M_1$  चित्रांबराश्.  $B_{\delta}$  चित्रतुल्याः. —  $^{5}$ )  $M_2$  सर्वे

स्वलित°. — °)  $K_1$  सत्कृतै;  $K_{2.3}$   $B_5$   $T_1$   $G_{1.4-6}$  स्वकृतै:  $\acute{S}_1$  K  $D_4$  दिन्यै: (for पुण्यै:). — °)  $\acute{S}_1$  परिवारेश्च भूषिता;  $K_1$  पारिवर्हिश्च भू°;  $K_{2-4}$   $V_1$   $B_{5.6}$   $D_{11}$   $D_{3.5}$  परिवर्हेश्च भू°;  $B_{2-4}$   $D_{12}$   $D_4$   $T_1$   $G_{1-4}$  पारि  $G_2$  °र)वहें विं  $(D_{12}$   $D_4$   $M_2$   $M_2$ °;  $M_3$   $M_4$ °;  $M_4$ °;  $M_5$   $M_6$   $M_$ 

35 °) G² सगंधाश्च (for गन्ध°). ѹ गंधवाञ्चासते तत्र.

— ³) N (except ڹ) संघश(K¹ संपूर्णा-; K³ संयम-; B¹
सहश ; D³ पयश)श्चाप्सरो°; T¹ G³-5 शतशोप्सरसां गणः

— °) K¹-३ ѹ V¹ B₄-6 Dn² D³-6 G¹ नृत्यगीतं. B¹-३
D¹.² वादित्र(B².³ °त्रं)नृत्यगीतानि; T¹ G²-6 M वादित्रनृत्तः
गीतं च (T¹ °ताश्च). — ²) D² G¹.३ हास्यलास्यं. S तथैव
च (for च सर्वशः). ڹ लास्यं हास्यं च सर्वतः.

36 °) D<sub>5</sub> (by corr.) गंधाश्च (for च गन्धाः). K<sub>1</sub> सब्दगंधाश्च; K<sub>2.3</sub> गंधाः शिष्टाश्च (for गन्धाः शब्दाश्च). — <sup>b</sup>) G<sub>1.3</sub> तस्याः (for तस्यां). G<sub>2</sub> समन्विताः. V<sub>1</sub> B<sub>2-4.6</sub> D<sub>1.2</sub> तस्यां पार्थवसत्तम (D<sub>1</sub> [by corr.] ° माः; D<sub>2</sub> ° मः); B<sub>1</sub> तस्यां पार्थं उपासते. — <sup>cd</sup>) Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B D (except D<sub>1</sub>) चैव माल्यानि (for माल्यानि च ताम्). K<sub>1.2</sub> M<sub>1</sub> तानुप<sup>\*</sup>; D<sub>3.5</sub> तामुपा<sup>\*</sup>; G<sub>2-5</sub> तान्युप<sup>\*</sup>; M<sub>2</sub> तान्युपा<sup>\*</sup>. K<sub>4</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2-6</sub> D (except D<sub>4</sub>) G<sub>1.2</sub> नित्यशः (for सचे<sup>\*</sup>).

37 <sup>a</sup>) \$1 K<sub>2-4</sub> B<sub>1.2.6</sub> D<sub>1.2.4</sub> शतं शत(K<sub>3</sub> °तं) सहस्राणां; G<sub>2</sub> शतशोथ सहस्राणि. — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> Ñ<sub>1</sub> धिर्मणं तं; K<sub>3</sub> °णां च; B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> धिर्मणां तु; B<sub>3</sub> °िर्मणीं तां; T<sub>1</sub> G<sub>1.8-5</sub> M धिर्मेष्ठं तं; G<sub>2</sub> धर्मराजं; G<sub>6</sub> °िर्मेष्ठा जि (corrupt). B<sub>3.4</sub> D<sub>1</sub> G<sub>2.6</sub> प्रजेश्वर (G<sub>8</sub> °रः); B<sub>6</sub> जनेश्वरं. — °) S महात्मानी (G<sub>2</sub> तदा राजन्). — <sup>a</sup>) Ñ<sub>1</sub> तपिस्वनः; D<sub>1.2</sub> मनस्विनं; G<sub>1</sub> यशिस्वनः. G<sub>2</sub> रूपवंतः स्वलंकृताः.

 $\frac{1}{46}$   $\frac{38}{1}$   $\frac{2}{1}$   $\frac{2}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{38}{1}$   $\frac{2}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$ 

9

#### नारद उवाच।

युधिष्ठिर सभा दिच्या वरुणस्य सितप्रभा ।
प्रमाणेन यथा याम्या ग्रुभप्राकारतोरणा ।। १
अन्तःसलिलमास्थाय विहिता विश्वकर्मणा ।
दिच्यरत्नमयैर्वृक्षैः फलपुष्पप्रदेर्युता ।। २
नीलपीतासितइयामैः सितैलोहितकैरपि ।
अवतानैस्तथा गुल्मैः पुष्पमञ्जरिधारिभिः ॥ ३

तथा शकुनयस्तस्यां नानारूपा मृदुस्वराः ।
अनिर्देश्या वपुष्मन्तः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४
सा सभा सुखसंस्पर्शा न शीता न च धर्मदा ।
वेश्मासनवती रम्या सिता वरुणपालिता ॥ ५
यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या सह भारत ।
दिन्यरलाम्बरधरो भूषणैरुपशोभितः ॥ ६
स्रिग्विणो भूषिताश्चापि दिन्यमाल्यानुकर्षिणः ।

C. 2. 359 B. 2. 9. 7 K. 2. 9. 8

राजन्). — <sup>b</sup>) Gs °राजस्य धीमतः. — K3 reads 38<sup>cd</sup> after नारद उ° of the next adhy. — °) M2 °णस्य च (for °णस्यापि). G± पदयामि (for वक्ष्यामि). — <sup>d</sup>) B (except B5) D1.2 कांचनमालिनी; G1.6 M2 पुष्करमालिनः. — After 38, Ñ1 ins.:

<sup>96\*</sup> त्वमेकाग्रमना राजन्नवधारय पार्थिव।

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 लोकपालसभाख्यान. — Adhy. name: N (except K1.2 B1.6) G1 M1 यम(K3 वैवस्वत)सभावर्णनं; M2 सभावर्णनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.).2.3 Ñ1 V1 Dn1 S 8 (as in text); D3 7. — S'loka no.: K2 D1.2 40; K3 39; Dn 41.

### 9

l After the ref., K3 (wrongly) reads 38<sup>cd</sup> of the previous adhy. — <sup>a</sup>) K3 सभां दिल्यां; B1-3.6 D1.2 सभा रम्या. — <sup>b</sup>) S1 वरुणस्य मितप्रभा; K V1 B D <sup>o</sup>णस्यामितप्रभा (K3 °भो). — <sup>a</sup>) K3 शुभप्रकार°; Dn G3.5 शुभ्रप्रभा°; G2.4 शुभा प्रा°.

2 °) \$1 D4 G6 निर्मिता (for विहि°). — °) K2.3 Ñ1 V1 B (except B2) Dn D3.5.6 दिन्ये रत. G8 (before corr.) पुष्पे: (for नृक्षे:). — d) V1 भदिमेता; D1 भिल्लेपुर्ता:; G1.4.6 भदिमेतां (G4 °तं).

3 °) ई। नीलापीतासितइयामै:; K1 G1.2 M2 नीलपीत सित (G2 °पीतहरि); K4 B3.6 °पीतासि(B6 °शि)तै: स्थामै:; B1 D1.3 °पीताशित(D1 °तः)इयामै:. Cn cites सिता: (=बद्धाः), after its gloss on अवतानै: in 3°; perhaps it reads as in the Bombay ed., °पीतै: सिताः स्यामै:. —  $^b$ )  $K_1$  शतैर्;  $B_1$  शितैर्;  $D_{12}$  सीतैर्;  $G_6$  स्थितैर्. —  $^c$ )  $S_1$  बहुशाखैस;  $\widetilde{N}_1$   $T_1$  G (except  $G_2$ ) अवदातैस; all comm. अवतानै: (as in text). For  $C_1$  of. v.l. of  $3^a$ . —  $^a$ )  $V_1$   $B_{3-5}$   $D_1$   $D_{3.5.6}$  मंजरीजालधारिभि:.

4 °) B1 ततः (for तथा). M1 शकुंतयस्. K1 रस्याः; K3 तस्य (for तस्यां). K4 D4 तस्यां तथा शकुनयो. — ³) S नानावणी (G5 °णी-). S1 K1.3.4 D4 G1.4 (by corr.).6 M2 मृदुस्वनाः (K8 ° दकराः). V1 B4.5 Dn D3.5.6 विचित्रा मधुरस्वराः. — °) K1 S (except G6) अनिर्देश्य-.

5 °)  $K_1$  हिमसंस्पर्शा;  $M_2$  सुमुखंस्पर्शा. —  $^8$ ) S नातिशीता न घर्मदा. —  $^o$ )=2.  $7.3^\circ$ .  $\tilde{N}_1$  दिव्या; S शुभा° ( $G_2$  हैमा°). —  $^d$ )  $K_{2.4}$  शता;  $B_1$   $D_3$  शिता;  $G_2$  as in text. S वरुणसंमता.

6 a) T1 G1.3-6 M2 तस्यामा(G3 तस्या आ)स्ते. S1 K1.4 सा; B1 D1.2 च; G6 तु (for स). K3 वरुणे. G2 तत्रास्ते वरुणो राजा. — G1.6 om. from 6 up to prior half of line 2 of 97\*. — b) K4 D1.2 वरुण्या. Ñ1 भारतः. V1 B3-5 Dn D3-6 वा(B5 व)रुण्या च समन्वितः. — o) S1 K Dn1 दिन्यरक्तांवरधरो; S (G1.6 om.) दिन्यमाल्यां(G2.3 °रलां)वरधरा. — d) K3 G2 भूषणोरुपाशोभिता; Ñ1 V1 B3-5 Dn D3-6 दिन्याभरण(Ñ1 °लंकार)-भूषितः; T1 G3-5 M दिन्यरलविभूषिता. — S ins. after 6 (G1.6, which om. from 6 up to prior half of line 2 of the foll. passage, ins. after 6<sup>a</sup>):

97\* द्वितीयेन तु नाम्ना या गौरीति भुवि विश्वता।
पत्या स वरूणो देवः प्रमोदति सुखी सुखम्।
[(L.1) G2 वै (for या). G4 विख्याता (for विश्वता).]
G2.4 cont.:

C. 2. 359 B. 2. 9. 7 K. 2. 9. 8 आदित्यास्तत्र वरुणं जलेश्वरमुपासते ॥ ७ वासुकिस्तक्षकश्चेव नागश्चेरावतस्तथा । कृष्णश्च लोहितश्चेव पद्मश्चित्रश्च वीर्यवान् ॥ ८ कम्बलाश्वतरा नागौ धृतराष्ट्रबलाहकौ । मणिमान्कुण्डलधरः कर्कोटकधनंजयौ ॥ ९ प्रहादो मृषिकादश्च तथैव जनमेजयः । पताकिनो मण्डलिनः फणवन्तश्च सर्वशः ॥ १० एते चान्ये च बहवः सर्पास्तस्यां युधिष्ठिर । उपासते महात्मानं वरुणं विगतक्कमाः ॥ ११ बलिवैरोचनो राजा नरकः पृथिवींजयः ।

98\* दिव्यमाल्याम्बरधरा दिव्यालंकारभूषिता।

7  $^{a}$ )  $B_{1,2,6}$   $D_{1,2}$  सर्वे (for चापि).  $\tilde{N}_{1}$   $V_{1}$   $B_{3-5}$   $D_{11}$   $D_{3,5,6}$  स्निग्वणो दिन्यगंधाश्च;  $M_{1}$  स्नग्धरो भूषितश्चापि. -  $^{b}$ )  $\dot{S}_{1}$  दिन्यमाल्यविभूषिताः; K  $\tilde{N}_{1}$   $D_{4}$  ° माल्यप्रक ( $K_{1}$  ° मांचा प्रक-;  $K_{4}$  ° माल्यप्रव) पिंगः;  $V_{1}$   $B_{3-5}$   $D_{1}$   $D_{3,5,6}$  ° गंधानुलेपनाः;  $B_{1,2,6}$   $D_{1,2}$  ° माल्यपरिच्छदाः; S (except  $G_{2}$ ) ° माल्यानुलपेनाः. See Addenda.

8 G4 om. (hapl.) from 8<sup>b</sup> up to prior half of line 2 of 99\*. — <sup>b</sup>) K1 नागास्त्रेरा°; D1 भागश्चेरा°. [The reading ऐरावणस् of the Calcutta edition is nowhere recorded.]. — °) K2 कृतश्च; K3 वृष्णश्च. K2 सोहिताश्चेव. — <sup>d</sup>) K1.4 Dn1 D8-6 G1 पद्मचित्रश्च; K2 सद्मश्चित्र°; Dn2 G2 पद्मपत्र°; D1.2 यमश्चित्र°. B1-3.6 D1.2 भारत (for वीर्यवान्).

9 G<sub>4</sub> om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8). — <sup>b</sup>) G<sub>1-3</sub> M<sub>1</sub> 'बलाइको. — S ins. after 9<sup>ab</sup> (G<sub>4</sub>, which om. from 8<sup>b</sup> up to prior half of line 2 of the foll. passage, ins. after 8<sup>a</sup>; M<sub>1</sub> om. line 1):

99\* मणिश्च मणिनागश्च नागः राङ्क्षनखस्तथा। कौरन्यः स्वस्तिकश्चैव एलापुत्रः सुवामनः। अपराजितश्च दोषश्च नन्दकः पूरणस्तथा। अभीकः शिभिकः श्वेतो भद्नो भद्रेश्वरस्तथा।

[(L. 1) G2 मणिनागश्च नागश्च; G5 मणिश्च माणिनागश्च. G2 मणिः (for नागः). G1 शंखनक ; M2 शंखणख . — (L. 2) T1 G1-3 M1 कीरव्य. G1.6 एलापत्रीय वामनः; G2 पुत्रश्च वा ; M पुत्रः स वा . — (L. 3) M1 जीप ; M2 योष्य (for दोष ). G2 अपरातो ज्योतिपश्च (for prior half). G8 पूरक . G1 अपराजितश्च दौषाचानंदः पूरणणस्तस्या; G6 अपराजित कषा च नंदः पुरुणक (sup. lin. न)स्तथा. — (L. 4) G1.4 अभिकः; G2.8 M2 अहिकः. T1 शिभिकश्चैतो; G1.6 कश्चैव; G2 रोहिकश्चैव; G8 शिशुकश्चेतो; G4 M2 शिहिक (M2 कः)श्चेतो; M1 शुनकश्चैव.]

— °) G1 माणिमान्. K8 कुंडलधराः; Ñ1 कमंडलुधरः (hypermetric); V1 B Dn D1-8.5.6 कुं(B6 दं)डधारश्च; D4 कुंड\*धरः; T1 G1.6 मिंडिकमीरः; G2 पिंडकः सारः; G8-5 मिं(G8 में)डिकसारः; M1 गणिकस्सारः; M2 गंडिकस्सारः.

— d) = 1. 31. 5d: 5. 101. 9b. Si S (except Ti Gi) कार्कोटक°; Ks कक्केटिक°. — After 9, N ins.: 100\* पाणिमान्कुण्डधारश्च वलवान्पृथिवीपते।

[ V1 कुंडकश्चेव; B3.5 D6 कंडुकश्चेव; B1 कुंडलश्चेव (for कुण्डधारश्च). \$1 एणीमान्कुंडकश्चेव; K D1 एणी मार्कडकश्चेव; Ñ1 एलावान्कंडकश्चेव; B1.2.6 D1.2 एणीशो गं(B1 °शो गुं-; D1 °रा गं)डकश्चेव; D3.5 मणिमान्कुंड(D5 °न्कंडुं)कश्चेव. K3.4 D1 मालावान्. K1 पृथिवीपति:; B2 अवनीपते. ]

10 °) K4 B2-6 Dn D1-3.5 प्रहादो; G1 प्रसादो. T1 G3.4 मूचिकादस्तु (G1 °देश्च). K1 प्राह्मीदो सूचकश्चेव; K1 अनुहादो मूचिकादस्तु (G1 °देश्च). K1 प्राह्मीदो सूचकश्चेव; K1 अनुहादो मूचिकारस्; K3 अनुहादो मूचिकादस्; B1 प्रहादो मूचिकश्चेव. — °) Ñ1 पिनािकनो; D8 एतािकनो. K2 मंडिन: (sio); D1 मंडलेन; T1 मंडलीनः; G5 मंडलिना. G1 पातािकनो मंडलीनः; G2 पािकनो मंडलीनश्च. — °) औ1 D12 D3-5 G3 फणावंतश्च; D8 फणवस्तश्च; G2 पणवंतश्च. B1.2.6 D1.2 भारत (for सर्वशः). — After 10, S ins.:

101\* अथों धर्मश्र कामश्र वसुः किपल एव च । अनन्तश्र महानागों यं स दृष्ट्वा जलेश्वरः । अभ्यर्चयित सत्कारैरासनेन च तं विभुम् । वासुिकप्रमुखाश्चेव सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः । अनुज्ञाताश्च देषेण यथाईमुपविदय च ।

अंजुज्ञाताश्च शेषेण यथाई सुपविश्य च । [5] [(L. 1) Gs आशों. — (L. 2) G2 अनल (for अनल ). G1.6 समं; M1 यं च (for यं स). G5.6 M1 जलेबर — (L. 3) G2 विसुः; G2 भुवि; G6 प्रमुं. — (L. 4) G1.6 तथा (for स्थिताः). — (L. 5) G1.6 शाता विशे . T1 G1 यथार्थम्.]

11 b) K2 सर्पास्तस्या; B1.5.4.6 D1.2 त(B1 य)सां सर्पा; B5 D3.5.6 M2 तत्र सर्पा; T1 G (except G5) M सर्पास्तत्र. — After 11ab, S ins.:

102\* वैनतेयश्च गरुडो ये चान्ये परिचारिणः।
[ G2 M1 चास्य (for चान्ये). G1.6 परिचारकाः; G1
\*चारणः; M1 वारिचारिणः.]

— a) S विगतज्वराः.

12  $^{a}$ )  $K_{1}$   $G_{4}$  चैव;  $K_{4}$   $V_{1}$   $B_{1,2,6}$   $D_{2}$  राजन्;  $G_{2}$  तत्र (for राजा).  $S_{1}$  बहिवेंरोचनो राजन्;  $K_{2,8}$  बहिवें( $K_{3}$   $^{a}$   $^{b}$  वि)रोचनश्चेव;  $B_{8}$   $D_{1}$  बलिविरोचनो राजन्;  $T_{1}$   $G_{1,8,5,6}$  M

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

प्रहादो विप्रचित्तिश्च कालखङ्काश्च सर्वशः ॥ १२

मुहतुर्दुर्भुतः शङ्कः सुमनाः सुमतिः खनः ।

घटोदरो महापार्श्वः ऋथनः पिठरस्तथा ॥ १३

विश्वरूपः सुरूपश्च विरूपोऽथ महाशिराः ।

दशग्रीवश्च वाली च मेघवासा दशावरः ॥ १४

कैटमो विटटूतश्च संहादश्चेन्द्रतापनः ।

दैत्यदानवसंघाश्च सर्वे रुचिरकुण्डलाः ॥ १५

स्रिग्वणो मौलिनः सर्वे तथा दिच्यपरिच्छदाः ।
सर्वे लब्धवराः श्रूराः सर्वे विगतमृत्यवः ॥ १६
ते तस्यां वरुणं देवं धर्मपाशस्थिताः सदा ।
उपासते महात्मानं सर्वे सुचरितव्रताः ॥ १७
तथा समुद्राश्चत्वारो नदी भागीरथी च या ।
कालिन्दी विदिशा वेण्णा नर्मदा वेगवाहिनी ॥ १८
विपाशा च शतद्वश्च चन्द्रभागा सरस्रती ।

B. 2. 9. 19 K. 2. 9. 29

विल्वेंरो(G3 °मा)चिनश्चेव. — b) G6 सुनर: (for नरक:). \$1 K D1.3.4 G1.2.6 पृथिवीजय:. — b) K B1-3.5 D1.2.5 प्रहादो; Ñ1 V1 B4.6 Dn D4 संहादो; G1 प्रसादो; G3 प्रहादो. D1 विप्रवर्तिश्च. — d) K1 कलंकंजाश्च; K2 काल-संगाश्च; Ñ1 V1 B (except B4) D1.2.6 °कंजाश्च; S °केयाश्च. Ñ1 V1 B3-5 Dn D3.5.6 दानवा: (for सर्वशः).

13 D4 om. 13abe. — a) S1 S सुमुखो; B2 सुतनुर् (for सहनुर्). B5 om. from शङ्कः up to 15b. K1 G1.6 नैव (for शङ्कः). — b) K2 समुनाः; V1 सुधामाः; Dn1 सुनामा (for सुमनाः). K4 B1 T1 G2-5 M1 सुमतिस्व(B1 'सु)नः; D1 शुभनिस्वनः. K1 स्वनुः; K2.8 पुनः; V1 Dn(!) ततः (for स्वनः). B3 D3.6 सुनामा स- (D6 सं)मनिस्व(D3 'श्व)नः; G1.6 सुशंखः सुसुख(G6 सुखद)स्तथा. — b) G2 घटोदयो. K3 महापार्श्वाः; T1 'पार्श्व (sic). K1 घटोदरमहापार्श्वः. — a) K1 ऋथनिः; K2 'थमः; K3 'ठनः; D1 कुथनः; D3 कु'; D6 क'; S ऋथ(T1 कुथ-; G1 कथ-; G2 ऋत-; G4 कघ)श्च. S1 पिठिरसः; K1 परवसः; K3 पिवरसः; Dn1 पठिरसः; T1 G पितरसः; M1 विकलसः; M2 विरतसः

14 B5 om. 14 (cf. v.l. 13). — a) T1 विश्वरूपा. Ñ1 V1 B2.4 Dn D8.5 G2.3.5.6 स्व(B2 वि)रूपश्च. K3 D4 विश्वरूपश्च रूपश्च. — b) B2 सुरूपोथ; S वि(G6 सु-)-रूपश्च. V1 महासुरा:; G1.6 महारथ:. — c) D4 व्यावाश्च. K8 वालमीको; T1 G8.4 शापी च; G1.5.6 M शाली च (for वाली च). — a) K8 मेघवासो. K1 दसाधर:; K2 निशाचर:; B1 (m as in text) दशाधर:; B3.4 दशानन:; Dn2 दिशांबर:; D1 दशांबर:. T1 G4.5 मेघ(T1 before corr. धा)वासश्च भारत; G1 मेखवाहश्च मोहन:; G2 मेघवासा विरोचन:; G3 वाहश्च भारत; G6 वाहश्च मेघन:; M1 वासी च भारत; M2 वासाश्च भारत.

15 B<sub>5</sub> om. 15<sup>ab</sup> (of. v.l. 13). — a) K<sub>1</sub> टोमामो; K<sub>2</sub> टैट°; K<sub>8</sub> टैट्ट°; Ñ<sub>1</sub> B D<sub>2.6</sub> टिहि°; Dn(!) टिह्वो (Dn<sub>8</sub>°मो); D<sub>1.8.5</sub> टी(D<sub>1</sub> टि)टिमो; D<sub>4</sub> टिहे°; T<sub>1</sub> G<sub>2.4.5</sub> दो दुहो (T1° ही; G5° भो); G1 दो द्हे; G8 M गो दुहो; G6 दो दुहो. K1.3.4 विटस् दक्ष; K2 विकटस्तध्वः; Ñ1 V1 B2.4 Dn D3.5.6 विटस् तक्ष; B1 वीटद्त°; B1m.8.6 D1.2 विकटाभ°; D4 विपाम\*श्र; T1 विगद्ह°; G1 विश्रदूह°; G2 विटदोह°; G3 घटदूष°; G4 विटदूह°; G5 विगदूभ°; G6 विश्रदूरश्र; M1 विददूह°; M2 विदुहश्रेव. — b) S1 B4 D1.2 प्रह्लादश् (cf. 10°, 12°); K1 Ñ1 V1 B3.6 प्रह्लादश्; K3 संहादाश्; D4 सहादश्; S प्रभव(M1° वह)श्. K3 B4 D2 चंद्रतापनः; K4 D1 चंड°; G1 चंद्रपा\*कः; G2° वाहनः; G6° पातकः. — d) K2.3 B1.2.6 D1.2 ° उविलत° (for रिचर°).

16 °) Ñ1 B1-3.6 D1.2 G1-3 मालिन: (for मौलि°). V1 B5 D3.6 स्रिग्वणो मालिनश्चेव; B4 Dn D5 °णो मौलिनश्चेव. — b) B1.2.6 D1.2 दिन्यगंधपरिच्छदाः; S सर्वे च (G1.6 सु-) चरितव्रताः (cf. 17d). — °) K1 तत्र (for शूराः). — d) Ś1 K3 G2 विगतसन्यवः; Ñ1 B1 D1.2 विहतस्रस्यवः; V1 B2.8.6 समर°; T1 G1.8-6 M विजित°.

17 °) K4 तस्यां ते (by transp.). S ते तत्र वस्णं पार्थ. — °) ई। धर्मपाशहिताः; K4 धर्मं पाशशिनाः (corr. to °नः); Ñ1 V1 B D °धरं (B3 °करं; D4 °सितः); T1 M °सिताः; G1-4 °शा(G3 °शं)स्थिताः. — °) K1 उपासंते; D1 सपा(read °मा)सते. D4 महात्मानः. — व) S सर्वे दिव्य-परिच्छदाः (cf. 16°).

18 b) V1 B3-5 Dn D3.6 च सा; B2.6 तथा; D5 [इ]व सा. — °) Ś1 कालिनी. K G2 विशदा (K4 विदशा); B5 विदिषा; D6 दिविशा; G1 विविशा; G9 विश्ता. K1 वैष्णा; K2 Ñ1 V1 B2.4.6 D वेणा (Dn1 °इमा); K3 वेण्या; K4 वेणु:; B3 रेवा; T1 G8.4 M2 (sup. lin. as in text) पेण्णा; G1 वेण्णा; G2 वाणा; G5 वण्णा. — °) Ś1 K4 D4 कावेरी च सरिद्धरा (=20b); G1 नर्भदा चैव वाहिनी; G6 नर्भदायेश्ववाहिनी.

19 ") K1 शतक्षुश्च; K2 D3 G1 शतद् च; K4 D1. 2. 4. 5 G4 M2 शतद् श्च; T1 शतर्दश्च. — ") K3 ईरावती; G2 धारा".

C. 2. 372 B. 2. 9. 19 K. 2. 9. 23 इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदस्तथा ॥ १९ गोदावरी कृष्णवेष्णा कावेरी च सरिद्वरा । एताश्रान्याश्र सरितस्तीर्थानि च सरांसि च ॥ २० कृपाश्र सप्रस्रवणा देहवन्तो युधिष्ठिर । पल्वलानि तडागानि देहवन्त्यथ भारत ॥ २१ दिशस्तथा मही चैव तथा सर्वे महीधराः । उपासते महात्मानं सर्वे जलचरास्तथा ॥ २२ गीतवादित्रवन्तश्च गन्धर्वाप्सरसां गणाः ।
स्तुवन्तो वरुणं तस्यां सर्व एव समासते ॥ २३
महीधरा रत्नवन्तो रसा येष्ट्र प्रतिष्ठिताः ।
सर्वे विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरग्रपासते ॥ २४
एषा मया संपतता वारुणी भरतर्षभ ।
दृष्टपूर्वा सभा रम्या कुवेरस्य सभां शृणु ॥ २५

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि नवमोऽध्यायः॥ ९॥

— d) B (except Bi) D G2 देवनदी(D1 दीस्).

20 a) K1 कृष्णवेला; K2 कृदावेसा; K3 कृष्णवेणा; K4 T1 G1.2.4-6 वेणी; Ñ1 V1 B4-6 D G3 वेणा; B2 वेण्या; M2 पेण्णा. — b) Ś1 K4 D4 (also as in text) नर्मदा वेगवाहिनी (=18d); S कावेरी सरितां वरा. — After 20ab, V1 B D ins. (cf. 105\*):

103\* किंपुना च विशस्या च तथा वैतरणी नदी।
तृतीया ज्येष्टिला चैव शोणश्चापि महानदः।
चर्मण्वती तथा चैव पर्णाशा च महानदी।
सरयूर्वारवत्याथ लाङ्गली च सरिद्वरा।

[(L. 1) V1 B1.6 D2 कंपना च; D1 कंपमाना. B3 विशाला च. D1 नदी वैतरणी तदा. — (L. 2) D1 ज्येष्ठला; D5 वेष्टिला; D6 श्रेष्ठिला. B8 वामा; D1.2 रामा (for चैव). V1 B1.3 शोणश्चैव. — (L. 3) D1.2 दृषद्वती (for तथा चैव). B1 पूर्णेशा च; D1.2 फाल्युनी च. — (L. 4) V1 B5 D2.4.5 सरयूर्वारवला (D4 कद्या) च; B2 थूर्वीररम्या च; B8.4 थूर्गंडकी चैव; B6 शरयूर्वीचिचपला; D1 सरयूर्वालिखल्या च; D3 थुद्वारवल्याश्च. B5 नंदिनी; D4 नागिनी (for लाङ्गली).]

- B (B1 marg.) Dn D4 (om. line 2) cont.:

104\* करतोया तथात्रेयी छौद्दिसश्च महानदः। छङ्घनी गोमती चैव संध्या त्रिस्रोतसा तथा।

[(L. 1)  $B_5$  महाहदः. — (L. 2) Dn (!) लंबती.  $B_3$  तथान्या च सरिद्वरा;  $B_4$  संध्या त्रिस्रोतसा अपि; Dn (!) संध्या त्रिस्रो(Dn1  $^{\circ}$ श्रो)तसी तथा. ]

— On the other hand, S ins. after 20° (G1.6 ins. line 1 only; cf. 103\*):

105\* कम्बुदा च विश्वल्या च कौशिकी गोमती तथा।
देविका च विषक्का च तथा वैतरणी नदी।
चृतीया ज्येष्टिला चैव शोणश्चेव महानदः।
चर्मण्वती श्वेतनदी फल्गुना च महानदी।
सरयूश्चीरवल्केला कुलिश्च सरितस्तथा।
[5]
[(L.1) Ti Ga विश्वर्या; Mi विश्वाल्या, Gi. 6 कौशी च; Ga

काशिकी. Т1 गोमतिस्; G1.8 कुलिशा; G2 गौतमी; G4 कोमुदी (for गोमती). — (L. 2) T1 देवीका च; G2 देविकापि. G2 सुवंगा; G3 विशंका (for विपङ्का). M देविका चापि वंगा च. — (L. 3) G5 तृतीयज्येष्ठिलाश्चेव. G5 ऐण° (for शोण°). — (L. 4) G2 पशुपाला; G3 फल्गुनी च; M वद्धु(M2 °ल्गु)सा च. — (L. 5) G2 साधृश्चिरपकेला (sio); G3.4 सरयूश्चरवले (G4 °कें)ला; M1°यूश्चित्रवल्का च; M2°यूरेकवप्रा च. T1 कुर्याश्च; G2 कुलिश्च; G3 M1 कुल्याश्च; G5 कूलिश्च; M2 कुल्याश्च.

— °) N राजेंद्र (for सरितस्). — After 20°, N ins.: 106\*
सुतीर्था लोकविश्वताः।

सरितः सर्वतश्चान्यासः

- After 20, S ins.:

107\* हदाश्च वरुणं देवं सभायां पर्श्रुपासते।

21 °) V1 सुप्रस्त°; D1 भद्रश्र°; D8.5 सप्रश्र°; D4 सप्रस्तवर्णा. K1-8 S कूपा: प्रस्त(K1-8°श्र)वणाश्चेव. — T1 G1.5.6 M om. 21°d, — °) S1 तडाकानि; G2.8 तटा कानि. — d) K1 V1 G8 देहवंति च; Dn2 °वंत्यत्र.

22 S transp. 22<sup>ab</sup> and 22<sup>ad</sup>. — a) K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> दिशः सर्वा; S दिशश्राथ. — b) T<sub>1</sub> G<sub>3-5</sub> M सर्वे चैव; G<sub>1.6</sub> तथैव च; G<sub>2</sub> विदिशश्र (for तथा सर्वे). T<sub>1</sub> महीरथाः — ') K<sub>1</sub> उपासंते. K<sub>3</sub> महात्मानः. — d) Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1.2</sub> जलधरास्तथा; G<sub>2</sub> चराश्च थे.

23 °)  $G_2$  °त्रनृत्तेश्च;  $G_5$  °त्रवादाश्च. —  $^b$ )  $S_1$  सर्वे चाप्सरसां. — °)  $K_4$  देवं (for तस्यां). S (except  $G_2$ ) स्तुवंतस्तत्र वस्णं. —  $^a$ )  $S_1$  सर्व एवसुपासते;  $T_1$   $G_{8-5}$  M सभायां च समा°;  $G_{1.6}$  सभायां पशुपा°. — After 23,  $B_{2.6}$   $D_1$   $D_{1.2}$  Ins. 108\* ( $B_2$   $D_1$  Om.  $24^{ab}$ ).

24 G2 om. 24; B2 Dn (!) om. 24<sup>ab</sup>. B6 D1,<sup>2</sup> read 24 after 108\*. — a) B6 महनीया (for मही°). M2 रतवहा (for °वन्तो). — b) S1 K1.4 Ñ1 V1 B8-6 D1-2.6 T1 रसा ये च; B1 रसायां सु-; D5 धरण्यां ये; M2 अन्ये ये च (for रसा येषु). K1 प्रतिश्रुताः. — V1 B1.8-5

90

# नारद उवाच । सभा वैश्रवणी राजञ्शतयोजनमायता । विस्तीर्णा सप्तिश्रैव योजनानि सितप्रभा ॥ १ तपसा निर्मिता राजन्ख्यं वैश्रवणेन सा । शशिप्रभा खेचरीणां कैलासशिखरोपमा ॥ २

गुह्यकैरुह्यमाना सा खे विषक्तेत्र दृश्यते । दिन्या हेममयैरुन्नैः पादपैरुपशोभिता ॥ ३ रिश्मवती भाखरा च दिन्यगन्धा मनोरमा । सिताश्रशिखराकारा प्रवमानेव दृश्यते ॥ ४ तस्यां वैश्रवणो राजा विचित्राभरणाम्बरः ।

C. 2. 387 B. 2. 10. 5

 $D_{3-6}$  S (except G2, which om. 24) ins. after  $24^{ab}$ :  $B_2$  (om. line 1).6 Dn (om. line 1) D1.2 ins. after 23:

108\* कथयन्तः सुमधुराः कथास्तत्र समासते । वारुणश्च तथा मन्त्री सुनाभः पर्युपासते । पुत्रपौत्रैः परिवृतो गोनाञ्चा पुष्करेण च ।

[(L.1) D1 कथयंत सुमंधाराः (marg. sec. m. सुमंगल्याः); G1.6 °यंतश्च मधुराः. T1 G1.3-6 M कथास्ते तु. — (L. 2) B1 वरुणस्य; B5 वारुणस्य; D4 वरुणश्च. T1 G1.3-6 M वरुणस्य महामंत्री (G4 °त्रं). D4 सुनामाः; G1.6 सुनादः. B1-3.6 D1.2 सुमहावलः; T1 G1.8-6 M परिसेवते. — (L. 3) D8 गोम्नामा; G1 गोनात्ता. V1 B1m G1.6 पुष्करेक्षणः.] — Thereafter B6 D1.2 read 24. — °) K1.8 D8.4 M2 °हवंतश्च. — d) V1 B6 जले ° (for तमी °).

25 a)  $\pm 1$  ते कथिता;  $\pm 1$  संतपना;  $\pm 1$  सुसंचारा;  $\pm 1$   $\pm 1$  संचरता;  $\pm 1$  संचरता;  $\pm 1$  संघरता;  $\pm 1$  सं

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 लोकपालसभाख्यान. — Adhy. name: Ś1 K8.4 Ñ1 V1 B3-5 D (except D5.6) G1 M1 वर्ण(D1.2 वार्राण)सभावणंनं; B2 वार्रानीसभा (sic). — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.) D3 8; K2.3 Ñ1 V1 S 9 (as in text). — S'loka no.: K2.3 25; Dn 29; D1.2 30; M1 35.

## 10

1 °) K<sub>2.8</sub> वैश्रवणि. — °) K<sub>2</sub> शतयोजनमायताः; K<sub>3</sub> °मायुता; D<sub>1.2</sub> °विस्तरा. — °) K<sub>1</sub> सप्ततिश्चैव; K<sub>2</sub> B<sub>3</sub> D<sub>3</sub> सप्तितं चैव; D<sub>11</sub> D<sub>1</sub> सप्तिश्चैव. — °) K<sub>4</sub> B<sub>1.8</sub> D<sub>1.2</sub> G<sub>2</sub> योजनानां. K<sub>3</sub> शतं प्रभो; K<sub>4</sub> शतप्रभा; B<sub>1</sub> शित°; D<sub>8</sub> सितः प्रभा.

2 <sup>a</sup>) Śi Ñi Vi Bs Dn Di.s M2 निर्जिता; K3 निर्मितो. K4 तपसा निर्मितोग्रेण. — <sup>b</sup>) G4 स्वया; M2 सभा. K1-3 हि (for सा). — <sup>c</sup>) K1 खेचराणा; K2 °रणां; K3 °रणं; K4 Ti °रणा; Ñi Dn (!) Ds -प्रावरणा; Vi B Di-8.5 Gs खेचरी (Bs °रा) सा; D4 G2.4.5 °राणां; Gi व्यचीराणां; Gs भूरुचिरा; M खेचरा च (M2 सा). See Addenda. — <sup>d</sup>) K Ds कैलाश°.

3 a) K2 गुह्रकेरुह्य°; B2 गुह्रकेरुष्ट°; D3 T1 G1-4 M1 (inf. lin. as in text) °केरुह्य°. D4 गुह्र \* \* \* माना सा. — b) Ś1 वसंतीव; K1 विभक्तेव; K2 विवीक्तव (corrupt); V1 B1 D4 विभक्तेव; B2-4 D3 विसक्तेव (B4m विशंतीव). Cd cites विषक्ता (as in text). B1.2.4m.5.6 D शोभते (for ह्ह्य°). — G4 om. (hapl.) 3°-4d. — °) K1-3 Ñ1 V1 D1.2 दिन्यहेम(K3 °देह)मयैरुचै:; K4 Dn2 G1-3 दिन्या हेममयैरप्टयै: (Dn2 °रंगै:); T1 G5.6 M दिन्यहेंम मयैरप्टयै: — d) B3-6 Dn1 D3-6 G6 प्रा(Dn1 प्र)-सांदेरपशोभिता (B4 °भते); Dn2 विद्युद्धिरिव चित्रिता (cf. 109\*).

4 G4 om. 4 (cf. v.l. 3). — a) K1.2.4 D1.2 T1. G5 M रझमीवती; B2.6 रिझममती; G1.6 भंती; G2 अर्चिष्मती; G8 अर्चिष्मिद्धर्. Si K2.8 भासुरा च; Ñ1 भास्वरी सा; B2.6 D1.2 भास्व(B2 स्म)ती च. V1 B3-5 Dn D3-6 महारत(B4 'थि)वती (D4 'नित) चित्रा; B1 कझ्मीरचित्रभानोस्त. — b) K3 दिब्यगंघ. — b) B1.2.5 D1.2 शिताअशिखरा; S (G4 om.) सिताअनिचया. — d) Ñ1 V1 से विभक्तेव दे; B (except B5) D1.2 हमतोरणश्चामिता. — After 4, N ins.:

109\* दिन्या हेममयैरङ्गेविद्युद्धितित चित्रिता।
[ Cf. 30%, of which this is a variant. K2.3
दिन्यहेममयै: संतमेर्; Ñ1 V1 दिन्य ° यैरंगैर्; B1-4.6 D1.2
दिन्यहे(B1.8.4 ° न्यैहें)ममयै: श्रंगैर्. Dn2 दिन्यहेममयैरुचे: प्रासा-दैरुपशोभिताः]

5 <sup>8</sup>) B1 विचित्रास्तरणायुघः; G1 °त्रांबरभूषणः — <sup>61</sup>) Ñ1 V1 B3-6 Dn D3-6 स्त्रीसहस्तेर्नु (B6 °स्तवृ)तः. D2 तेर्ज्ञं C. 2, 388 B. 2, 10, 6 K, 2, 10, 6 स्नीसहस्रावृतः श्रीमानास्ते ज्वलितकुण्डलः ॥ ५ दिवाकरिनमे पुण्ये दिव्यास्तरणसंवृते । दिव्यपादोपधाने च निषण्णः परमासने ॥ ६ मन्दाराणामुदाराणां वनानि सुरभीणि च । सौगन्धिकानां चादाय गन्धान्गन्धवहः श्रुचिः ॥ ७ निलन्याश्रालकाख्यायाश्रन्दनानां वनस्य च । मनोहृद्यसंह्रादी वायुस्तमुपसेवते ॥ ८ तत्र देवाः सगन्धर्वा गणैरप्सरसां वृताः । दिव्यतानेन गीतानि गान्ति दिव्यानि भारत ॥ १ मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्सिता । चारुनेत्रा घृताची च मेनका पुर्ज्ञिकस्थला ॥ १० विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उर्वशी इरा । वर्गा च सौरभेयी च समीची बुद्धदा लता ॥ ११ प्ताः सहस्रश्रश्चान्या नृत्तगीतविशारदाः ।

(for आस्ते).  $K_1$  कलित° (for ज्वलित°).  $T_1$   $G_{3.5}$  M सहित $(G_8$   $M_2$ °तै)स्विदशैः सार्धमास्ते रुचिरकुंडलः;  $G_{1.6}$  सहितस्विदशै रम्यै $(G_6$ °शैः सन्धो)रास्ते रुचिर°;  $G_{2.4}$  सहस्रस्वीगणो राजन्नास्ते रुचिर°. — After 5, S ins.:

110\* सह पत्या महाराज ऋद्या सह विराजते । सर्वाभरणभूषिण्या पुष्पवत्या धनेश्वरः ।

[(L. 1) Go पद्मा (for प्रत्या). G1 महाराजा राजराजी. M2 स हि (for सह). — (L. 2) M2 दिन्या (for सर्वा ). G2.4 वपुष्पत्या (for पुष्प ). G4 सहे (for धने ).]

6  $^{a}$ )  $^{b}$  (except  $^{b}$ )  $^{b}$ )  $^{b}$  रस्ये;  $^{c}$ 3 दिन्ये (for पुण्ये).  $^{c}$ 1 दिन्यास्तरणसंभि सम्यो.  $^{c}$ 3)  $^{b}$ 1 दिन्यास्तरणसंभि हो;  $^{c}$ 3 पुण्यास्तरणसंभृते;  $^{c}$ 4 दिन्यास्तरणसंस्कृते;  $^{c}$ 6 भरणसंभृते;  $^{c}$ 7 स्तरणसंयुते.  $^{c}$ 8 दिन्यरागो $^{c}$ 8.  $^{c}$ 9  $^{c}$ 8 दिन्यरागो $^{c}$ 8.  $^{c}$ 9  $^{c}$ 9

7 °) V1 B<sub>4.5</sub> D (except D<sub>1.2</sub>) परिलोडयन्; B<sub>1-3.6</sub> सुरभीनि च; S °भीण्यथ. K<sub>3</sub> पवनानि सुरभीणि च (hypermetric). — °) V1 B<sub>3-5</sub> D (except D<sub>1.2</sub>) सौगं(B<sub>5</sub> °कं) घिकवनानां च; G<sub>1.6</sub> °कानामादाय; M<sub>2</sub> °काकां चादाय. — <sup>d</sup>) ѹ वायु; V1 B (except B<sub>3</sub>) D<sub>4-6</sub> G<sub>5</sub> M<sub>1</sub> गंधं; D<sub>11</sub> D<sub>8</sub> गंध (for गन्धान्). K<sub>1</sub> गंधवहं. K<sub>1.4</sub> ग्रुभ:; K<sub>2.3</sub> ग्रुभा: (K<sub>3</sub> °भा); V1 B<sub>5</sub> D<sub>8-6</sub> वहन्; D<sub>1</sub> (!) बहुन्.

8 °) K2 निल्नाइ; G4 निल्नाइ. S चारुप्रयायास् (G2.6 °स्याख्र). — b) Si K V1 B5.6 Dn D3.5.6 नं (B6 चं)दनस्य; D4 नकुळस्य; G5 (corrupt) च नन्दानां (for चन्दानां). — °) Si स नो हृद्य°; K3 Dn1 G1 M1 मनो (Dn1 शीतो)हृदयसंहादी (G1 °हादो; M1 °हादि); B3-5 Dn2 D4-6 G6 शीतो हृदयसंहादी (G6 °दो); D8 सतां हृदय°; Cnp as in text (not citing preferred reading!) Cd cites मन: and हृदयं (as in text). — d) K3 वायुस्तस्समुपसेवते (hypermetric); B1 वायुश्च तमुपासते.

9 °) 8 य(G2 त)त्र ते देवगंधर्वा. — °) Ñ1 °प्सरसं; D4 °प्सरसा. K1 किछ; B1 गणा; Dn1 G8 वृता. — °) K1.4 8 दिक्यता(G1.2.6 °गा)तेषु; V1 B1 °तालेन; D2

नित्यतानेन.  $V_1$   $B_2.4.6$   $D_1.2$   $G_3$  गायंति (for गीतानि).  $B_3.6$   $D_1$   $D_3-6$  दिञ्यताने ( $D_4.6$  ° छै) भेहाराज. —  $^d$ )  $G_4$  भांति;  $M_2$  शांति (for गान्ति).  $K_{1-3}$   $B_1$   $G_2$  गायंति ( $K_1$  ° ती) भरतर्षभ;  $V_1$   $B_2.4.6$   $D_1.2$   $G_3$  गी ( $G_3$  नी) तानि भरतर्षभ;  $B_3.6$   $D_3-6$  गायंतः स्म ( $D_4$  ° तश्च) समासते;  $D_1$  (!) गायंति स्म सभागताः;  $G_1.6$  भांकि ( $G_6$  गांगि) तञ्यानि भारत. See Addenda.

10 °) K3 मिश्रकेशि. — °) D6 चित्रसेनी; G2 चित्र चैव; G4 चक्रसेना. — °) D4 चारुनेत्र-; D5 चरुनेत्रा; T1 चारुदेक्ष्णा; G1 °देका-; G2 चारुनेत्रा; G3.5.6 चारुदेष्णा, — °) B3.6 Dn2 पुंजि(Dn2 °ज)कस्थली; B4 पुंजिकसना; Dn1 D3 पुंजका(D3 °क)स्थला; D1 पूंजकस्थली. Ś1 K तथैव च तिलोत्तमा (but cf. v.l. 11°).

11 a) K1 °जन्याथ. — b) D1 प्रक्षोचा (m प्रम्लोचा as in text). Ś1 मेनका मुंजिकस्थला (cf. 10<sup>d</sup>); K मेनका पुंजिकस्थला (K3 °ली); T1 G3-5 M प्रम्लोचं (M2 °म्लायं) खुवंशी तथा; G1.2.6 प्रम्लोचाप्यु (G2 °चा ह्य)वंशी तथा. — Note that Ś1 K have here a version of 10<sup>d</sup> and in the following 111\* a version of 11<sup>b</sup>. See Addenda. — After 11<sup>ab</sup>, Ś1 K (K2 om. the post. half) ins.:

111\* प्रम्लोचाप्युर्वशी चैव इडा चित्रा विभावरी।
[ Cf. 11b. K1.8 इरा. K1 विभाविती. ]
— K2 om. 11cd. Cf. 1. 208. 19. — °) \$1 वर्मा च;
K1 वर्चाभा; K8 चर्चा च; K4 बत्सा च; B1 वंगा च; B2.8.6 वर्दा च; Dn1 वर्णा च; D4 वर्चा च; D6 वर्धा च; \$ दिल्या च See Addenda. \$1 सौरभी चैव; T1 सौरभेदी च. — After 11°, S ins.;

112\*
देवी रम्भा मनोरमा।
गोपाली पञ्चचूडा च विद्युद्वर्णा सुलोचना।
चित्रदेवी च नीला च.

[(L, 2) G1.6 विद्युद्धत्त्रा; G2 विद्युद्ध[प]र्णा. — (L, 3) G2 चित्रदेवा च लीला च.]
— d) \$1 K8 सामीची (of. 1. 208. 19 and v.l.); K3

52

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

उपतिष्ठन्ति धनदं पाण्डवाप्सरसां गणाः ॥ १२ अनिशं दिव्यवादित्रैर्नुत्तैर्गातिश्च सा सभा । अश्रत्या रुचिरा भाति गन्धर्वाप्सरसां गणैः ॥ १३ किंनरा नाम गन्धर्वा नरा नाम तथापरे । मणिभद्रोऽथ धनदः श्वेतभद्रश्च गुद्यकः ॥ १४ कशेरको गण्डकण्डः प्रद्योतश्च महावलः ।

कुस्तुम्बुरुः पिशाचश्च गजकणों विशालकः ॥ १५ वराहकणीः सान्द्रोष्ठः फलमक्षः फलोदकः । अङ्गचूडः शिखावर्तो हेमनेत्रो विमीषणः ॥ १६ पुष्पाननः पिङ्गलकः शोणितोदः प्रवालकः । द्यक्षवास्यनिकेतश्च चीरवासाश्च भारत ॥ १७ एते चान्ये च बहवो यक्षाः शतसहस्रशः ।

C. 2. 399 B. 2. 10 13 K. 2. 10. 19

सामेदी. K1 भद्रदा; D1 (corrupt) चूध्द्र्वा (m as in text); D3 बुद्धिदा (for बुद्धुदा). K4 D2 [अ]लसा (for लता). V1 समीची बुद्धुदानना; S काम्या च ललिता तथा (T1 काम्या च लसिता तथा; G2 कम्याकम्या च लालिता).

12 b) N (except \$1) M2 नृत्य° (for नृत्त°). — °) \$1 उपतिष्ठंत; K2 उपातिष्ठंत; K3 उपविष्ठंति. V1 सततं; G2 राजानं (for धनदं). T1 G1.3-6 M उपनृत्यंति राज्ञो वै. — D3 om. (hapl.) 12<sup>d</sup>-13°. — d) N (except Ñ1; D3 om.) गंधवाँ° (for पाण्डवा°). See Addenda.

13 D3 om. 13abe (cf. v.l. 12). — a) K4 अंगिशं. K2.4 S (except G1) Cv गीत° (for दिन्य°). K3 अनिसं दि\*\*\* न्येर्. — b) Si K2 M नु(K2 वृ)त्तेदिन्येश्च; K1.4 नृत्येगीते°; K3 नृत्ते \* श्चः; Ñ1 V1 B D (D3 om.) नृत्यगीतेश्च; G2 दिन्येन्तेश्च; G3 नृत्यगीतेश्च. — Sins. after 13 (G6, after 14ab) lines 2-13 and 29-30 of a passage given in App. I (No. 3).

14 G1 M1 om.  $14^a$ – $15^o$ ; G3–5 om.  $14^{ab}$ . — a) V1 किंनराश्च सगंधर्चा; D1.2 किंनरोरगगंधर्चा;  $M^2$  किंनराश्च सगंधर्चा; D1 बलवंतस्तथापरे;  $M^2$  भगदत्तपुरोगमाः. — After  $14^{ab}$ ,  $\tilde{N}_1$  ins.:

113\* एते गायन्ति नृत्यन्ति धनदं ह्यादयन्ति च।
On the other hand G6 (which om. 14°-15<sup>d</sup>) ins.
after 14<sup>ab</sup> lines 2-13 and 29-30 of a passage given
in App. I (No. 3). — M2 om. 14°-15<sup>b</sup>. — °) K1.2
B3.6 D2.8.5.6 माणिमद्रोध; T1 G2-5 म(G4.5 मा)णि
मद्ध. G2 धनदं; G3-5 निधन:. — d) Ś1 K1.2.4 B1 D6
थेतम(K4 °रु)द्रोध; K3 °भद्रोज-. — After 14, T1
G2-5 ins.:

114\* स्थूणश्च सूर्यभानुश्च तथा शोणकतिन्दुकौ । [ T1 शोणकतिंदुकः; Gs नेणुकतिंदुकौ.]

15 Ge om. 15; G1 M1 om. 15<sup>abo</sup>; M2 om. 15<sup>ab</sup> (cf. v.l. 14). — a) K1.8 कसरको; V1 D5.6 G4 कशेरलो; B1 कसैरसो; B2.3.6 कशेरणो; B5 रदा; Dn(!) केशेरलो; D1 केशेबओ; D2 केशेवलो; D3 कशैरलो; T1 G2.3 कशेरलो; G5 कृशेरला. S1 V1 B1.2.4-6 Dn D5 गंडकंडू:;

K1  $^{\circ}$ कुंडु:; K2.3  $^{\circ}$ कणै:; Ñ1  $^{\circ}$ कंठ:; B3 मंडकंड:; D1.2 गंडगंड:; D4  $^{\circ}$ केनु:; T1 G8.5 गंधप(G5  $^{\circ}$ व)णो; G2.4 गंध(G4  $^{\circ}$ 3)पिंडो. —  $^{b}$ ) T1 G2-5 वृक्षो(G2  $^{\circ}$ तो-; G5  $^{\circ}$ 0ो)दश्च (for प्रद्योतश्च). — G4 om. 15°. —  $^{o}$ ) K Ñ1 V1 B1.2.5.6 Dn D1(m as in text).4 कुस्तुंबरः (K1  $^{\circ}$ 4सुंबरः; K3  $^{\circ}$ 4संबरः). K3 पाशाचश्च; B5 पिपाशश्च; B6 विश्वावसुं; D1.2 विश्व(D2  $^{\circ}$ 81)वसुर्; D4 पिशाचाश्च. T1 G2.3.5 M2 दूमः किंपुरुषश्चेव. —  $^{d}$ ) G1 गणकश्चोत्रवीणकः.

16 °) Ge वाराहकणी: M विशाल . K1 व्याच्रोष्टः; K2-4 सांद्री ; B Dn D4-6 ताम्री ; S संक्र (G2 साकु-; G5.6 संक्र)ष्टः. Ś1 °कणसांद्रीष्टः; Ñ1 V1 °कणसांद्री ; D1.2 °कणिताम्री ° (D2 °म्रो °); D3 °वणताम्रो °. — b) K3 B3 फलभक्तः; Ñ1 B1 G2 °कणी:; B2 D5 °भक्ष्यः; B4 Dn °क्ष्रः; B5 °भक्ष्य-; D1.2 °भक्ष-; G1 °पुक्ष-; M1 °वक्षः; M2 °दक्षः. Ś1 फलादकः; B1 फलोदनः. — After 16°, G2 ins.:

115\* मुद्रश्चमूहिलः पुष्पो हेमनेत्रप्रणालुकः।

— °)  $K_1$  अंगस्थलः;  $K_2$  °छलः;  $\tilde{N}_1$  °मूलः;  $V_1$   $G_3$  M शंखचूडः ( $M_2$  °लः);  $B_1$  अक्ष°;  $B_3$  अंश°;  $B_4$  हं  $D_1$   $D_3$  .  $E_4$  हं  $E_4$  हं E

17 <sup>a</sup>) Ś1 ऊष्माननः; B1 पुष्पासनः; T1 °नतः. G1.6 पुष्पकरः; G2 पिंगलाक्षी. — <sup>b</sup>) Ś1 K1.4 B6 शोणितादः; K3 शाणितोदः. Ś1 K प्रणा(K3 °का)लकः; Ñ1 V1 D प्रबा°; T1 G1.8-6 M प्रपालिकः (G5 °पालितः; M2 °तोलिकः). G2 शोणिताशप्रशालकः. — °) Ś1 वृक्षवास्पानिकेत°; K1-3 वृक्ष-पाल°; B1 वृक्षवास"; B2 वृक्कवास्य"; S वृक्ष्मपाश्ची (G1.6 °पाश्च-; G2 °वास्यो; M1 °वान्यो; M2 °पातो) निकेतश्च. — <sup>d</sup>) K3 चर°; D2 G6 वीर°; G1 धीर°; G2 चित्र° (for चीर°). S तथैव च (for च भारत).

ाचन्न (101 वार ). S -18 °) V1 B2-6 D लक्ष्मीस (for च श्रीस). S उपासते श्रीश्च (G4 श्री च) सदा. — d) B2.4-5 Dn1 D8-6 तन्नेव (for तथैव). S1 नडक्. — After 18, S ins. सदा भगवती च श्रीस्तथैव नलक् बरः ॥ १८ अहं च बहु शस्तस्यां भवन्त्यन्ये च मद्विधाः । आचार्याश्चाभवंस्तत्र तथा देवर्षयोऽपरे ॥ १९ भगवान्भृतसंघेश्च वृतः शतसहस्रशः । जमापतिः पशुपतिः शूलधूरभगनेत्रहा ॥ २०

त्र्यम्बको राजशार्द्ल देवी च विगतक्कमा।

वामनैर्विकटैः कुब्जैः क्षतजाक्षेर्मनोजवैः ॥ २१ मांसमेदोवसाहारेरुग्रश्रवणदर्शनैः । नानाप्रहरणेघीरैर्वातैरिव महाजवैः । द्यतः सखायमन्वास्ते सदैव धनदं नृप ॥ २२ सा सभा तादशी राजन्मया दृष्टान्तरिक्षगा । पितामहसभां राजन्कथयिष्ये गतक्कमाम् ॥ २३

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

lines 14-18 of a passage given in App. I (No. 3); of. v.l. 21, 22 also.

19 a) \$1 K4 B1 नित्यशस; T1 शतशस् (for बहु°).
\$ तत्र (for तस्यां; but belongs with 19°). — \$1 om.
\$196 (hapl., from स्त to स्त). — 5) K4 भवत्यन्ये.
— °) Ñ1 V1 B D व्रह्म(Ñ1 B1 मह) पैयो भवंत्यत्र.
[Text confirmed by \$1 तत्र, see v.l. of 19°.] — °) G3
यथा (for तथा). — After 19, N (K1-3 om. line
1) ins.:

116\* ऋज्यादाश्च तथैवान्ये गन्धवीश्च महावलाः। जपासते महात्मानं तस्यां धनदमीश्वरम्।

[ (L. 1) Ś1  $K_4$  मेद( $K_4$  °दो)मांसाशनैरुप्रेर्;  $N_1$   $V_1$   $B_2$ .6  $D_{1.2}$  कल्यादा राक्षसाश्चान्ये;  $B_5$  कल्यादश्च तथे°. Ś1  $K_4$  उपास्ति. Ś1  $K_4$  उपास्ति.

20 °) G2 इंद्र° (for भूत°). — b) K3 शतः (for शतः), S वृतः सततमीश्वरः. — °) D1.2 गण् (for पशु°). G1 पतिं पतिं. — d) S1 G4 (after corr.) श्रूलपृद्; K4 Ñ1 V1 B (except B8) Dn2 भूद; Dn1 G4 (before corr.) भूग्. K1-8 श्रूलपाणिरमित्रहा.

21 °) T1 G1.3-6 M1 इयं(G6 त्रिं)वको विश्वरूपश्च; G2 त्रियंवको विश्वरूपो; M2 इयंवकोपि विरूपाक्षो. — °) G1 विगतक्षमा. — After 21°, S ins. lines 19-23 of a passage given in App. I (No. 3); cf. v.l. 18, 22 also. — °) T1 वाहनैर. T1 G1.8.4.6 M विकृते:; G5 कुमुदे: (for विकटे:). K3 कुष्टै:. — °) K8 कृतजाक्षेर; V1 B8 D1.2 तथा यक्षेर. श्री मनोजव:; V1 B1.8.5.6 महाव (B1.8 °व) है:; B2.4 D T1 G महार(D1 मदार; D4 महाज:; G5 महान) वै:.

22 K. om. 22abot. — a) N1 मेदोमांसावसाहारेर;

V1 B D मेदो (B1.4-6 °द)मांसाशनैरुप्रैर्; G1.6 मांसमेदोव साभा( Ge °हा)वेर्; G2 °मेदोद्दणपरेर्. — b) K1 उग्रप्रवण दर्शनै:; K8 'अवणदर्शणै:; K4 'नासिकै:; V1 B2-6 D उप्रधन्ना महाबल:. — °) B3 D (except D1.2) उप्रैर (for घोरेर्). - d) K1 वातिरिव; Ds वायोरिव. K4 T1 G1. 3. 5. 6 M2 मनो° (for महा°). — S (except Gs M1) om. 22ef. — e) Ś1 K1 ध्तः; D4 एतः. V1 B2. S. 6 D1.3 वृतः सहायैस्तत्रास्ते. — <sup>f</sup>) D1 तथैव (for सदैव). D1-8 धनदो (Ds 'दै). Ds नृपं. — A passage of 30 lines given in App. I (No. 3) is ins. in V1 B D after 22. In S the same passage is split up into four groups, which are ins. at different points of the constituted text; viz., lines 2-13 and 29-30 are ins. after our stanza 13, lines 14-18 after our stanza 18, lines 19-23 after our 21 at, and finally lines 24-28 after our 22od.

23 °) V1 B2-6 D सम्या (for राजन्). — °) B °रीक्ष्मा; G1 °रिक्षमाः. — °) T1 पितामहसभा; G2 पैतामहीं सभां. S1 K दिब्यां; D6 राजा; T1 G8-5 M2 तात; G1 तत्र; G6 तस्य (for राजन्). — °) Ñ1 B1 G2 कीर्त ° (for कथ°). K8 कथथिष्ये गतक्कमः; V1 B2-6 D कीर्तथिष्ये निबोध तां; M2 कथथिष्यामि तां शृणु.

Colophon. — Sub-parvan: Ñ1 V1 लोकपालसभी ख्यान. — Adhy. name: Ś1 M1 वैश्रवणसभावणेनं; K8 V1 B3. 5.6 D G1 M1 धनदसभावणेनं; K4 B2 धनदसभा; Ñ1 B4 क्वेरसभावणेनं. — Adhy. no. (figures, words of both): K1(marg.).2 Ñ1 V1 Dn1 S 10 (as in text); K3 11; D3 9. — S'loka no.: K2 24; K3 25; Dn D1.2 40; M1 37.

# 99

### नारद उवाच।

पुरा देवयुगे राजनादित्यो भगवान्दिवः। आगच्छन्मानुषं लोकं दिदक्षुर्विगतक्कमः ॥ १ चरन्मानुषरूपेण सभां दृष्ट्वा खयंभुवः। सभामकथयन्महां ब्राह्मीं तत्त्वेन पाण्डव ॥ २ अत्रमेयप्रभां दिच्यां मानसीं भरतर्षभ । अनिर्देक्यां प्रभावेन सर्वभृतमनोरमाम् ॥ ३

श्रुत्वा गुणानहं तस्याः सभायाः पाण्डुनन्दन । दर्शनेप्सुस्तथा राजन्नादित्यमहमञ्जवम् ॥ ४ भगवन्द्रष्टुमिच्छामि पितामहसभामहम् । येन सा तपसा शक्या कर्मणा वापि गोपते ॥ ५ औषधैर्वा तथा युक्तेरुत वा मायया यया। तन्ममाचक्ष्व भगवन्पश्येयं तां सभां कथम् ॥ ६ ततः स भगवान्स्यों. मासुपादाय वीर्यवान् ।

### 11

1 After the ref., V1 B D S ins.:

117\* पितामहसभां तात कथ्यमानां निबोध मे। शक्यते या न निर्देष्ट्रमेवंरूपेति भारत।

[(L. 1) G1. 6 तां तु (for तात). B1 निवोधय. S कथिष्यामि तां शुणु (T1 G4. 5 तच्छु°; G1. 6 ते शु°). — (L. 2) D1. 2 (both marg.) केन (for या न). S न शक्यते या निर्दे .] - 1ª = (var.) 1. 14. 5ª. - ab) S तात विवस्तान् (for राजन्नादित्यो). G1 दिवा. — °) G1 अगच्छ; G3 आगच्छ; Ge M अगच्छन्. — d) \$1 K4 दिद्दश्चर्मां (K4

°र्मा) जितक्कमः; Ks G1 °श्चविंगतक्कमः; Ds. 5 °श्चमाँ गत°. 2 K4 om. 2-3. — a) G1.6 मानुषेणैव रूपेण; G2 स चरन्मानुषं प्राप्य. — b) ईा स मां; B1 मां च (for सभां). Gs दिन्यां (for ह्यूा). Ds स्त्रयंभवः. — °) B4.5 Dn Ds. 5.6 स ताम् (for सभाम्). Si अकारयद्; Ti G1.4-6 तां कथयन् (T1 G1 °थयं). \$1 K1-3 दिन्यां; B2 अष्टं (for महां). — d) ई1 K1-8 सहां; V1 B D ह्या; G2 ब्राह्मं; G6 ब्राह्मी-. Ñ1 V1 B1 G1. 2. 4. 6 भारत; D4 पार्थिव-

3 K4 om. 3 (cf. v.l. 2). — a) Ś1 K3 B2-5 D M2 अप्रमेयां सभां (Ks 'यसभां; D4 'यां स तां). र्छा रम्यां (for दिन्यां). — b) B1 मानुषे; G1 आसीनां; Ge मासिनां (sic) (for मानसीं). — °) K2 अनिर्देशां; D6 देश्याः; G2 देख. S1 K3 Ñ1 V1 B M2 प्रभावेण. — d) S1 सर्वतः सुमनो'; De सर्वभूतमनोरमं.

4 °) G2 गुणम् (for गुणान्). — b) V1 B D G2 पांडवर्षभ (B1 कुरुनंदन). — °) D1.2 दर्शनेषु. ई1 K समां; Ñ1 G2 ततो; B1 अहं; B8 D1.2 G1.8.6 M1 तदा (for तथा). — d) Ñ1 V1 B Dn D3-6 G2.6 M2 इदम् (for अहम्). D1.2 अश्रुवम्; G8 M1 अन्नवम्; G4 अश्रुवम्.

5 °) Ś1 V1 B8.5 Dn D8-6 Ge ਕੁਸ਼ਾਂ (for अहम्).

— °) Ñ1 V1 B4 Dn येन वा; S केन वा. — ") Ks यापि. T1 G1.8-6 M सा द्रष्टुं केन (Ge द्रष्टुं केन च; M1 द्रष्टुं सा केन; M2 संद्रष्टुं केन) कर्मणा (G1 ण:).

6 a) K1.2 G1 ओषधेर. M2 कथं (for तथा). B1 यज्ञेर् (for युक्तेर्). Cd cites तथा युक्तैः (as in text). — b) T1 G3-5 M क्या (for यया). V1 B D उत्तमा पाप-नाशिनी (B1 अथ वा सा यया यया [m उत्तमा चावनाशिनी]; B2 उत्तमा याघनाशिनी; Bs. 6 Dn1 भा पापनाशनी; D4 °मा पापनाशना); G1.6 कु(G6 कृ)तो वा मायया तथा; G2 उत वा केन वा मया. - °) G1 तं (for तन्). Ks D3 भगवान - d) K1 निर्मिता; K4 नामदं (for तां सभां). \$1 कथं सभां (by transp.); V1 B2-6 D सभां यथा. B1 येन पश्यामि तां सभां; S द्रष्ट्रमिच्छामि तां सभां (M2 तामहं). - After 6, V1 B D S ins.:

118\* स तन्मम वचः श्रुत्वा सहस्रांग्रुर्दिवाकरः। प्रोवाच भरतश्रेष्ठ व्रतं वर्षसहस्निकम्। ब्रह्मव्रत्मुपास्ख त्वं प्रयतेनान्तरात्मना। ततोऽहं हिमवत्पृष्ठे समारव्धो महावतम्।

[(L.1) M2 तु महां (for तन्मम). T1 G M1 स महां वचनं श्रुत्वा. — (L. 2) Ds G1-8 वृतं; M2 दिव्यं (for व्रतं). D1.2 T1 G2-8 वर्षसहस्रकं; G1 M1 वृष्ति M1 वार्षे)सहस्र . — (L, 3) D2 ब्रह्मव्रतसुपास त्वं; D3 शुपाश्स्व (sic) त्वं; D4 °मुपेयास्त्वं; D6 'मुपाःस त्वं; T1 G3-5 ब्राह्मं व्रतसुपास्स्व (Gs.4 °स) त्वं; G1.2.6 M2 ब्रह्मन्व्रतसुपास्य त्वं (G2 °स्याम; G8 °स्त तं; M2 °स्त तं). — (L. 4) G2 कृत्वाहं. D1.2 हिमनत्पृष्टं. D4 ततो हि हिमनत्पृष्टं; G1.6 ततो हिमनतः पृष्टे. D4 समार्व्यं. S तपश्चर्यामुपागतः (G1.6 °र्यामुपागतं; G2 व्रतचर्या-मुपागतः; M2 तपश्चर्यामुपागमं).]

7 °) B2 ततः सा. V1 B1.4.8 D1.2 ततस्तपश्चारियत्वा (V1 B1 °श्चरित्वासौ). — b) G1 मा मामादाय (sic); G4.6 सामादाय स (G6 च). — °) K1-3 Ñ1 B1 D C. 2. 429 B. 2. 11. 10 K. 2. 11. 10

अगच्छत्तां सभां ब्राह्मीं विपापां विगतक्कमाम् ॥ ७ एवंरूपेति सा शक्या न निर्देष्टं जनाधिप । क्षणेन हि विभत्यन्यदिनिर्देश्यं वपुस्तथा ॥ ८ न वेद परिमाणं वा संस्थानं वापि भारत । न च रूपं मया तादृण्दृष्टपूर्वं कदाचन ॥ ९ सुसुखा सा सभा राजन्न शीता न च धर्मदा । न क्षुत्पिपासे न ग्ठानिं प्राप्य तां प्राप्तुवन्त्युत ॥१० नानारूपैरिव कृता सुविचित्रैः सुभाखरैः ।
स्तम्भैर्न च धृतासा तु शाश्वती न च सा श्वरा ॥ ११
अति चन्द्रं च सूर्यं च शिखिनं च ख्यंप्रभा ।
दीप्यते नाकपृष्ठस्था भासयन्तीव भास्करम् ॥ १२
तस्यां स भगवानास्ते विद्धदेवमायया ।
स्वयमेकोऽनिशं राजल्लोकाल्लोकपितामहः ॥ १३
उपतिष्ठन्ति चाप्येनं प्रजानां पतयः प्रभुम् ।

(except Ds. 5) T1 Gs. 6 M1 आगच्छत्तां; K4 अगच्छतां; V1 आगमत्तां; G1.4 आगच्छतां. K1 ततो ब्राह्मीं; S सभा तात (G2 राजन्). — d) K Ñ1 V1 D1 Gs. 4 विपापमां; B Dn D2-6 G2 विपापमा. Ñ1 V1 Bs. 5 D (except D4) G2 विगतक्कमः; B1 °ज्वरां; B2 °क्रमां.

 $8^{ab}$ )  $K_2$  जनाधिपः;  $V_1$  जनेश्वर;  $B_5$  D (except  $D_{1.2}$ ) नराधिप.  $T_1$   $G_{1.8-6}$  M न शक्या सा वि( $M_2$  हि)- निर्देष्टुमेवंरूपेति भारत. — °)  $G_2$  विभन्धंन्यद्.  $B_1$  क्षणेन तु विभत्युग्रम् (sio). — a)  $K_{8m}$   $V_1$   $B_3$   $G_2$  तदा (for तथा).  $T_1$   $G_{1.3-6}$   $M_1$  पुनरन्यद्वपुस्तथा ( $G_{1.5.6}$  °दा);  $M_2$  वपुरन्यत्पुनस्तथा.

9  $K_2$  om. 9. —  $^a$ )  $B_{2-4.6}$   $D_{1.2}$  S जाने (for बंद).  $G_1$  परिमाणां.  $\tilde{N}_1$  हि (for  $a_1$ ). —  $^b$ )  $K_{1.4}$   $V_1$   $B_{1.4.5}$   $D_1$   $D_{8.6}$   $M_2$  चापि (for  $a_1$ पि).  $K_{8.4}$  पांडव;  $V_1$  मानद (for भारत).  $\tilde{N}_1$  तस्या[:] संस्थानमेव  $a_1$ . —  $^c$ )  $K_1$  तदरूपं;  $B_1$  न च पूर्वं.  $D_{1.2}$  तात (for  $a_1$ ह्म्पूर्वो.  $S_1$  K ( $K_2$  om.)  $B_{1.6}$  न च श्रुतं ( $B_1$   $^c$  $a_1$ );  $G_2$  कथंचन.

10 α) K1 Dn2 समुखा; D2.4 समुखा. B1 साभवद्; Dn D1.8-6 सा स(D6 त)दा. G4 राजो (for राजन्).

— b) G3 नातिशीता न घमेदा. — c) Ś1 K2.8 रलानि वा; K1 (marg. sec. m.; see below) राजेंद्र; K4 D1-8 T1 G1 M1 न गलानि: (D1-8 ने; G1 नें). B6 G2 श्रुत्पिपासे न च (G2 न) गलानि. — d) K1 ग्लानि वा (for प्राप्य तां); see above. K4 प्रपतंत्युत; B5 G1.6 प्राम्वंति च.

11 ") \$1 'रूपे: कृता रूपे:; K B1 'रूपे: कृता सा तु. (K4 'ता वर्णे:); G2 'रूपेरविकृता. — b) Ñ1 V1 B D मणिमि: सा (for सुविचित्रे:). K8.4 सुभासुरे:; B1 सुरासुरे:; B4.6 D6 शु(B6 स)भासुरे:; D4 शुभांबरे:. S विचित्रेरिव भास्वरे:. — S ins. (Cv glosses) after 11° : Ñ1 V1 B D ins. after 11:

119\* दिन्येर्नानाविधैभावैभासिक्तरमितप्रभैः। [8 (except M1) भासिक्रर्; Cv भानिक्रर्. Gs M अजितप्रभैः. 1

— °) Gs स्तंबर्. K B1 विष्ट(K3 ° गृ)ता; B5 तु एता, S1 सा च; B1 राजन्; G6 साधु (for सा तु). — d) K1 सास्रती; B1 D6 साश्रती. M2 शाश्रती सा सभाक्षत Cv cites न च सा क्षरा (as in text). — After 11d, Ñ1 V1 B D ins. 119\*.

12 a) G1 अग्नि (for अति). Ś1 T1 G1-5 M transp. चन्द्रं and सूर्यं. G6 अग्नि सूर्यं च नृप\*. Cv cites अति सूर्यं च as pratīka; Cd paraphrases चंद्रसूर्यादीनित कम्य; Cn cites अति चंद्रस् as pratīka. — b) V1 B2.8.6 D1.2 भासते सा; B1 निखिलं (m शिखिनः) च। G1 शिखाया या; G6 शिखायां \* (for शिखिनं च). — b) K3 दीप्यत; V1 B2-4.6 D1.2 प्रदीसा. — d) K1 भासयंती च; K2 vंति च; K3 नासती च (sic); V1 B D भत्सं (B1 भाष)- यंतीव; G1 भासंति च (sic); G3 दीपयंतीव.

13 a) K2-4 Ñ1 B1 यसां; G1.6 समां. Ś1 D2.6 भगवाज्ञासे. — b) Ś1 विधिवद्; K1 वेदभृद्; K2 विदधः K4 D1.2 विदधं; B1 विरिचिद्; T1 G8 विदधः; G1 विधधनः G2 विविधं; Cd.n as in text (Cn supplies लोकान्). K4 दिग्यमायया; V1 B2.5.6 D Cnp देवमानुषानः; Cd.n as in text. Ñ1 दिधक्षज्ञिव मायया. — D1.2 om. 13% — e) S (except G2) एवानिशं (for एको e). — a) Ś1 लोको लोल पितामहः (लोल on marg.); K1 लोकं लोकं। V1 B D (D1.2 om.) सर्वलोक Cd cites लोकार (as in text).

14 a) D1.2 उपातिष्ठंति; D3 उपतिष्ठति; T1 G4.5 M उपा(G4 °प)तिष्ठंत. K1 चान्योन्यं; K4 चाप्यन्ये। T1 G8-5 M तं सर्वे; G2 तत्रैनं. G1.6 उपातिष्ठन्ततः सर्वे. — b) D4 प्रभु:; G1.6 पति. — a) K2 मरीचीः; मरीचः. B1.4 S (except M2) काञ्चपः. V1 B2-6 D प्रभु: (for तथा). — S ins. after 14 (M2, after 15ab):

120\* आदित्याश्च तथा राजनुद्राश्च वसवोऽश्विनौ । [G1.6 M1 आदिलास्तु; G4 आदिलश्च. G6 रुद्रास्तु

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Belhi. Digitized by eGangotri

दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचिः कश्यपस्तथा ॥ १४ भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्र गौतमश्र तथाङ्गिराः। मनोऽन्तरिक्षं विद्याश्च वायुस्तेजो जलं मही ॥ १५ शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्र भारत । प्रकृतिश्र विकारश्र यचान्यत्कारणं भ्रवः ॥ १६

चन्द्रमाः सह नक्षत्रैरादित्यश्च गमित्तमान् । वायवः ऋतवश्रव संकल्पः प्राण एव च ॥ १७ एते चान्ये च बहवः खयं भ्रवमुपिखताः। अर्थो धर्मश्र कामश्र हर्षो द्वेषस्तपो दमः ॥ १८ आयान्ति तस्यां सहिता गन्धर्वाप्सरसस्तथा ।

[5]

G2-4 वसवश्चाश्विनो (G4 °नी) तथा; G5 रुद्रा वसव अश्विनो; M2 वसवश्च तथाश्विनौ. 1

- Thereafter S ins. 121\*.

15 a) Ds गुरुरत्रिर्. K1 Dn1 D3 T1 विशिष्टश्च; K2 विसष्टोथ. - b) K1.4 Ñ1 V1 B D G2 गोत(K4 D4 गोत-; Ds गोतु)मोथ; Ks गोतम \*. S1 D5 तथांगिरः; S (except T1 G2) महाकवि:. — V1 B D ins. after 15ab: S ins. after 120\* (T1 repeating after 15ab):

121\* पुलस्त्यश्च ऋतुश्चेव प्रहादः कर्दमस्तथा। [D1. 3. 4. 6 S (except Gs M2) प्रहाद:.] V1 B D T1 M2 cont.: G M1 ins. after 15ab:

122\* अथर्वाङ्गिरसश्चैव वालखिल्या मरीचिपाः। [D2.3.8 वालिखि°; D5 वा\*खिल्या; G1 वालखिल्य-. Dn1 मरीचयः. 1

- B1 (marg.) cont.:

123\* ऋषयश्च महाभागाः पितामहसुपासते।

- °) Bs. 6 मनोंतरीक्षं; D1 °रिक्ष-; D2 °रीक्ष-; D4 मणोंतरिक्षं; De मनोंतरिक्ष्ये. K1 देवाश्च; K2 वेदाश्च; B1 वायुश्च; Be Ds विद्या च. S मनो विद्यांतरिक्षं च (M2 ंक्षश्र). — d) K2 वायू . D3 उवलं; G2.4.6 बलं. B1 विद्या तेजो मही वलं.

16 a) \$1 K1-3 B1 शब्द[:] स्परोस् ; Ñ1 V1 B2-6 D शब्दस्पशों (D3 °शं-). T1 G M1 शब्द[:] स्पर्शश्च रूपं च (G1 °शौं च रूपां च; G2 °शों च रूपं च; G5 °श्रंश्च रूपश्च; Ge 'शं च रूपं च). Ma शब्द[:]स्पर्शस्तथा रूपं च (hypermetric). — 8) Dn1 रस-; Gs मनो (for रसो). B1 पंचमः (for भारत). — °) K2 प्रकृतेश्च; G1.6 प्राणादिभिर्- $G_{6}$   $M_{2}$  Cd विकाराश्च. —  $^{d}$ )  $K_{2}$  \*चान्यात्;  $V_{1}$  यत्सत्यं; D1.2 पंचान्यत्; G1.6 यथान्यत्. Ś1 T1 G1.4-6 M1 कारणं अवि; K3 कारणप्रभु:. Cd cites यचान्यत्कारणं (as in text). —  $16^{ab} = (var.)$  Manu 12.  $98^{ab}$ . — After 16, G2 ins.:

124\* क्षमा एतिः गुचिश्चैव प्रज्ञा बुद्धिः स्मृतिर्यशः। भाष्याणि तर्कयुक्तानि देहवन्ति च भारत।, which is followed by 125\*. — V1 B D S ins. after 16 (G2, after 124\*):

125\* अगस्त्यश्च महातेजा मार्कण्डेयश्च वीर्यवान्।

जमद्ग्निर्भरद्वाजः संवर्तश्चयवनस्तथा। द्वासाश्च महाभाग ऋष्यश्कश्च धार्मिकः। सनत्कुमारो भगवान्योगाचार्यो महातपाः। असितो देवलश्चेव जैगीषव्यश्च तत्त्ववित्। ऋषभो जितशत्रुश्च महावीर्यस्तथा मणिः। आयुर्वेदस्तथाष्टाङ्गो देहवांस्तत्र भारत।

[(L. 1) Bs (m as in text) असतश्च (for अगस्त्यश्च). T1 G2-4 M दीप्तिमान्; G1.6 कीर्तिमान्; G5 दीप्तवान्. — (L. 2) D3 जामदक्षिर्. — (L. 3) T1 महाभागा; G1. 6 °भागो. D4 रुष्य°; T1 M1 ऋदय°. — (L. 4) S (except M2) महायशा:. — (L. 5) D2 T1 जैगिषव्यक्ष; D5 जैगीप \*श्च ; G1 जैर्मुपव्यश्च ; G3 जिगीपव्यश्च ; G4 जैगीपश्चेव. - After line 5, M2 ins.:

126\* कृष्णद्वैपायनश्चेव सह शिष्यैमेहामुनिः।

- (L. 6) S (except G1.6) ऋषभोजातशत्रुश्च. B1.5 मुनिः (for मणि:). B3 महावीयों महामणि:; T1 G2-5 M महावीरस्तथा मणि: (T1 G4. 5 °थार °; G3 °थार °). — (L. 7) B3 तथा प्राप्तो; D1. 2 तथाष्ट्रीगो. D1 (marg. sec. m. as in text). 2 (m as in text) पुत्र (for तत्र). T1 G1. 3-8 M वेदास्तत्र च भारत.]

17 G2 reads 17-26 after 134\*. - a) K2 D6 चंद्रमा; Ks चंद्रमः. — b) ई1 आदित्याः स; Gs आयुर्वेदः. B1. 8. 6 D2 गमस्तिमि:. — K1 om. 17°-18d. — ) Ś1 हतव°; Ds कृतव°. — d) T1 संकल्प. D4 श्राह्म (for आण). - After 17, V1 B1-5 D S ins.:

127\* मूर्तिमन्तो महात्मानो महाव्रतपरायणाः।

[ Ds महाराज (for °त्मानो). T1 Gi °यणः. ] 18 K1 om. 18 (cf. v.l. 17); Ñ1 om. 18<sup>ab</sup>. — b) K2.3 V1 B1-3.8 D1.2 उपासते (for उपस्थिताः). B4.5 Dn Ds-6 ब्रह्माणं ससुप°; G2 स्वयंभुं ससुप°. — <sup>cd</sup>) G2 धर्मी (for अथीं). T1 G2-5 M द्वेषी (M2 क्रोधी) हर्षस् (for हर्षों द्वेषस्). K4 तथोद्यमः; V1 तथा मदः; B1 तथा यमः. G1.8 धर्मार्थकाममोक्षा(G8 क्ष)श्च पुरुषार्था सनोरमाः.

19 ") K1 प्रयांति. G1.4 तत्र (for तस्यां). K1-8 (by transp.) सहितास्तस्यां ( Ks °ताः सर्वे ); T1 G2. s. s. s M तत्र सततं. Ds. 5 सहसा (for सहिता). - 3) K1 'प्सरसां-स्तथा; V1 Bs. 4 D (except D1,2) G1.6 "प्सरसां गणाः. C. 2. 446 B. 2. 11. 28 K. 2. 11. 28

विश्वतिः सप्त चैवान्ये लोकपालाश्च सर्वशः ॥ १९

शुक्रो बृहस्पतिश्चैव बुधोऽङ्गारक एव च ।

शनैश्चरश्च राहुश्च ग्रहाः सर्वे तथैव च ॥ २०

मन्नो रथंतरश्चैव हरिमान्वसुमानि ।

आदित्याः साधिराजानो नानाद्वंद्वैरुदाहृताः ॥ २१

मरुतो विश्वकर्मा च वसवश्चैव भारत ।

तथा पितृगणाः सर्वे सर्वाणि च ह्वींष्यथ ॥ २२

ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पाण्डव ।

अथर्ववेदश्र तथा पर्वाणि च विशां पते ॥ २३ इतिहासोपवेदाश्र वेदाङ्गानि च सर्वशः । ग्रहा यज्ञाश्र सोमश्र देवतानि च सर्वशः ॥ २४ सावित्री दुर्गतरणी वाणी सप्तविधा तथा । मेधा धृतिः श्रुतिश्रेव प्रज्ञा बुद्धिर्यशः क्षमा ॥ २५ सामानि स्तुतिश्रस्ताणि गाथाश्र विविधास्तथा । भाष्याणि तर्कयुक्तानि देहवन्ति विशां पते ॥ २६ क्षणा लवा महर्ताश्र दिवा रात्रिस्तथैव च ।

- After 19ab, G2 ins.:

128\* कालिका सुरभी देवी सरमा चैव गौतमी। प्रपा कद्श्च ता देवीस्तत्र देवाः समातरः।

— G2 om, 19°-22°. — °) B4 विश्व (for विश्वतिः). Ś1 K1-8 चैव सप्तान्ये; K4 सप्त लोकान्ये; Ñ1 V1 B5 D3-8 सप्ततिश्चान्ये (V1 °श्चैव). Cd cites विश्वतिः सप्त (as in text). — d) K4 D5 °पालाञ्च; B3.4 °पालास्तु. — After 19, G3 reads (for the first time) 24°d (with v.l.), followed by 25°d.

20  $G_{2}$  om. 20 (cf. v.l. 19). —  $^{a}$ ) K  $\tilde{N}_{1}$   $\nabla_{1}$  ग्रहा वै सर्व ( $K_{1}$   $^{\circ}$ हा: सर्वे स;  $K_{4}$   $^{\circ}$ हाख़ सर्व;  $\tilde{N}_{1}$   $\nabla_{1}$   $^{\circ}$ हा: सर्वेग) एव च;  $G_{1.6}$  ग्रहा: सर्वे उपासिरे ( $G_{6}$  सर्वमुपासते).

21 G2 om. 21 (cf. v.l. 19). — a) K2.4 Ñ1 V1
B Dn D1.4-6 T1 G3-6 रथंतरं चैव. — b) Ś1 प्रीतिमान्;
K3 B1.8 इविष्मान्; T1 G3-5 इरिवान्. B1 उष्ममानिध;
D2 वस्मानिष. — °) K आदिलाश्चापि राजानो; D4
आदिलां साधि°; T1 G3-5 M2 °लाश्चाद्वि(T1 M2 °दि)स°;
G1 आनीतास्तु रा° (submetrical); G6 अनीतश्चेति रा°;
M1 (inf. lin. as in T1 M2) अतीताश्चादिरा°. — a)
K Ñ1 B D M1 Cd नामदृद्धेर् (D1.2 नानावृद्देर्). V1
B1.2.4-6 D1.2 उपान(B1 °वृ)ता:; D3 अपाहृता:; D4
उपाकृता:; D5.6 उपाहृता:; G1.6 विनाकृता:; G8 उदाशृता:

22 G<sub>2</sub> om. 22<sup>ab</sup> (cf. v.l. 19). — <sup>a</sup>) B<sub>6</sub> D<sub>1.2</sub> G<sub>3</sub> मास्तो. V<sub>1</sub> कर्माथ. — <sup>b</sup>) S (G<sub>2</sub> om.) विज्ञानानि च मारत. — After 22<sup>ab</sup>, S (G<sub>2</sub> om.) ins.:

129\* सर्वे च कामप्रचुराः सभायां तत्र नित्यशः। [G1.6 M1 कामाः प्रचुराः.]

— Ś1 om, 22°d, — d) K1 सर्वाणि हि; B1 ° एयथ, K1.2.4 V1 B5 D4 G2 हवींपि च. T1 G5.5 M दे(M2 दे)-वतानि च मूर्तिमान्; G1.6 देवताश्चेव सर्वशः; G8 देवता निजमूर्तयः.

23 a) 🖄 ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः; K4 ऋग्वेदः सामवेदो

(submetrical); G2 °दः समवेदश्च (sic). —  $^{b}$ )  $K_{1}$  भारत (for पाण्डव).  $\stackrel{()}{S}_{1}$  सामवेदस्तथैव \*. —  $^{o}$ )  $K_{1}$  अथर्वेदश्च सर्वाणि;  $G_{5}$  अथर्वेदश्चेव तथा. —  $^{d}$ )  $K_{2}$  वेदांश्चेव;  $T_{1}$   $G_{2}$ .  $_{5}$  सर्वाणि च;  $G_{1}$ .  $_{6}$  पूर्वमेव;  $M_{2}$  पुराणानि (for पर्वाणि च).  $M_{1}$   $B_{1}$ -3.  $_{5}$ .  $_{6}$  D सर्वशास्त्राणि चैव ह ( $B_{6}$   $g_{6}$ );  $M_{1}$  शास्त्राणि विविधानि च.

24 a) B3 सोपदेशाश्च; G4 सोपि वेदाश्च; M2 सोप निषद:. Cd cites उपवेदाः (as in text). — b) Ki भारत (for सर्वशः). — Ñ1 T1 G2.8 om, 24 od. — G reads (for the first time) 24cd after 19. - 1) Ś1 G4.5 ग्रहयज्ञाश्च; K3 ग्रहायताश्च; G1.3 (both times) गृहयज्ञाश्च; Mr ग्रहा यज्ञश्च. Cd cites ग्रहा:. Bs. 8 Di. .Gs. 5 M2 सोमाश्च; Gs (first time) होमाश्च. — d) Si D1, 2 G5 M2 देवतानि च; V1 B3-5 Dn D3-6 देवताश्चापि 25 For sequence of 25<sup>ab</sup> in Gs, cf. v.l. 19. — a) D1.2 सावित्रा. D3 सर्ववेदश्च; G1.8 दुर्गातरणी (G1 °णीर्). — b) B1 सप्तविधानि च. D3 तरुणी सप्तधी तथा. Cd has सप्तविधा — °वाण्यः. — K1 om. (hapl.) 25°-268. — °) K2 द्धा एती (corrupt); Bs Ds G1 मेघातिथिः (G1 °थि-); T1 मेघा एति-. Ś1 K2.4 Dn2 D1 स्मृतिश्चैव; G2 शुचिश्चैव. — d) G1-5 M प्रज्ञा क्षांति (G1.4 क्षांति ; M2 शांतिः) स्मृतिर्यशः; G6 प्रज्ञा क्षांतिर्ख

26 K<sub>1</sub> om, 26<sup>ab</sup> (cf. v.l. 25). — a) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> D<sub>1-5</sub> M<sub>1</sub> समानि; B<sub>3.4.5</sub> m सर्वाणि; G<sub>1</sub> समानी. K<sub>2-4</sub> V<sub>1</sub> श्रुतिज्ञा(V<sub>1</sub>° ज्ञ)स्त्राणि; B D<sub>2</sub> स्तु(B<sub>1</sub> स्मृ)तिज्ञा°; T<sub>1</sub> G<sub>1-5</sub> M स्तुतिगीतानि. G<sub>6</sub> सामान्यस्तुतिज्ञा°. [स्तुति = ख्रिते। n.; not to be emended with PW!] — b) K<sub>3</sub> गाथांश्च; G<sub>1</sub> गंधाश्च. S विविधा अपि (G<sub>6</sub> sup. line) ध्रानि च). — After 26, V<sub>1</sub> B D ins.:

130\* नाटका विविधाः काच्याः कथाख्यायिककारिकाः। तत्र तिष्ठन्ति ते पुण्या ये चान्ये गुरुपूजकाः।

# अर्धमासाश्र मासाश्र ऋतवः पद्म भारत ॥ २७ संवत्सराः पश्चयुगमहोरात्राश्चतुर्विधाः । कालचकं च यद्दिव्यं नित्यमक्षयमव्ययम् ॥ २८

अदितिर्दितिर्दनुश्रेव सुरसा विनता इरा। कालका सुरिभर्देवी सरमा चाथ गौतमी ॥ २९ आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्राश्विनावि ।

[(L. 2) D1. 2 पुण्या ये (for ते पुण्या). D3 गुरुपुत्रका:.] 27 G2 reads 27-31 after 16. - a) T1 G1.3-6 M क्षणो लवो. G1.6 M1 मुहूर्तश्च. G2 क्षणो लवमुहूर्तश्च. \_ b) Si K दिवारात्रं; D3 दिवा रात्री; G1 दिवारात्रः; M1 दिव रात्रि:. Ñ1 V1 B2-4.6 D1.2 S (except G1.6) च भारत (for तथैव च). - °) K1-3 Ñ1 B3.6 D2 G2 अर्धमासा( K2 स)स्तथा मासा. — d) G2 ऋतवः षड्डि-

28 क) Ks Ds संवत्सरः. K4 पंचयुगा; B1 चतुर्युगम्; Gs पंचविधास. G2 M संवत्सरः पंचविधः (G2 °धाः). Gs तथा रात्रीशः; G4 मासा रात्रिशः (for अहोरात्राशः). K1.3 चतुर्विधा (K3 °ध:). Ñ1 Vi B1.5 D अहोरात्र(Ñ1 D2 मासा रात्रि-; V1 समा रात्रि)श्चतुर्विध:; B4.6 Ti G1.2.5.6 M समा (G2 मासा; G6 सम-) रात्रिश्चतुर्विधा. र्रा B2.3  $^{\circ}$ राः पंचयुगान्यहोरात्राश्चतुर्विधाः (  $^{\mathrm{B}_{2}}$   $^{\circ}$ रात्रश्चतुर्विधाः;  $^{\mathrm{B}_{3}}$ ैरात्रश्चतुर्विधः). Cd cites संवत्सर-, पञ्च, युगं, अहोरात्राः, and चतुर्विध:. — °) B1-5 D (except D1.2) तद्दिब्यं. - d) K2 अक्षरयम्; K3 अकृतम्; G1.4.6 M2 अक्षरम्. N1 G2 नित्यंगं ध्रुवमन्ययं. Cd cites नित्यं, अक्षयं and अन्ययं (as in text). — After 28, K3 V1 B D G8. 6 ins.:

131\* धर्मचकं तथा चापि नित्यमास्ते युधिष्ठिर। [ B1 °चक्रं तथास्त्राणि.]

29 a)=(var.) 1. 59. 12a. Hypermetric! G1 अदितिर्दितिर्देनुश्च; G2 °तिर्दितिश्च दनुः. — b) D1.2 इला.  ${}^{\S_1}$ सरसा विनता इंडा;  ${}^{\S_1}$  विनता सुरसा ( ${}^{f M_2}$   ${}^\circ$ ता) तथा. - °) \$1 K1. 3.4 B1. 4. 5 Dn D1. 2 T1 कालिका. Ñ1 V1 B (except B3) Dn Ds. 5. 6 M1 सुरमी देवी; G3 ° भीदेवी. ं औ G1 सुरसा; G6 सुरमा. औ चैव; K1 या च; K4 वाथ; D1.2 साथ; G1 चापि (for चाथ). B1 M1 देव(M1 वन)माताथ गौ°. — After 29, V1 B D S ins.:

132\* प्राधा कद्रश्च वै देव्यो देवतानां च मातरः। रुदाणी श्रीश्च लक्ष्मीश्च भद्रा षष्टी तथापरा। पृथिवी गां गता देवी ही: स्वाहा कीर्तिरेव च। सुरा देवी शची चैव तथा पुष्टिररुम्धती। संवृत्तिराशा नियतिः सृष्टिर्देवी रतिस्तथा। [5] एताश्चान्याश्च वे देव्य उपतस्थुः प्रजापतिम्। [(L, 1) V<sub>1</sub> D<sub>3</sub> T<sub>1</sub> प्रशा; В<sub>1</sub> (m as above) प्रावा; Ds G2.4 प्रथा; G1 प्रथा; G8 वृथा; G5.6 पृथा; M तथा (for प्राथा). B1 D4.6 कहुआ; D3 कंडुआ. D1.2 वै दस्यौ; S ता देव्य:. Gs om. (hapl.) from post. half of line 1 up to prior half of line 6. S (Gs om.) तत्रासन्देव-मातर:. — (L, 2) Ds. 5. 8 रुद्राणी: (Ds °णि). Gs लक्ष्मी च. Bs भद्रा श्वेता; Ds. 8 भद्रा पष्ठि; G1 चंद्रपष्ठी; G2.4 भद्र°; Ge चंद्रा°. De तथारजा; T1 G (Gs om.) M1 तथा जरा ( G6 ° या ); M2 जरा तथा. — (L. 3) T1 G2.4.5 पृथ्वी च गंगा देवी च; G1.6 भागीरथी च पृथिवी; M गंथा च पृथिवी देवी. D4 T1 G4 M1 ही स्वाहा; G1 हृ:स्वाह; G6 हा स्वाहा. - (L. 4) B1 स्वथा (for सुरा). G4.8 शशी (for शची). G1.6 M2 तुष्टिर्; G2 पुनर्. — (L. 5) B2 D4 संवृद्धिराशा; Be सङ्कि ; D1.2 समृद्धि ; S (G3 om.) संपत्तिराशा (G2 °रीशा; M1 संवत्तिराशा). D1 नयती; D2 नियती. V1 B दुर्गा देवी; B3 D1.2 इडा देवी°; B6 उमा दे°; T1 G4 M2 पुष्पदे°; G1. 2. 5. 6 M1 पु( G5 वृ-; M1 तु) हिंदें°. — (L. 6) S (G3 om.) ता (M2 का) (for वै). G2 दिन्या (for देव्य). ]

30 b) T1 G1.3-6 M [अ] a (for च). K2.3 om. (hapl.) from [अ]श्विना° up to पितरश्च in 302. र्अ। वसवः सर्व एव च; K1.4 G2 मरुतः सर्व एव च (K1 हि). - Gi. 6 om. (hapl.) from 30d up to prior half of line 5 of 133\*. — d) K1 मारुतश्च (for पित°). - V1 B D S ins. after 30 (G1.e, which om. from 30° up to prior half of line 5, ins. after 30°):

133\* पितृणां च गणान्विद्धि सप्तेव पुरुषर्धभ। चत्वारो मूर्तिमन्तो वै त्रयश्चाप्यशरीरिणः। वैराजाश्च महाभागा अग्निष्वात्ताश्च भारत। गाईपत्या नाकचराः पितरो लोकविश्वताः। सोमपा एकशुङ्गाश्च चतुर्वेदाः कलासाथा। एते चतुर्षु वर्णेषु पूज्यन्ते पितरो नृप। एतैराप्यायितैः पूर्वं सोमश्चाप्याय्यते पुनः। त एते पितरः सर्वे प्रजापतिमुपस्थिताः। उपासते च संदृष्टा ब्रह्माणमितौजसम्।

[(L. 1) G2 पितृन्वे स- (for पितृणां च). B3 सप्त वै ; D1. 3 तस्येव; D4 तथैव. V1 B1 T1 G8-5 M भरत° (for पुरुष°). - (L. 2) V1 B5 Dn1 D3-3 transp. चलार: and मूर्तिमंतो वै. Bs त्रयश्चेवाश°; Dn Ds.4-8 M त्रयश्चापि श°. — (L. 3) Gs वैराजश्च महाभाग. Bs अग्निस्तात्ताश्च; Dn1 C. 2, 460 B. 2, 11, 44 K. 2, 11, 44

विश्वेदेवाश्च साध्याश्च पितरश्च मनोजवाः ॥ ३० राक्षसाश्च पिशाचाश्च दानवा गुद्यकास्तथा । सुपर्णनागपश्चवः पितामहम्रपासते ॥ ३१ देवो नारायणस्तस्यां तथा देवर्षयश्च ये । ऋषयो वालखिल्याश्च योनिजायोनिजास्तथा ॥ ३२ यच किंचित्रिलोकेऽस्मिन्द्द्रयते स्थाणुजङ्गमम् । सर्व तस्यां मया दृष्टं तद्विद्धि मनुजाधिप ॥ ३३ अष्टाशीतिसहस्राणि यतीनामुर्ध्वरेतसाम् ।

प्रजावतां च पश्चाशदृषीणामिष पाण्डव ॥ ३४ ते सा तत्र यथाकामं दृष्ट्वा सर्वे दिवौकसः । प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतियान्ति यथागतम् ॥ ३५ अतिथीनागतान्देवान्दैत्यान्नागान्मुनींस्तथा ॥ ३६ यक्षान्सुपर्णान्कालेयान्गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ३६ महाभागानमितधीर्ब्रह्मा लोकिपतामहः । दयावान्सर्वभृतेषु यथाई प्रतिपद्यते ॥ ३७ प्रतिगृह्य च विश्वात्मा स्वयंभूरमितप्रभः ।

°वाताश्च. G3 °व्वात्तादयश्च ता:. — (L. 4) B6 नमेथवा:; D3 एकचरा:; S (G1.6 om.) नाम परे. — (L. 5) V1 D5 धनुवेंदा:; S अन्वा(G5 °ना)हार्या: (for चतुवेंदा:). G2.3 कथास्तथा. — (L. 6) D1.2 एते वर्णेषु; G1.2.6 तथा (G2 एते) च त्रिषु. D3 वेदे ° (for वर्णे °). S इ(G2 M2 या-; G4 छ)ज्यंते. B1 मम (for नृप). — (L. 7) V1 Dn1·S एतैराप्यायित: (G2 °यके:; G3 °यिता:). D3.4 चाप्यायते (for °य्यते). S सोम आप्यायते (G1 सोम आप्याययेज; G2 सोमोप्याप्याय्यते; G3 सोम आप्यायते ; M2 सोमं चाप्याय्यते) जगत्. — (L. 8) B2 D1.2 एते च; G1.6 एते च (for त एते). — (L. 9) G2 उपासंते. G1 सा सृष्टा (for संहृष्टा).]

31 b) \$1 गुझका राक्षसास्तथा. — °) K2.3 सुपर्णनागाः पश्चवः; K4 G6 M2 सुपर्ण नागपश्चवः (G6 °नागश्चवः, corrupt); Ñ1 T1 G3-5 सुपर्णा (Ñ1 °ण-) नागपतयः; B1.8-5 Dn D3-6 नागाः (B5 °काः) सुपर्णाः पश्चवः; G2 सुपर्णनागपाशाश्च. — °) T1 G1.3-6 M सर्वे गच्छं(G1.8 °जं)ित तत्र वै. — After 31, V1 B D S ins.:

134\* स्थावरा जङ्गमाश्चैव महाभूतास्तथापरे।
पुरंदरश्च देवेन्द्रो वरुणो धनदो यमः।
महादेवः सहोमोऽत्र सदागच्छति सर्वशः।
महासेनश्च राजेन्द्र सदोपास्ते पितामहम्।

[(L. 1) T<sub>1</sub> G<sub>1.8-6</sub> M स्थावरं जंगमं चैन. G<sub>1</sub> M<sub>1</sub> महाभूतं.
— (L. 2) T<sub>1</sub> देनेस्यो. — (L. 3) V<sub>1</sub> सोमो° (for होमो°).
S महादेव(G<sub>8</sub> °सेन)श्च भगवान्. G<sub>4</sub> om. post. half of line 3 and prior half of line 4. B<sub>8.6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1-8.5.6</sub> M प्रवेसु (for सर्वशः). — (L. 4) B<sub>2</sub> राजेंद्रं. S (G<sub>4</sub> om.) महादेनश्च (G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> °सेनश्च; G<sub>8</sub> °देवस्तु) भगवान्. S नित्यामास्ते (for सदो°).]

32 a) S तत्र (for तस्यां). — b) T1 G3-5 M1 तत्र; G6 महा (for तथा). S1 G4 ते; K4 मे; T1 वे (for थे). — e) S1 M1 ऋषयो बालखिल्याश्च; K2.3 D5.6 (sup. lin. as in text) थो वालिखिल्याश्च; V1 व्यक्ष महात्मानो.

—  $^{6}$ )  $K_{4}$   $\tilde{N}_{1}$   $V_{1}$  च ये;  $G_{1.6}$  अपि (for तथा).  $D_{1}$  योनिजायोनिजस्तथा;  $G_{4}$  योजितायोनिजास्तथा.

33 G1.8 M om. 33. —  $^a$ ) D1.2 एवं (for यह). B1 त्रिलोकेषु (for त्रिलोकेऽस्मिन्). T1 G2-5 यक्तिचित्रिए लोकेषु. —  $^b$ ) D1.2 इइयंते.  $\stackrel{c}{\text{S1}}$  स्थासु $^{\circ}$ ; G4 स्थासु $^{\circ}$  (for स्थाणु $^{\circ}$ ). B1 G2.3 इइयं (G2 इइय-) स्थावरजंगमं. —  $^b$ ) G4 यद् (for तद्). K2.8 तद्विद्धि भरतर्षभ (= Gitā  $^{13}$   $^{26^a}$ ); B3-5 D (except D1.2) इति विद्धि नराधिप.

 $34^{a}$ )=4.65. $16^{a}$ .  $B_{3}$  °सहस्राणाम्. —  $^{b}$ )  $\S_{1}$   $B_{2}$  मुनीनाम्;  $B_{2-5}$  D  $G_{5}$  ऋषीणाम् (for यतीनाम्). — ')  $\S_{1}$   $\S_{2}$   $\S_{3}$   $\S_{3}$   $\S_{4}$   $\S_{5}$   $\S_{5}$   $\S_{6}$   $\S_{7}$   $\S_{8}$   $\S_{7}$   $\S_{7}$   $\S_{8}$   $\S$ 

35 °) S1 वसंति सा; K1 ते सा सर्वे; G6 ते तु तत्र K1 तथा कामं; S (except G2) यथान्यायं. — °) D1.1 हष्टाः सर्वे; T1 G1.3-6 M1 हष्ट्वा देवं; G2 सर्वे तुष्टा. — °) T1 G3-5 देवं (for तस्मे). — °) V1 B1.2.5 D सर्वे; S पुनर् (for प्रति-). Ñ1 B1-4 D1.2 G2 यथासुर्वे; B6 यथायथं.

36 °) K2 अतिथीनागमान्; V1 D1.2 अतीतानागतान्। G1 °थीनागतं. G2 देवा. — °) S दैत्यानेवं (G1.6 °निएं। G2 °नेव; M1 °न्दिञ्यान्; M2 °न्देवः). T1 G2-4 M transp. मुनीन् and तथा. B1.2.5.6 D तथा द्विजान्। G1.6 महामुनीन्; G5 तथा मुनिः (for मुनींस्तथा). — °) S1 तथा (for यक्षान्). K4 सुपर्णा-; B8 m सुवर्णान्. — 6) S1 गंधवीप्सरसास्तथा; K4 D6 °प्सरसांस्तथा; D1.2 °न्प्सरं स्तथा; D8 °प्सरसं तथा.

37 °)  $B_1$  °गोप्यमितधीर;  $T_1$  °गानमितया. —  $^b$ )  $K_1$  ब्रह्मः.  $D_2$  °पितामहं.  $G_1$  महालोकपितामहः. —  $M_2$   $o^{D_1}$   $37^{od}$ . — °)  $D_2$  यथावत्सर्वः. —  $^a$ )  $B_1$  यथा हि.  $K_2$  यथाहंप्रतिपद्यतौ; S ( $M_2$  om.) यथाहं प्रत्यपद्यत ( $G_2$  ° हं मित्रपद्यते;  $G_6$  ° हं प्रत्युपद्यत).

सान्त्वमानार्थसंभोगैर्युनिक्त मनुजाधिप ।। ३८ तथा तैरुपयातैश्च प्रतियातैश्च भारत । आकुला सा सभा तात भवति स्म सुखप्रदा ।। ३९ सर्वतेजोमयी दिच्या ब्रह्मार्पगणसेविता । ब्राह्म्या श्रिया दीप्यमाना शुशुभे विगतक्कमा ॥ ४० सा सभा तादशी दृष्टा सर्वलोकेषु दुर्लभा । सभेयं राज्ञार्द्ल मनुष्येषु यथा तव ॥ ४१ एता मया दृष्टपूर्वाः सभा देवेषु पाण्डव ।

38 °) Ñ1 V1 B D तु (for च). Ś1 K1-3 V1 भूताला; K4 धर्मा °(for विश्वा °). T1 G1.3-6 M तांस्तु सर्वांन्स (G1 तांस्तु भगवान्स; G3 स तांस्तु सर्वांन्; G4 तांस्तु स [sic]) भगवान्. — b) Ś1 B D स्वयंभूरमितद्युति:; G1.8 °भुरमितप्रभः; G6 °भूरमितप्रभो. — After 38°6, T1 G1.3-6 M1 ins.:

135\* मधुरेण साम्ना भगवान्प्रतिगृह्णाति नित्यशः।
[G1.6 साम्ना सुवाचा भग°. G1.6.6 प्रति(G1 °त्य)गृह्य च;
G8 प्रतिगृह्णातु.]

—  $M_2$  om.  $38^{ed}$ . — °)  $K_{1.4}$  सांत्वनामा( $K_4$ ° मानो)धे°;  $K_{2.8}$  सा च ( $K_3$  सांत) मानार्थसंयोगैर्;  $\tilde{N}_1$   $B_{3.6}$   $D_{1-5}$   $G_4$  सांत्वमाना( $D_4$  स्वांत्वपानो)धेसंयोगैर्;  $M_1$  सांत्वदानार्थ-संभोगैर्.  $C_{d}$  cites सान्तं (wrong for सान्त्वं = मधुरं), मानः, अर्थः, संभोगः. —  $^d$ )  $G_1$  युत्तया (for युनिक्त).  $K_1$  युनिक्त वसुधाधिप;  $\tilde{N}_1$  संयोजयित सर्वशः;  $D_{1.2}$   $G_2$  युनिक्त मनुजाधिपः.

39 °) K1 तथा तैरूपजापैश्च; D1 तथा तैरूपयानेश्च; G2 अपरेरूपयातेस्तु. Cd cites उपयाते: (as in text).

b) K1 प्रतिघातेश्च; K4 D6 °याद्मिश्च; V1 °पादेश्च; Dn D1.2.5 Cd प्रति(D1.2 °ती)यद्मिश्च; D8 °पद्मिश्च; D8 °पद्मिश्च; G6 प्रतियातेश्च. T1 G1.3-6 M सर्वशः (for भारत). G2 प्रतियातेस्तथापरेः. — °) Ñ1 अनुकूछा; G4 आमूछा सा. G3 नित्यं; M2 तत्र (for तात). — B1 om. 39<sup>d</sup>-40°.

b) D6 भवति:; T1 भवती. K2 [प]व; K3 [प]वं; स (for सा).

40 B<sub>1</sub> om. 40° (cf. v.l. 39). — °) Ds °जोमया. K<sub>2</sub> विद्या; G<sub>2</sub> गुआ (for दिन्या). — °) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.4</sub> नहार्षिनाणभाविनी; Ñ<sub>1</sub> °भावना; B<sub>1</sub> °प्रेरिता; G<sub>2</sub> M महर्षिनाणसेविता. — °) K<sub>8</sub> D<sub>6</sub> ब्रह्या; T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> ब्राह्म. D<sub>1.2</sub> दीन्यमाना. — °) Ś<sub>1</sub> सुगुआ; K<sub>1</sub> (before corr.). 2 सुगुभा; K<sub>1</sub> (by corr.) सुगुभा; K<sub>3</sub> सुशुभा; K<sub>4</sub> सुसुभा; V<sub>1</sub> गुभगा (for गुगुभे). S कांत्या चैव गतक्रमा.

तवेयं माजुषे लोके सर्वश्रेष्ठतमा सभा ॥ ४२ युधिष्ठिर उवाच ।

प्रायशो राजलोकस्ते कथितो वदतां वर । वैवस्ततसभायां तु यथा वदिस वै प्रभो ॥ ४३ वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता विभो । दैत्येन्द्राश्चेव भूयिष्ठाः सरितः सागरास्तथा ॥ ४४ तथा धनपतेर्यक्षा गुद्यका राक्षसास्तथा । गन्धर्वाप्सरसञ्चेव भगवांश्च वृष्ध्वजः ॥ ४५

C. 2. 481 B. 2. 12. 3 K. 2. 12. 3

41 °) T1 G1.3.5.6 M सा मया; G2 सभा या (for सा सभा). Ñ1 दिन्या (for हष्टा). — b) Ñ1 B D (except D1.2) T1 मया; G (except G2) M सभा (for सर्व-). K1 वल्लभा (for दुर्लः). — ') G1 सभेया. T1 °शार्दूलं. — d) V1 S (except M2) मानुषेषु. B6 तथा (for यथा).

42 a) B3 G1.2.4.6 M1 एषा (for एता). D3 G1.2.4
M1 °एवी. — b) K1.2 B D भारत (for पाण्डव).
— b) K2 Ñ1 V1 B D G2 समेपं (for तवेपं). — d)
K2 G3 (inf. lin. as in text) ग्रुभा; Ñ1 V1 B D
त(D4 भ)व (for सभा). G1.6 सभा श्रेष्टतमा ग्रुभा.
— After 42, B D S Cd ins. an addl. colophon (adhy. no.: Dn1 S 11; D3 10).

43 °) K4 G2.8 राजलोकासो; T1 G4.5 देवलोकासो.
— b) K4 T1 G2-5 कथिता. — ') Ś1 G2.4 दे ; D1.2 च
(for तु). K V1 'सभा नित्या (K1.8 'त्यो); G1.6
'सभा दिन्यां. — ') M2 यदा (for यथा). Ś1 K B5
D (except D1.2) G5 मे (for दे). G2.4 यथावदनुप्रदेशः;
G3 यथाबद्धदसि प्रभो.

44 °) \$1 K4 G2 वै; T1 G1.8-8 M च (for तु). Ñ1 V1 वरुणस्य सभा नित्या. — b) K2 नागले; K3 नागल्य- B1.3.4.6 D1.2 T1 G1.8-8 M तथा नागाः (T1 G1.8.5.6 यथा नागाः; M2 तथा नागः) सभासदः — e) K1 देलेंद्रेश. K4 Ñ1 V1 B D G1.5.6 चापि (for चैव). \$1 K1.3 भूयिष्टं.

45 °) T1 G5 ततो; M1 यथा. D1.2 धनपतिर.
— b) Ś1 अपि (for तथा). S राक्षसा गुद्धकाश्च ये
(G2 कास्तथा). — °) K4 प्सरसां चैव. — d) Ś1 K1.3
B1 D4 T1 G3 M1 भगवान्त्रृषभध्वजः.

46 a) D1.2 पितामहं (for मह:). Ś1 K4 ते (for तु). — b) K2 किल्पतास्ते. Ś1 तु; K4 सु:; V1 ते (for ते). — G1 om. (hapl.) 46°-47°. — D1.2 repeat

C. 2. 482 B. 2. 12. 4 K. 2. 12. 4 पितामहसभायां तु कथितास्ते महर्षयः ।
सर्वदेवनिकायाश्च सर्वशास्ताणि चैव हि ॥ ४६
शतकतुसभायां तु देवाः संकीर्तिता मुने ।
उद्देशतश्च गन्धर्वा विविधाश्च महर्षयः ॥ ४७
एक एव तु राजिर्षिहिरिश्चन्द्रो महामुने ।
कथितस्ते सभानित्यो देवेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ४८
किं कर्म तेनाचरितं तपो वा नियतव्रतम् ।
येनासौ सह शकेण स्पर्धते स्म महायशाः ॥ ४९

पित्रलोकगतश्चापि त्वया विप्र पिता मम।

दृष्टः पाण्डर्महाभागः कथं चासि समागतः ॥ ५०

किम्रक्तवांश्च भगवनेतदिच्छामि वेदितुम्।

त्वतः श्रोतुमहं सर्वं परं कौत्हलं हि मे ॥ ५१

नारद उवाच।

यन्मां पृच्छिसि राजेन्द्र हरिश्चन्द्रं प्रति प्रभो।

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य धीमतः॥ ५२

स राजा बलवानासीत्सम्राट् सर्वमहीक्षिताम्।

46°d (with v.l. as in other D MSS.) after 47.
— °) K4 Ñ1 V1 D (except D1.2) G3.5 M2 सर्वे (for सर्वे-). — d) Ś1 Ñ1 V1 B1-5 D (except D3.4) G4.5 M ह (for हि).

47 G1 om. 47 (cf. v.l. 46). — a) Ś1 B1 T1 G8-5 शकस्य च; K8 तत्र कतु: K4 Ñ1 V1 B2-6 D (except D3) G2.6 M शकस्य तु. (for शतकतु:). Ś1 G2 वै; B8.4 ते; D5 तु (for तु). — b) K3 संकीतिंतो. Ś1 विभो; K1 पुन: (for सुने). D3 देवास्ते कीर्तिता सुने; G2 देवाः संपरिकीर्तिताः. — e) Ś1 विद्याधरस्तु गंधवां. Cd glosses उद्देशः — d) Ś1 विदितास्तु; K1-3 G2 विचित्राश्च. — After 47, D1.2 (which om. 48ab) repeat 46cd with v.l. (cf. v.l. 46).

48 D1.2 om. 48ab. — a) G3 एप (for एक). Ñ1 राजपें. — b) T1 G1.3-6 M1 कथितसे (G1.6 स्तु) (for हरिश्चन्द्रो). K1 महामुनि:. — e) D1.2 राकस्य तु (cf. 47a); D4 कथितस्य; S (except G2 M2) हरिश्चंद्रः (for कथितसे). Ñ1 सभा नित्या; V1 B D सभायां वे (B1.8.6 D1.2 तु); T1 G5 सभां नित्यो; G1.6 सभां नीतो. Cv cites 48° exactly as in text (erroneously attributed by Sastri in part to his 2, 11, 15). — d) Ñ1 V1 यशस्त्रिन: (for महा°). — After 48, T1 G2-5 ins. (cf. 60):

136\* केन कर्मविपाकेन हरिश्चन्द्रो द्विजर्षभ। वेषु राजसहस्रेषु प्रभयाप्यतिरोचते।; while B4 ins. 137\* (see below).

49 a) Bs कि कमें तेन चरितं; G1 कि कर्तब्येनाचरितां; G6 कि कर्तब्येनाचरितां; G6 कि क्रेंत्वेद चरितं. — b) S1 K2.4 N1 V1 B1.5 D6.6 नियतवत; B2 D1.2 नियमवतं; B3.4 नियतास्मना; Dn1 D8 नियतं वतं. T1 G3-5 M नियमो वा यतवत; G1.6 नियमेन यतवत; G2 तपो वापि वतोपि वा. — K1-8 V1 B1 D4 ins. after 49ab: B4, after 48:

137\* किंचिद्दतं हुतं तेन इष्टं वापि महासुने ।
— °) K² येनासौ सह \* \* \*. — d) Ñ1 स्पर्धति; G1
मोदते. K4 V1 B1.2.4-6 D T1 G2 सु(V1 च; T1 G1
स)महायशाः; Ñ1 G1.3 M2 स्म महात्मना (G1 °मनाः);
G4.5 M1 स (M1 सु-) महात्मना; G6 स्म महासुनां (corrupt).
K² कथं वासिम माहायशाः (sic).

50 °) B1.5 Dn1 D3.5.6 M चैव (for चापि). Dn1 D4 पितृलोकं गतश्चेव. — b) G2 तत्र (for विद्र). K3.4 पितामहा: (K4°ह) (for पिता मम). — °) K3 महाराजः; K4 B3 Dn1 D1.2 G3.4 M1 महाभागः; G1.6 महारमा दुः G2 कथं चासीन् (for महाभागः). — d) S1 चैव; K1 B2.4-6 Dn D3-6 वापि; K2.3 वासि; Ñ1 V1 B1.3 D1.3 चापि (for चासि). K2 ममागतः; B1 D6 सभां (D6 भाः) गतः; Dn1 समागमः. T1 G1.3-6 M कथं त्वासीत्स (G1 M चासीत्स ; G6 चापि स)मागमः; G2 महाराजसमागमः.

51 °) \$1 Ñ1 वा; K1.3 स; K2 om.; V1 D1.2 खां; B1.6 मां; T1 G2.4.5 M मा; G3 मे (for च). K1 B6 D3 भगवान. G1.6 किमुक्तवान्महाभाग. — b) Ñ1 नार (for वेदितुम्). V1 B D तन्ममाचक्ष्व नारद (B1 पृष्ठतः; B5 Dn D3-6 सुवत). — After 51° 5, S ins.:

138\* अनागतमतिकान्तं तत्सर्वं त्वियं निष्टितम्। [ Gs अनाशितम् (for अनागतम्), and तिष्ठति (for निष्ठितम्). ]

— °) G2 त्वत्तत् (for त्वत्तः). B1.3.6 D1-3.5 इदं (for अहं). V1 B2.4.5 Dn D4.6 सर्वमिदं (for अहं सर्व). K8 पूर्व; Ñ1 ब्रह्मन् (for सर्व). Ś1 T1 G1.8-6 M स्वतः सर्वमहं (G1.6 M1 °मिदं) श्रोतं. — व) T1 G4.6 यति। G1.6 मुने; G8 धत्ते; M महत् (for प्रं). B2 मर्म (for हि मे).

52 G4 श्रीनारदः (for the ref.). — a) T1 G1 यं (for यन्). S1 K2 T1 G2.5 M मा (for मां). S (except G2 M2) कोंतेय (for राजेन्द्र). Cd cites 52ab

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

तस्य सर्वे महीपालाः शासनावनताः स्थिताः ॥ ५३
तेनैकं रथमास्थाय जैत्रं हेमविभूपितम् ।
शस्त्रतापेन जिता द्वीपाः सप्त नरेश्वरः ॥ ५४
स विजित्य महीं सर्वां सशैलवनकाननाम् ।
आजहार महाराज राजस्यं महाऋतुम् ॥ ५५
तस्य सर्वे महीपाला धनान्याजहुराज्ञ्या ।
द्विजानां परिवेष्टारस्तस्मिन्यज्ञे च तेऽभवन् ॥ ५६

प्रादाच द्रविणं प्रीत्या याजकानां नरेश्वरः।
यथोक्तं तत्र तैस्तिस्मित्ततः पश्चगुणाधिकम्।। ५७
अतर्पयच विविधेर्वसिभन्नीद्वाणांस्तथा।
प्रासर्पकाले संप्राप्ते नानादिग्भ्यः समागतान्।। ५८
भक्ष्यभोज्येश्व विविधेर्यथाकामपुरस्कृतैः।
रत्नौधतिर्पतेस्तुष्टेद्विजेश्व समुदाहृतम्।
तेजस्वी च यशस्वी च नृषेभ्योऽभ्यधिकोऽभवत्।। ५९ ६. २. 495 हि. २. 12 12 17

(entire) as in text. — °) K3 तत्ते तं; G4 ततोहं. B6 D1 वे (for सं-). — d) K3 D6 (before corr.) महात्रयं; S (except G2.4) चरितं (for माहात्रयं). — After 52, S ins.:

139\* इक्ष्वाकूणां कुले जातस्त्रिशङ्कर्नाम पार्थिवः ।
अयोध्याधिपतिवीरो विश्वामित्रेण संस्थितः ।
तस्य सत्यवती नाम पत्नी केकयवंशजा ।
तस्यां गर्भः समभवद्धमेण कुरुनन्दन ।
सा च काले महाभागा जन्ममासं प्रविश्य वै । [5]
कुमारं जनयामास हरिश्चन्द्रमकल्मषम् ।
स वै राजा हरिश्चन्द्रस्त्रैशङ्कव इति स्मृतः ।

[(L. 1)  $G_2$  इक्ष्वाकोस्तु. — (L. 2)  $G_{1.3.5}$  M °त्रेण धुस्थितः;  $G_{2}$  °त्रे धुसंस्थितः;  $G_{0}$  °त्रेण धीमता. — (L. 3)  $M_{2}$  सत्यरता. — (L. 5)  $T_{1}$   $G_{3.4.6}$   $M_{1}$  महाभाग.  $T_{1}$  जन्ममास्म;  $G_{1}$  राजभ्यासं;  $G_{2-4}$  M राजन्मा( $G_{4}$  °न्मां)सं;  $G_{6}$  राजाभ्याशं.  $G_{6}$  प्रपद्य तै. — (L. 6)  $M_{1}$  द्शमं (for कुमारं).]

53 °)  $K_2$  पूर्व मही°;  $G_{8.4}$  सर्वमही मृतां. — °)  $S_{1}$   $K_{2.8}$  सर्व- (for सर्वे). — °)  $B_{4}$  समृताः (for स्थिताः).  $K_{1}$  शासनाच पुरः स्थिताः;  $K_{2.8}$  सर्वदा शासने स्थिताः;  $D_{6}$  शासनावनतः स्थितः;  $G_{2}$  शासिता वंशमास्थिताः.

54 ) Śim जेतुं होम°; Bi चित्रं होम°; Di. 2 जैत्रहेम°; Ge जैत्रं रत्त°. — °) Śi K4 जिताः शस्त्रप्रतापेन; Ki-3 शस्त्रप्रतापे(K2 °प्रपाते)विजिता; Gi. 6 °प्रतापेश्च जिता. — d) Be (m as in text) सर्वे; G4 सर्वा (for सप्त). B4.5 D (except Di. 2) S (except G2) जने° (for नरे°). — After 54, Ge reads 61, followed by 140\*. 55 Ge om. 55-56. — ") Ki B D G5 M स निजित्य; Ti स हि जित्य. Di. 2 मही. B D M2 स्त्वां (for सर्वां). — °) K8 आजुहाव. Śi महातेजा;

K3 महाराजन्; G1 महाराजा; G3 महाराजो.
56 G6 om. 56 (of. v.l. 55). — d) K2 तस्य यज्ञस्य तेमवन्. — After 56, T1 G1-5 M read 61, followed by 140\*

57 a) S (except G2) अददाद् (for प्रादाच). G1.6 राजन् (for प्रीत्या). — b) Si K D4 याच (K1° च)केम्यो; B Dn D6 याचकानां (B6 D6 कान्स). K2 B3 D1.2 नरेश्वर; D3 जनेश्वर:; S (except G2) युधिष्ठर. — °) K1 तथोकं. Ñ1 तैस्तु ; T1 G1.3-6 M च फ्र(G1 कृ)तौ (for तत्र तैस्). V1 B D यथोक्तवंतस्ते तस्मिन्; G2 यथोकं तत्र तैस्तेस्त . — d) Ñ1 तत्तु ; G1 स्थितः (for ततः). K2 पंचगुणात्मकं.

58 °) K3 अतर्पयत्सु-; T1 °पंयं च; G4 समर्पय(sup. lin. समर्चय)च. T1 G5.8 वसुमिर; G1.3.4 M2 बहुमिर; M1 पशुभिर् (for विविधेर्). — S1 om. (hapl.) 586-59°. — b) Ñ1 B5 Dn D4-8 तदा (for तथा). B1.2.4.8 D1.2 धनैः स (B1 दानैः स; B4.8 धनैः सु-; D1.2 धनैः अ बहुशो द्विजान्; S ब्राह्मणान्भरतर्षभः — °) K1 प्रासर्पिः; K8 प्रदानः; Ñ1 B5 D6 प्रसर्पः; V1 B3 प्रतर्पकाले (B8 °प्यकालः); B1 (m as in text) प्रतप्यः; B2.4.8 (m as in text) प्रसाद्यः; D3.4 प्रासर्प्यः; Cd as in text. T1 G8-6 M प्रज्ञकालेथ (T1 G8 M1 °ले च; G6 °ले तु) संप्रासानः; G1 यज्ञकालेथ संप्रासा; G2 ये तत्र काले संप्रासा. — d) D1.2.4 G2 समागताः

59 \$1 om. 59a (cf. v.l. 58). — a) K1.2 B1-1.8 D2 भक्षेर; K4 Dn D3 भक्ष-; Ñ1 V1 B5 D5.6 भक्ष्य- (for भक्ष्येर्). T1 G3-5 पानैश्च; G1 \* येश्च; G2 M रतेश्च; G6 पेयेश्च (for विविधेर्). — b) K1 यथाकामं पुरस्कृतेः; Ñ1 ° ममुपस्कृतेः; V1 ° मसमन्वितेः; B5 ° मसत्पंयत्; D3 ° येपुरस्कृतेः; S यथाकाममुदा(T1 G2.5 ° कालमुदा-; G3 ° काममुपा-; M2 ° कममुदा)हतेः. — b) K1 रतेः भतेः; B1 रताह्येस्त ; B2.3.6 D1.2 G2 रतीधेस्त ; M1 ° रतोघत . G1.6 M1 हृष्टेर् (for तुष्टेर्). — b) B2.5 G2 द्विजेश्च समुदाहतः; T1 G1.8-6 M1 द्विजेश्चेद (G1 ° श्वेत)मुदाहतं. — b) B3 D3 तेजस्वी च नृपेभ्योसो (D3 ° पि). — b) भवेत् (for Sभवत्). K1.2.4 नृपेभ्योप्यधिको भवान् (K4 भव); B3 सर्वेभ्योप्यधिको भवान् (C5 भवत्); B3 सर्वेभ्योप्यधिको भवान्

C. 2. 496 B. 2. 12. 18 K. 2. 12. 23 एतस्मात्कारणात्पार्थं हरिश्चन्द्रो विराजते ।
तेभ्यो राजसहस्रभ्यस्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ ६०
समाप्य च हरिश्चन्द्रो महायज्ञं प्रतापवान् ।
अभिषिक्तः स शुशुभे साम्राज्येन नराधिप ॥ ६१
ये चान्येऽपि महीपाला राजस्र्यं महाऋतुम् ।
यजन्ते ते महेन्द्रेण मोदन्ते सह भारत ॥ ६२
ये चापि निधनं प्राप्ताः संग्रामेष्वपलायिनः ।

ते तत्सदः समासाद्य मोदन्ते भरतर्षभ ॥ ६३
तपसा ये च तीत्रेण त्यजन्तीह कलेवरम् ।
तेऽपितत्स्थानमासाद्य श्रीमन्तो भान्ति नित्यशः॥६१
पिता च त्वाह कौन्तेय पाण्डः कौरवनन्दनः ।
हरिश्रन्द्रे श्रियं दृष्टा नृपतौ जातविस्मयः ॥ ६५
समर्थोऽसि महीं जेतुं आतरस्ते वशे स्थिताः ।
राजस्रयं ऋतुश्रेष्ठमाहरस्रेति भारत ॥ ६६

सर्वेभ्योभ्यधिकोभवत् (G1 M1 °को भव); T1 G5.6 सर्वेभ्यो द्यधिको भव; G2 सर्वेरभ्यधिकोभवत्; M2 सर्वेभ्यो द्य(भ्य)-धिकोभवत्.

60 °) K1 V1 B2-6 D G6 राजन्; Ñ1 T1 G3-5 M तात; G1 राजा (for पार्थ). B1 एतस्मिन्कारणे राजन्.

- °) K2 विजायते; S (except G2) युधिष्ठिर (for विरा°). - °d) B3 तं (for तद्). S तेषु राजसहस्रेषु प्रभयाप्य (M2 °या ज्य) तिरिच्यते. - 60<sup>d</sup> = Gītā 13. 26<sup>d</sup>.

61 S reads 61 after 56 (Ge, after 54; M2 further transp. 61° and 61° d). — क ) K3 समाप्ये च; B1 समाप्य तु. K4 transp. हरिश्चन्द्र: and महायज्ञं. S समासयज्ञों (M2° ज्ञें) विधिवद्धरिश्चंद्र: प्रतापवान्. — °) K1.4 Ñ1 V1 B4.5 D (except D1.2) G1.5.6 M ° पिक्तश्च; K2.3 ° पिकस्त; G2 ° युक्तश्च. — क ) V1 B2.6 D1.2 साम्राज्ये वे. B2.6 D1.2.4 T1 G1.5.6 M1 नराधिप:; G4 नर्षभ:. — After 61, S ins.:

140\* राजस्येऽभिषिकस्तु समाप्तवरदक्षिणे।
[G2 °स्याभिषिकश्च; G8 °स्येभिषिके तु; G5.8 °स्येभिषि-

62 °) K<sub>2</sub> V<sub>1</sub> B<sub>1.2.4.5</sub> D' (except D<sub>1.2</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>1.3-6</sub> M च (for Sq). G<sub>1</sub> महाराजा; G<sub>3</sub> महीपाल; G<sub>5</sub> महाराज (for महीपाला). B<sub>8</sub> ये चान्ये पृथिवीपाला; G<sub>2</sub> ये यजंते महीपाला. — °) K<sub>1</sub> यजंते वै; S संप्राप्तासे (G<sub>2</sub> सर्वे तेन). B<sub>4.5</sub> D<sub>1</sub> D<sub>8.5.6</sub> G<sub>2</sub> सहेंद्रेण; G<sub>3</sub> नरेंद्रेण. — d) K<sub>2</sub> स नु मारत; Ñ<sub>1</sub> सह वै दिवि; B<sub>3.5</sub> D (except D<sub>1.2</sub>) भरतर्षम.

63 \$1 om. 63. — ") K Ñ1 चान्ये (for चापि). K8 मन्य (for प्राप्ताः). — ") M1 संप्रामेप्यपला". — ") K4 माहेंद्रं सद आसाध; Ñ1 तेपि तत्सदमासाध; B1-5 Dn D1-8.5.6 ते तत्सदनमासाध; T1 G8-5 ते प्राप्तास्तां सभा राजन; G1.2.6 M2 ते तां सभा समासाध (G2 "गम्य); M1 ते तां सभामासाध (submetrical). — ") K4 पांडु-नंदन; T1 G8-5 सह भारत; G1 भरतर्षभः; G2 दिवि भारत.

64 °) D3 कालेन; G2 घोरेण (for तीब्रेण). — °) G1.6 त्यजं(G1 °ज)ति स्वकले°; G2 त्यक्त्वा जीण कले°. — °) K1 ते च (for तेऽिप). K4 B2 तेपि तत्स्थानं समासाद्य (hypermetric); B5 ततः स्थानं समासाद्य; Dn D1.4-6 M2 ते तत्स्थानं समा°; D3 ते तत्सदनमा°. — °) G2 श्रीमतो.

65 °) K1.8 तवाह; B1.6 D1.2 Cd त्वामाह; B3.4 ते स हि; D8 त्वां त्वाह; G1 च तव (corr. from च तत्व); G4 ह त्वाह; Cv [आ]ह त्वा च (for च त्वाह) र्डा कौरव्य:; K2-4 B5 D8 कौरव्य (for कौन्तेय). — °) र्डा K2 Ñ1 V1 B1.2.4.6 D2.4 G2 कौरवनंदन; D5 पौरव नंदन:; T1 G1.3-6 M कौरववर्धनः (G8 °न). B6 शृणु तं पांडुनंदन; Dn(!) पांडुस्ते पांडुनंदन. — °) K2 हरिश्चंदः; D4 हरिश्चंदः. — °) T1 नृपते. G2 सर्वपूज्यतां (for जात°). — After 65, Ñ1 V1 B D ins.:

141\* विज्ञाय मानुषं लोकमायान्तं मां नराधिप । प्रोवाच प्रणतो भूत्वा वदेथास्वं युधिष्ठिरम् ।

[(L. 1) B2 D1.2 नराधिपः. — (L. 2) Dn1 प्रवणी (for प्रणतो). D1.2 नदश्यास्त्वं; D3 नदाशु त्वं.]

66 a) G1 समर्थोहं; G4 °थोंपि. — b) Ñ1 V1 B (except B4) D स्थिता वशे (by transp.); G2 (suplin.) यशस्त्रिनः. — °) K2 राजसूर्यं ऋतुवरम्; K3 राजन्स्यं ऋतुश्रेष्टम्. — a) G1 आभरस्त्र. — After 66, V1 B D ins.:

142\* त्वयीष्टवति पुत्रेऽहं हरिश्चन्द्रवदाशु वै।
मोदिष्ये बहुलाः शश्वत्समाः शक्तस्य संसदि।
एवं भवतु वक्ष्येऽहं तव पुत्रं नराधिपम्।
भूलेंकं यदि गच्छेयमिति पाण्डुमथाञ्चवम्।

[Before line 3, a few MSS. ins. नारद उ. — (L. 3) B1.2.5 D2-5 पुत्रं तब (by transp.); B3.4 पुत्रं ते च. B D2.3.5.6 नराधिप; D4 युधिष्ठिरं. — (L. 4) B1 स्वर्शेकं; B4 भूलोकं. ]

67 After 67ab, G2.8 M1 ins. (cf. 67ed):

तस त्वं पुरुषच्याघ्र संकल्पं क्ररु पाण्डव ।
गन्तारते महेन्द्रस्य पूर्वैः सह सलोकताम् ॥ ६७
गृह्विष्ठश्च नृपते कतुरेष स्मृतो महान् ।
छिद्राण्यत्र हि वाञ्छन्ति यज्ञघा त्रह्मराक्षसाः ॥ ६८
गुद्धं च पृष्ठगमनं पृथिवीक्षयकारकम् ।
किंचिदेव निमित्तं च भवत्यत्र क्षयावहम् ॥ ६९
एतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यत्क्षमं तत्समाचर ।
अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुर्वण्यस्य रक्षणे ।

भव एधस्व मोदस्व दानैस्तर्पय च द्विजान् ॥ ७० एतत्ते विस्तरेणोक्तं यन्मां त्वं परिष्टच्छसि । आष्टच्छे त्वां गमिष्यामि दाशाईनगरीं प्रति ॥ ७१

### वैशंपायन उवाच।

एवमाख्याय पार्थभ्यो नारदो जनमेजय । जगाम तेर्वृतो राजन्तृषिभियैः समागतः ॥ ७२ गते तु नारदे पार्थो आतृभिः सह कौरव । राजस्यं ऋतुश्रेष्ठं चिन्तयामास भारत ॥ ७३

C. 2. 513 B. 2. 12. 34

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकाद्शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ समाप्तं सभापर्व ॥

143\* गन्तारस्ते महेन्द्रस्य पूर्वे सर्वे पितामहाः। सलोकतां सुरेन्द्रस्य त्रैलोक्याधिपतेर्नृप। [(L. 1) G2 पूर्वे पूर्वेपितामहाः,]

— G2 om. 67<sup>cd</sup>. — °) Ši B2.4 Cd गंतार: स्थ; Vi B1.8.5 Dn D3-6 गंतासि त्वं; Di (corrupt) स गंतास्क; D2 स गंतास्थ; S (G2 om.) गंतासि वै. — <sup>d</sup>) Ši K Ñi B6 स(K1 B6 पू)र्व एव; B1 सर्वमेव; B2 सर्वेरेव; D4 सर्वे: सह; G (G2 om.) M1 प्वें: सर्वें: — After 67, B4 (cf. 143\*) repeats 67<sup>cd</sup> [with v.l. पूर्व एव (for पूर्वे: सह).]

68 °) K1 S बहुविझस्तु कोतिय (K1 G1.2 नृपते).

- °) G4 महत् (for महान्). — With 68° of, of. Rām.
1.12. 17° (Kumbh. ed.). — °) K4 छिद्रं यत्र हि
वांछति; Ñ1 B Dn D1-3.5.6 S छिद्राण्यस्य तु (Ñ1 B3.6

D1.2 °ण्यत्र तु; D3 °ण्यस्य च; T1 °ण्यस्यं तु) वांछति.

69 D1.2 om. 69ab. — a) B1 युद्धं हि. Ś1 ए(or ए) एगमनं; K1(orig.).2.4 Ñ1 एए(or °ए) रामनं; K1(sup. lin. sec. m.).3 B1 दु(B1 ह) एशमनं; V1 दुष्टमनसः; B2-6 Dn D3-6 क्षत्र(D3 रात्र) शमनं; G2-4 प्राणिशमनं; M एए। जामं; Cd एएसवनं. — b) Ś1 B4.5 D(D1.2 om.) T1 G1.4 M2 °क्षयकारणं. — °) D4 किंचिद्देव-; G2 किंचिदेवनं; Cd as in text. G3 निवृत्तं. S (except G2) दु(for च). — a) Ś1 Ñ1 भवत्येव. T1 G (except G2) M2 भया° (for क्षया°). M1 भवत्यत्रासुखा(marg.° शुभा)-वहं. — After 69, S (except G2) ins.:

144\* एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः करवाणि ते।
[M1 भूयः किं (by transp.). G1.6 कथयामि (for कर°).]
70 °) K1 Ñ1 V1 B2.4-0 D (except D3) M2
व्यक्षेमं. K3 यज्ञमेतत्समाचर. — °) Ś1 °मत्तोश्थितं; K1 B3
Dn D1.2 G5.6 °मत्तः स्थितो; K2 °मत्तो \*\*; K3 °मेत•

स्थितो; B6 T1 G1.8.4 M1 °मत्तस्थितो. — <sup>d</sup>) K2 D4 G1-3 °वर्णस्य. — <sup>e</sup>) ई1 भवस्व चैव; K1 भव एजस्व; Ñ1 भवन्ने धस्व; G1 भव सायस्व; G6 भव साधस्व. — <sup>f</sup>) V1 B2-6 D धनैस; T1 दादोस् (corrupt.); G3 दारैस् (for दानैस्). K1 सदानैस्तर्पय द्विजान्; K2 प्रभूते (sic) तर्पयन्द्विजान्; K3 प्रभूतांस्तर्पय द्विजान्; B1 धमैश्वर्यपरो द्विजान्; G1 दाने संतर्पयन्द्विजान्; G2 सुदानैस्तर्पयन्द्विजान्; G5 धनैस्तर्पयत्विजान्.

71 a) K2 एतत्ते विस्तरे प्रोक्तं. — b) M2 यथा (for यन्मां). K1.2 यन्मां स्वमनुष्ट्छितः; K3 यन्मा स्वमनुष्ट्छितान्. — e) Ś1 D4 स्वा. — d) K2.8 दशाहे (K3 e) नगरीं; B3 Dn1 D1.2 T1 G2-8 M1 दा(T1 द)शाईनगरं; G1 द्वारकानगरं. — Cd cites 71cd (entire) as in text.

72 G1.6 read 72°-73° after वैशं° उ° of the next adhy. B1 G2 M1 om. the ref. — °) T1 G8 एतद् (for एवम्). G2 आज्ञाय (for आख्याय). Cd cites text. — °) Ś1 K4 D1.2 Cd नारदो भगवानृषिः. — °) G2 तैथुंतो. — °) K4 ऋषिवयैः; G1 ऋषिभिस्ते; G2 °भिये; G6 °भिस्तेः. K3 समावृतः; T1 G2 समागताः; G1 महास्मिभः.

73 For sequence of G1.6 cf. v.l. 72. — a) K4 गतिथ; D5 गतेषु. Ñ1 V1 G2 राजा (for पार्थो). — b) \$1 V1 भारत; Ñ1 B (except B3) Dn T1 G2-4 M2 कौरव:; D1.2 कौरवै:. G1.6 आतृिभः परिवारितः. — G1.6 om. 73ed. — e) K2 Ñ1 ऋतुवरं. — d) \$1 K2 V1 B5 Dn D1.4-6 पार्थिव:; K1 भारत:; Ñ1 वे तदा; B6 D3 पार्थिव (for भारत).

Colophon. — Sub-parvan: N (except K4) सभा-वर्णन (Ñ1 V1 लोकपालसभाख्यान); to it K3 V1 B1.2.6

92

C. 2. 514 B. 2. 13. 1 K. 2. 13. 1

### वैशंपायन उवाच।

ऋषेत्तद्वचनं श्रुत्वा निश्चास युधिष्ठिरः। चिन्तयत्राजस्याप्तिं न लेभे शर्म भारत ॥ १ राजधीणां हि तं श्रुत्वा महिमानं महात्मनाम्। यज्वनां कर्मभिः पुण्यैलेंकप्राप्तिं समीक्ष्य च॥ २ हरिश्चन्द्रं च राजधिं रोचमानं विशेषतः। यज्वानं यज्ञमाहतुं राजस्यमियेष सः॥ ३ युधिष्ठिरस्ततः सर्वानचियत्वा सभासदः। प्रत्यचितश्र तैः सर्वैर्यज्ञायैव मनो दघे ॥ ४ स राजस्यं राजेन्द्र कुरूणामृषभः ऋतुम् । आहर्तुं प्रवणं चक्ते मनः संचिन्त्य सोऽसकृत् ॥ ५ भूयश्राद्धुतवीयौंजा धर्ममेवानुपालयन् । किं हितं सर्वलोकानां भवेदिति मनो दघे ॥ ६ अनुगृह्णनप्रजाः सर्वाः सर्वधर्मविदां वरः । अविशेषेण सर्वेषां हितं चक्ते युधिष्टिरः ॥ ७ एवं गते ततस्तिसिन्पितरीवाश्वसञ्जनाः ।

D add समाप्त. — Adhy. name: Ni पांडुसंदेशकथनं; B4 नारदयुधिष्ठिरसंवादः; Mi राजसूयोपोद्धातनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Ki (marg. sec. m.). 2. 3 11 (as in text); Ñi Vi Dn S 12. — S'loka no.: K2 74; Dn 34; Dl. 2 35; Mi 39.

#### 12

1 After the ref., G1.6 (which om. 1<sup>ab</sup>-2<sup>ab</sup>) read lines 72<sup>ab</sup>-73<sup>ab</sup> of the previous adhy. — <sup>a</sup>) K1.2 तु (for तद्). — <sup>b</sup>) K2 धमेपुत्रो (for निश्धास). — <sup>e</sup>) Ñ1 V1 B1m.8.5 Dn D8-6 चिंतयत्राजसूरे(D6 °र्दे) छि; B1.2 D1.2 चिंतयानस्तु (B1 °मास) राजेंद्रो.

2 G1.6 om. 2<sup>ab</sup> (cf. v.l, 1). — a) Ñ1 V1 B1.2.5.6 D G2 M च (for हि). K1-8 G2 तत्; B8 स; D8 तां (for तं). — b) K1.4 D5 M1 यज्विनां; K2 याज्वनां; Dn2 यज्ञानां. D1.2 कमीनिपुणेर् (for भि: पुण्येर्). — d) K2 D1.2 कोकप्रासं.

3 °) K4 Ñ1 B1-3.6 D1.2 G2 राजानं (for राजापें).

— °) G1.6 राजस्याद (for रोचमानं). B1 विचिंत्य च (for विशेषतः). — °) K2.8 B8 D1.2 Gd यज्ञानां; B1 G1 यज्वनां; D6 G6 यज्ञानां; G2.4 पार्थस्तं (G4 °स्तु). Ś1 आहर्तं च महायज्ञं. — °) B1.2.6 वे (for स:). B5 °स्यं विशेषतः.

4 °) S (except G<sub>2</sub>) ततः सभासदः (for युधि-श्विरस्ततः). Si K तु (K4 च) तान् (for ततः). — °) Tı G (except G<sub>2</sub>) Mı नृपोत्तमः; M₂ नरोत्तमः (for सभासदः). — °) Вь अभ्य° (for प्रत्य°), K₂-4 D₄ तु (for च). Ві सभैः (for च तैः).

5 G1. 4.6 om. (hapl.) 5-6. — a) Ds राजसूरं च (for स राजसूरं). K1 Dn2 T1 G5 M1 राजेंद्र:; B1 विधि

वत् (for राजेन्द्र). — b) Śi Bs D (except Di.2) त्र (for ऋतुम्). — b) Bs प्राहर्तुं. Ks G2.5 प्रणवं. — b) Śi K4 B2-6 Dn2 D3-6 M च; Dn1 वा; T1 सा (for सः) K2 मनः सेंचित्य (sic) सोमकृत्; B1 संचित्य मनसासकृत्.

6 G1.4.6 om. 6 (cf. v.l. 5). — a) Ñ1 V1 भूर आद्भुतवीयों वे. — b) Ś1 K B3-6 D (except D1.2) भ े चितयन् (for 'पालयन्). — ') D1.3 विहितं; G2 दिताः (for किं हितं). K सर्वलोकस्य.

7 °) D1 अनुगृह्णात; G1. 3. 8 अन्वगृह्ण्त्र, G5 अन्वगृह्ण् (for अनुगृह्ण्यू). — °) S1 K4 B1. 4. 5 D (except D1.) T1 G (except G2) M सर्व (G4 °वा)धर्मभृतां वर:; B3 °ध्यं विशारदः. — After 7, V1 B2-6 D S ins. (Cv glosses)

145\* सर्वेषां दीयतां देयं मुण्णन्कोपमदानुभौ । साधु धर्मेति धर्मेति नान्यच्छ्रयेत भाषितम् ।

[ (L. 1) Ti G3-6 M Cv कियता; G2 दीयतां (for सर्वेषां) G2 कीयतां (for दी°). Cv cites as above; Cn cites दीवर्ग (noting an unspecified पाठांतर). B2-6 De मुण्ण(B मुंच)न्कोपमलाबुमी; Ti G Mi मुक्त (G1 तस्य; G4 अक्त)कोपैकें विना; M2 मुक्तपापो बलोद्धतः; Cv मुक्तकोपो बलान्वितः (for the post. half). — (L. 2) B2. इ साधुकमेंति; Ti G5 सर्थं इति; G1 सल्बधमीस; G4 सत्वधमीम; G8 स तु धमीस्य (for सर्धे धमेंति). Cv implies as above. S Cv पा(M2 चा)वैर्ष (for धमेंति). S (except G1-3) अयत; Cv as above.]

8 °) Dn1 गते तदा; S वृत्ते जगत् (G2 गते तत्र) (for गरि ततस्). D3 तेसान् (for तस्मिन्). — ठ) K4 B1 G2 प्रजी (for जनाः). Ś1 पितरीव स्वके यतः; T1 G1.3-6 M शीरी नवरज्यत. — °) K1.4 द्वेष्यस्; G1.6 द्वेषस् (for द्वेष्टी) — °) D4 न तस्य; G6 तत्तस्य; (for ततोऽस्य). °जातशत्रवः. — After 8, V1 B (B1 marg.) D S in<sup>5.4</sup> passage given in App. I (No. 4).

00 . ]

न तस विद्यते द्वेष्टा ततोऽस्याजातशत्रुता ॥ ८ स मित्रणः समानाय्य आतृश्च वदतां वरः। राजस्यं प्रति तदा पुनः पुनरपृच्छत ॥ ९ ते पृच्छचमानाः सहिता वचोऽधर्यं मन्त्रिणस्तदा । युधिष्ठिरं महाप्राज्ञं यियक्षुमिदमञ्जयन् ॥ १० येनाभिषिक्तो नृपतिर्वारुणं गुणमृच्छति । तेन राजापि सन्कृत्सं सम्राज्जुणमभीप्सति ॥ ११ तस सम्राङ्गणाहस्य भवतः कुरुनन्दन ।

राजस्यस्य समयं मन्यन्ते सुहृदस्तव ॥ १२ तस्य यज्ञस्य समयः स्वाधीनः क्षत्रसंपदा । साम्ना पडमयो यसिश्रीयन्ते संशितव्रतैः ॥ १३ दर्वीहोमानुपादाय सर्वान्यः प्राप्नुते ऋतून् । अभिषेकं च यज्ञान्ते सर्वजित्तेन चोच्यते ॥ १४ समर्थोऽसि महाबाही सर्वे ते वश्रगा वयम् । अविचार्य महाराज राजस्ये मनः कुरु ॥ १५ इत्येवं सहदः सर्वे पृथक्च सह चाबुवन् ।

9 Before 9, Dn2 D2.5.6 वैशं उ°. — a) B2-4 transp. स and मंत्रिण:. B1 समाह्य; D4 भाष्य; D5 (by corr.) °नीय (for °नास्य). — b) B1 यजतां (for ब्दतां). Ks बर; D4 वरा:. - ") Bs यदा (for तदा).

10 ") \$1 K4 प्रोच्यमाना:; K2.3 Ñ1 V1 B D G1.5.6 № पृच्छ° (for पृच्छय°). — b) र्रा वचस्तं; Dni Ds वचोर्थ; Ds थाँ (for °Seर्य). K1. 2, 4 B2. 4, 6 D1. 2 तथा (for तदा). - °) र्रा K2.4 महाराजं; K1 °राज; K3 °त्मानं; B1 °बाहुं; B3 °प्रज्ञं; G2 °राजन्; G4 °प्राज्ञा (for °प्राज्ञं). — d) D2 G2 विवक्षुम्; D6 जिघृक्षुम् (for यियक्षुम्). G4 अत्रवीत् (for अञ्जवन्). T1 अधियक्षुमिदञ्जवन् (sio); G1 इदं वचनमञ्जवन्.

11 °) र्श र्भे र रेश के अ नृपते (for नृपतिर्). — ) K1 Ñ1 V1 T1 G2-4 M गृहम्; B1.6 पदम्; Cd गुणम् (as in text). K1 T1 G3 M2 इच्छति; K2 B1 अच्छति; Bi अहीत (for ऋच्छति). G1 वारणच्छत्रमिच्छति; G5 वारणावतिम°; Gs वारणत्रो\*मिच्छति. — °) G1 एवं (for तेन). K1 सर्जि च; K2.3 राजैव (for राजापि). K1 स; K3 T1 G4 M2 सत्; K4 B2.4 तत्; Ñ1 V1 B1.3.5.6 D तं (for सन्). G4 कुलं (for कुत्स्नं). — d) K3 तस्माद् (for सम्राह्-). Cd cites सम्राङ्गुणं (as in text). Si Bi Ti G1.8-6 M अभीप्सते; D6 अभीत्सति. G2 स सम्राङ्गणमहैति. 12 a) D8 Gr. 6 तसात् (for तस्य). Ks तसाद् (for सम्राहः). B4 -गुणाहश्च; G4 (sup. lin. as in text) उहाहस्य. Cd cites सम्राङ्कणाहस्य (as in text). — ले K1 सामद्रयं; Cd समयं (as in text). Bs. 4. 6 transp. समयं and मन्यन्ते. K4 मंत्रिणस् (for सुहृदस्). 13 °) K1 यस्य. B1 D2 समयं; Cd समयः (as in

text). — 8) \$1 त्वादीन:; K2 स्वाधीना; B1 स्वाधीनं; G1

(corrupt) स्वामिन[:]. Kı क्षत्रसंभवा; Cd as in text. े) Dni सम्राह; Ti सामा; Gi यता; Gs.4 M2 नाम्ना;

तिसान् (for यिसान्). — d) K1 श्रीयंते; K3 G1 corrupt; K4 धी°; B1 नी°; G4 व° (for ची°). र्रा K ब्रह्मवादिसि:; some MSS. शंसितव्रतै:.

14 a) \$1 K4 D2.4 T1 G2.8 द्विहोमान्; K1.3 हवि-होंमान्; K2 हविहो°; Ñ1 दवींहोमाद्; B1 दवींहोमम्; Ds द्रव्यहोमान्; G1 दर्दिण ; Cv दर्वी (as in text). G4 (corrupt) द्वीं हि मानुषादाय. - ) K2 सर्वा (for सर्वान् ). K2.3 यः प्राप्तयात् (K2 °या); D3 यत्प्राप्तते; T1 G1.3-6 M1 संप्राप्य च; G2 प्राप्तोति यः; M1 (inf. lin.). 2 संप्राप्तते (for यः प्राप्तते). Cd cites प्राप्तोति; Cn प्राप्तते. Bi सर्वतः प्राश्चते ऋतून्; D1.2 सर्वतः प्राप्य संस्कृतं. — °) K1.2 B1 D1. 2 G1. 6 अभिषेकस्य; Ks अभिद्ये (read वे )चन-; T1 G8-5 M अभिषेकश्च; G2 महाभिषेको (for अभिषेकं च). K1-3 यागांते ; Ñ1 V1 B1. 2. 4. 8 D (except D3. 5) G1 M1 यसांते ; Bs यसास्ते (for यज्ञान्ते). — d) K2.4 D1 (m as in text) सर्व(K1 सर्व)यत्रेन; S सर्व(G8 वें)वित्तेन (for °जित्तेन). K1 योध्यते; D1.2 वाच्यते; G8 युज्यते (for चोच्यते).

15 °) K1 महाराज; S (except G2) भाग (for °बाहो). — b) Ks चै (for ते). — After 15ab, B D (except D1) ins.:

146\* अचिरात्त्वं महाराज राजसूयमवाप्स्यसि । — °) Dr सुविचार्य; G1 अविचारं (for अविचार्य). — व) B1 कृथा: (for कुरु).

16 b) Si पृथात्मजमथाञ्चवन्; Ki पृथकपृथगथाञ्च ; Ki पृथरवा सह वासु $^{\circ}$  ;  $^{ ext{Ks}}$   $^{\circ}$ ग्वा सह वाबुवन् ;  $^{ ext{K4}}$   $^{\circ}$ क्च सहिता $\mathbf{g}^{\circ}$  ; V1 B1. 2. 4. 6 Dn1 D1. 2 G4 ° 1व चनमड़ °; D3. 5 ° क्च सह साबु°; G1. 6 °क्खेन वचोबु°. — °) B1.6 सहशं (for स धर्म). Ñ1 तच्च; G1.8 श्रीमान्; M1 श्रुत्वा (for तेषां). B1. 2 D1. 2 सदस्यानां ततस्तेषां. — . d) M1 तेषां (for श्रुखा). Ñ1 श्रुत्वा तेषां वचो नृप; G2 सर्वेषामेव भाषितं. — °) S1 Ñ1 इष्टम्; Bs प्रियम्; Bs. हृष्टम्; T1 Gs.4 सृष्टिम् (Gs

स धर्म्य पाण्डवस्तेषां वचः श्रुत्वा विशां पते । धृष्टमिष्टं वरिष्ठं च जग्राह मनसारिहा ॥ १६ श्रुत्वा सुहृद्रचत्तच जानंश्राप्यात्मनः क्षमम् । पुनः पुनर्मनो दधे राजस्याय भारत ॥ १७ स आतृभिः पुनर्धीमानृत्विग्भिश्च महात्मभिः। धौम्यद्वैपायनाद्येश्व मन्त्रयामास मन्त्रिभिः ॥ १८ युधिष्टिर उवाच।

इयं या राजस्यस्य सम्राडहस्य सुक्रतोः।

°एम्); G1.6 क्तुंम्; Cd. v धृष्टम् (as in text). — f) B1-8.6 D1.2 M1(inf. lin.).2 जगाम (for जग्राह). K1 G3 गिरा; V1 B (B5 marg.) D1.2 हिंद; G2 ऋतं (for [अ]रिहा).

17 °) B1 तथ्यं; B3 त्तु; B8 तेषां; T1 G1.8.5.6 M क(T1 Gs का)ल्यं (for तच). D1.2 श्रुत्वा च सुहृदस्तस्य; G4 कृत्वा सुहज्जनः कर्ल्यः — b) K1 जानिज्ञात्मनः; B1 जानज्ञप्या°; Bs. 6 D1.2 जानानश्चा°; D3 प्रजाश्चाप्या°; D4. 5 (sup. lin. as in text) जानंश्राया°; S (except M1) जानंश्चेवा° (for जानंश्चाप्या°). Св प्रियं (for क्षमम्). - After 17ab, S (G2 om. lines 4-6) ins. (Cv cites pratīkas of first 2 lines):

147\* संप्रशस्तः क्षमारम्भः परीक्षामुपचक्रमे । Colophon.

> वैशंपायनः। चतुर्भिर्भीमसेनाचैर्ऋातृभिः सहितैहितम्। एवसुक्तस्तदा पार्थी धर्म एव मनो दधे। स राजसूयं राजेन्द्रः कुरूणामृषभः ऋतुम्। जगाम मनसा सद्य आहरिष्यन्युधिष्टिरः। [5] भूयस्वद्भुतवीयौंजा धर्ममेवानुपालयन्।

[(L. 1) G1.3.6 संप्रशस्त-; M2 संप्रशस्तं. G2.6 किया° (for क्षमा°). — (L. 3) G1 सदा (for तदा). — (L. 4) M2 राजेंद्र. — (L. 5) Gs. 5 जंग्राह (for जगाम). — (L. 6) = (var.) 2. 12. 6ab. G1 भूयस्तऋतनीयौंथ (sic). ] - ed) G2 om. 17ed. M1 reads 17ed after line 1, M2 after line 6, of 147\*. S (G2 om.) किं हितं सर्व (G3 हितं सर्वस्य) छोकस्य धर्मराजो मनो दधे (cf. 6ed).

18 °) S स मंत्रिभिर्महाप्राज्ञेर्. — b) K1 ऋत्वि-निमः स. र्श समंततः; V1 महामतिः; D4 महात्मनेः (sic). - After 18ab, N ins.:

148\* मिन्निसिश्चापि सहितो धर्मराजो युधिष्टिरः। B1 (m as in text) मुनि° (for मंत्रि°). . Ś1 K Ñ1 V1

श्रद्धानस्य वद्तः स्पृहा मे सा कथं भवेत् ॥ १९ वैशंपायन उवाच। एवमुक्तास्तु ते तेन राज्ञा राजीवलोचन । इदमुचुर्वचः काले धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्। अर्हस्त्वमसि धर्मज्ञ राजस्यं महाऋतुम् ॥ २० अथैवमुक्ते नृपतावृत्विग्भिर्ऋषिभिस्तथा । मित्रणो आतस्थास्य तद्वचः प्रत्यपूजयन् ॥ २१ स तु राजा महाप्राज्ञः पुनरेवात्मनात्मवान् ।

B4. 6 चैव (for चापि). Ś1 K1-3 Ñ1 V1 B (except B3.) D1 राजस्यं (for धर्मराजो). ]

— °) S धौम्यद्वैपायनमुखैर्. — a) 🛭 K संमतं; 🖟 संमितः; V1 B D M2 मंत्रवित् (B1 भारत; B3 धर्मवित्) G2 सर्वशः (for मित्रिभिः, changed in N to avoid duplication of this word in 148\*). — G2.3 in. after 18: T1 G4-6, after 19:

149\* भीमार्जुनयमैः सार्धं पार्षतेन च धीमता। T1 G M1 ins. after 18 (G2.3, after 149\*):

150\* विराटद्रुपदाभ्यां च सात्यकेन च धीमता। युधामन्यूत्तमौजोभ्यां सौभद्रेण च धीमता। द्रौपदेयैः परं श्र्रैर्मञ्जयामास संवृतः।

19 ") K1 इयं सा; K3 इयं हि; S Cv भवंतो (for इव या). — <sup>8</sup>) K2.3 साम्राज्याईस्य; K4 सम्राडाईस्य; G1.6 11 सम्रादसाध्यस्य; G2 मम साह्याश्च. K2 सुऋतौः; B1 संऋतौः B2. e Ge M1 सत्कतो:; B3 शतकतो: (sic). — °) T1 G त (Go स) त्वेन (for बदतः). — d) S ममावाप्तिः (for स्पृह में सा).

20 ab) K4 तत्स; G5 तदा (for तु ते). K4 ते व G1 केन (for तेन). K2.8 D3 transp. तेन and राज्ञ K2 °लोचनं; D2 G5.6 M2 °लोचनः; T1 G1-4 M1 °लोचनाः — After 20° , G1 reads 21° . — d) K1 B1. 5 D1 D4-6 G6 धर्मराजं (for धर्मात्मानं). — After 2004, 11 G<sub>2-6</sub> M read 21<sup>cd</sup>. — G<sub>2</sub> om. 20<sup>c</sup>-21<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) <sup>[1]</sup> राजेंद्र; M1 सर्वज्ञ (for धर्मज्ञ). — f) V1 B2.4.6 D1.5 राजसूरो महामतौ. — After 20, T1 G1.3-6 M read 23 (Gs. 4 M1 repeating the stanza in its proper place) 21 S om. 21ab (Gs. 4 read it after 23; for G cf. v.l. 20). — a) K1 transp. 3क and नृपती. उक्तो (for उक्ते). G3.4 नुपति (for नुपतौ). — b) G8.4 विद्वद्भिः (for ऋत्विग्भिः). K2.8 ब्राह्मणैसः; V1 B2-4 मुनिभिस् (for ऋषिभिस्). G4 तदा (for तथा). - After

भूगो विममृशे पार्थो लोकानां हितकाम्यया ॥ २२ सामर्थ्ययोगं संप्रेक्ष्य देशकालौ व्ययागमौ । विमृश्य सम्यक्च धिया कुर्वन्प्राज्ञो न सीदति ॥ २३ न हि यज्ञसमारम्भः केवलात्मविपत्तये । भवतीति समाज्ञाय यत्ततः कार्यमुद्धहन् ॥ २४ स निश्चयार्थं कार्यस्य कृष्णमेव जनार्दनम् । सर्वलोकात्परं मत्वा जगाम मनसा हरिम् ॥ २५

अप्रमेयं महावाहुं कामाञ्जातमजं नृषु ।
पाण्डवस्तर्कयामास कर्मभिदेवसंमितैः ॥ २६
नास्य किंचिदविज्ञातं नास्य किंचिदकर्मजम् ।
न स किंचिन्न विषहेदिति कृष्णममन्यत ॥ २७
स त तां नैष्ठिकीं बुद्धिं कृत्वा पार्थो युधिष्ठिरः ।
गुरुवद्भृतगुरवे प्राहिणोद्दतमञ्जसा ॥ २८
शीघ्रगेन रथेनाशु स दूतः प्राप्य यादवान् ।

C. 2. 553 B. 2. 13. 40 K 2. 13. 46

21<sup>ab</sup>, G<sub>3.4</sub> ins. 151\*. — G1 reads 21<sup>cd</sup> after 20<sup>ab</sup>.
— °) S (except G<sub>3</sub>) ऋषयो आत्रश्चेच. — <sup>a</sup>) S (except G<sub>4</sub>) तहाक्यं. G1.6 पर्यपूजयम्; M1 प्रत्यपूज्यते; M2 °पूज्य च. — After 21<sup>cd</sup>, G2 reads 23, repeating it in its proper place.

22 S reads 22 after 151\* (Gs, however, reads 22° after 23). — ") K2.3 च (for तु). S एवमुक्तस्तु धर्मात्मा. — ") K1 "रेवात्मना तदा; Dn1 "रेवात्मवांस्तथा. S पुनरा(M2 "श्रा)त्मानमात्मनि (G1 "ना). — After 22° ते, Gs ins. 151\*. — ") S1 D3.5 विममुषे; B1-3.6 Dn2 D1.2.6 विमृश्(B1 "sय-; B2.6 D6 "ष्)ते (for विम्मृशे). K G2 भूयोपि (K2 "रि; K4 "ति) म(K2 om. म)-मृशे पार्थो; G1.6 भूयोपि विमृशत्पांडो (G6 "न्पार्थो). — ") S लोकात्म(G1.6 "कस्य; G2.3 [by corr.] "कानां; G3 [orig.] "कात्मा)हितकारणात्. K1 भूतानां (for लोकानां).

23 S reads 23 after 20ef (G2, after 21ed); G2-4 M1 repeat the stanza here. — a) र्रा K3 समर्थ्ययोगं; De सामर्थ्यकालं; G2 M1 (both second time) सामर्थ्य योगी; Gs (second time) "योगान; G4 (second time) ंयोगात् (for 'योगं). Cd cites सामर्थ्यं and योगं. र्रा K4 संप्राप्य (for संप्रेक्ष्य). S (G2-4 M1 first time) साम-र्थ्ययुक्ति(G1.8°क्त)मुद्यम्य. — b) \$1 K1.2.4 D1.2 G2 (second time) Cd क्षयागमी; Ks व्ययागती (for भामी). V1 देशकालसमागमो. — °) Ś1 B3.6 D3.5.6 विमृष्य; D1 ैस; G4 (second time) °ज्य (for °इय). K1 D5 सम्यक्सुः. V1 B1 विसृद्य सर्वशश्चापि; S (G2-4 M1 first time) अवेक्ष्य (G1 °क्ष्यं) च विमृत्र्यं च (G1 °त्र्यं तु; G2 ° इंपेव; G4 ° ज्यं च). — d) D2 वचनज्ञो; G2-4 M1 (all second time) कुर्वत्राजा (for कुर्वन्प्राज्ञो). S (G2-4 M1 first time) संशयेषु पुनः पुनः. Cd has सम्यक्च and कुवेन. — S ins. after 23 (Gs. 4, after 21ab; Gs, after 22ab):

151\* सर्वेसैनिश्चितमितः काल इत्येव भारत। 24 8 (except G<sub>2-4</sub> M<sub>1</sub>) reads 24 after 22. — ") V1 प्राज्ञसमारंभः; G1 यन्धर्मसंरम्भः (corr. from "सन्दर्भो); G8 यज्ञो महारंभः (for यज्ञसमारम्भः). — ") V1 B2.4.5 Dn D3-5 केवलात्मविनिश्चयात्; B1 D6 T1 G3.4 M केवलात्मविवृ(B1 "ग्रु)द्धये; B3.6 D1.2 लोकेषु मतिनिश्चयात्; G1.5.6 केवलो (G1 "ले) नामवृद्धये; G2 काले चात्मविवृद्धये. See Addenda. — ") K1 रोचतीति समाज्ञानाद्- — ") K2-4 D3-5 उद्वहेत्; B1 उद्यतम् (for उद्वहन्).

25 °) Ñ1 कुर्वाण:; G3 (before corr.) काकुत्स्थो (for कार्यस्य). — °) V1 सर्वेलोकात्मकं (for ैत्परं).

26 a) S अनाद्यंतं (for महावाहुं). — b) K1 काम-ज्ञानम्; G2 कामजातम्. Cd oites कामात् (as in text). B1.3.6 विभुं (for नृषु). — d) K2.3 हेतुभिर् (for कमीभर्). K1 B2.4.5 T1 G1.5 Cn देवसंमते:; G2.4 °निमिते:; Cnp °संमिते: (as in text). % Cd: देवशब्दे-नोपचाराद्देवानां कमोच्यते।%

27 °) G4 नह्य (for नास्य). S अविज्ञेयं (for अविज्ञातं). Cd cites text. — °) K1 नास्ति (for नास्य). G2 अकालजं (for अकर्मजम्ं). Cd cites text. — °) Dn2 D1.2 च (for स). K1 मया पृष्टो; V1 B3.6 D1.2 न सहते; B1 अविषहेद्; B5 D4.6 न विवदेद्; Dn (!) न विद्धद् (for न विषहेद्). S नास्य किंचि(M1 किंश्र)स्तेन्सोह (G1 °हाम्; G2 °घम्). Cd cites text. — °) K1 गोपयेदित्यमन्यते; D1 (m as in text) इति कृष्णस्य सभ्यता. 28 °) T1 स तदा; G2 सत्कृता (for स नु तां). M2

28 ") 11 स तदा; उट सर्ह्या ( त्रिक्ता; M2 बुद्धि (for मत्वा (for बुद्धि). — ") Кз G2 मत्वा; M2 बुद्धि (for हृत्वा). — ") G1. 5. 8 गोरवाद् (for गुरुवद्). — ") Т1 इतम्; G4 द्वतम् (for दूतम्).

हतम्; ७३ द्वतम् (१८० पूर्ण्य)
29 °) \$1 K1.2 D2.4 शीघ्रगेण; K3 सीघ्रगेन. — °)

\$ दूतः संप्राप्य यादवान् (G1.6 संप्रा[G1 °प्र]ययो नृप्).
— °) D1.2 द्रष्टुं (for कृष्णं). — °) K3 द्वारावत्यां. K1

समागतं; Ñ1 V1 उपागमत्; G2 समागमत् (for °सदत्).

— After 29, S ins.: 152\* स प्रह्नः प्राञ्जलिभूत्वा विज्ञापयत माधवम् । दूतः। C. 2. 553 B. 2. 13. 41 K. 2. 13. 47

द्वारकावासिनं कृष्णं द्वारवत्यां समासदत् ॥ २९ दर्शनाकाङ्क्षणं पार्थं दर्शनाकाङ्क्षयाच्युतः । इन्द्रसेनेन सहित इन्द्रप्रस्थं ययौ तदा ॥ ३० च्यतीत्य विविधान्देशांस्त्वरावान्क्षिप्रवाहनः । इन्द्रप्रस्थगतं पार्थमभ्यगच्छज्जनार्दनः ॥ ३१ स गृहे भ्राहवद्भात्रा धर्मराजेन पूजितः । भीमेन च ततोऽपश्यत्स्वसारं प्रीतिमान्पितुः ॥ ३२ प्रीतः प्रियेण सुहृदा रेमे स सहितस्तदा । अर्जुनेन यमाभ्यां च गुरुवत्पर्युपस्थितः ॥ ३३ तं विश्रान्तं शुभे देशे क्षणिनं कल्यमच्युतम् । धर्मराजः समागम्य ज्ञापयत्स्वं प्रयोजनम् ॥ ३४ युधिष्टिर उवाच ।

प्रार्थितो राजस्यो मे न चासौ केवलेप्सया। प्राप्यते येन तत्ते ह विदितं कृष्ण सर्वशः।। ३५ यस्मिन्सर्वं संभवति यश्च सर्वत्र पूज्यते। यश्च सर्वेश्वरो राजा राजस्यं स विन्दति॥ ३६

धर्मराजो हृषीकेश धौम्यन्यासादिभिः सह । पाञ्चालमास्यसहितैश्रीतृभिश्चेव सर्वशः । त्वदृश्चेनं महाबाहो काङ्क्षते स युधिष्टिरः। इन्द्रसेनवचः श्रुत्वा यादवप्रवरो बली ।

[(L, 1) Gs. ६ स प्रमुं; Gs स प्राह (for स प्रहः). G2. ६ व्याजहार च; M1 व्यज्ञापयत (for विज्ञा°). — Some MSS. om. the ref. (दूतः). M1 इंद्रसेनः (for दूतः). — (L. 3) G1 पांचाल्यामत्स्यसिहितेर्; G3. 5. 6 M2 पांचालमा(G3 M2° म)त्स्य-सिहितो. T1 G8-5 स्वैश्च (for चैव). — (L. 4) M2 त्वहरीन-महोत्साहः (for the prior half). M1 मधुसद्दन (for स युधि°). — (L. 5) G4 भव° (for इन्द्र°). T1 यादवप्रवले; G1 माधवः प्रवरो; G4 राधवाप्रवरो.]

30 °) G1 दर्शनकांक्षिण:. D3 G1 पार्थ; D4 पार्थ.

- °) K8 T1 G4. 5 M दर्शनाकांक्ष्यया; G1 °कांक्षिणो. K4
[अ]च्युत; D1 (m as in text) पुनः (for [अ]च्युतः).

- After 30°, S ins.:

153\* आमझ्य वसुदेवं च बलदेवं च माधवः।

[ G1.6 राजन्मुहरो; G2.8 वसुदेवश्च (for वसुदेवं च). G1.6 वासुदेवस् (for वलदेवं). ]

— °) दा दास्केन च (for इन्द्रसेनेन). K2 सहितं. — d) B1.5 Dn1 D8-6 अगात् (for ययो). — Cd cites इन्द्रप्रस्थं, पार्थ, and ययो (as in text).

31 ")  $M_1$  अतीत्य (for  $\epsilon q^{\circ}$ ). S transp. विविधान् and देशान्. — ")  $B_{8.4}$  वेगवान्;  $M_2$  त्वरवान्. — ")  $D_4$   $T_1$  इंद्रप्रस्थं. — ")  $K_{1-8}$  आरिंद्म: (for  $\pi = 1$ ").

32 °) K<sub>2</sub> G M स्व- (for स). Ñ1 B<sub>2.8.6</sub> D<sub>1.2</sub> तदा; V1 तथा (for गृहे). Ś1 K<sub>4</sub> V1 B<sub>4.5</sub> Dn D<sub>8-6</sub> पितृबद्; B1 आतृिसः; B<sub>2.8.6</sub> D<sub>1.2</sub> माधवो (for आतृबद्). B1 साध; a few MSS. आता; Cd आत्रा (as in text). — °) K<sub>2</sub> भीमेन तु; D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>6</sub> भीमसेनं (for भीमेन च). V1 तथा; B<sub>8</sub> तदा (for ततो). V1 B<sub>2-4.6</sub> D<sub>1.2</sub> राजन् (for Sपऱ्यत्). T1 ततोप्य\*न्; G1 (corrupt) तितोपाम्

(for ततोऽपश्यत्). —  $^a$ )  $B_5$  पितृमानपि (for प्रीति मान्पितु:). S (except  $M_2$ ) प्र( $G_2$  वि)भु: (for पितु:).  $V_1$   $B_2$ -4. g  $D_1$ . g अपश्यद्गगिनीं ( $V_1$  g द्वनं) पितु:.

33 °) N (except K<sub>1-8</sub> Ñ<sub>1</sub>) प्रीतेन (for प्रियेण). B<sub>1</sub> मनसा (for सुहदा). S प्रीत्या (G<sub>2</sub> M प्रीतः) प्रियेण वे (M<sub>2</sub> °णैव) सख्या. — °) K<sub>1</sub> रामेण; K<sub>2.3</sub> दारेण; G<sub>1</sub> रेमेथ (for रेमे स). D<sub>1.2</sub> सह तेस (for सहितस्). — °) Ś<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>4.5</sub> D<sub>n</sub> D<sub>3-6</sub> पर्युपासितः; B<sub>1</sub> पर्यवस्थितः; B<sub>2.3.6</sub> D<sub>2</sub> प्रत्युपस्थितः; D<sub>1</sub> पर्युपस्थितः (G<sub>1.6</sub> °पासितः).

34 a) K1 (by transp.) विश्रांत तं. D1.2 ते (for तं). Ś1 B1 सुखे; S समे (for छुमे). — b) K1 Ñ1 G2 क्षणिकं; K2 दक्षिणं; B3 Dn (for Cn see below) D1.2 G8 क्षेमिणं (B3° नं); B4.6 D3-6 क्षमिणं (B4° नं); all comm. क्षणिनं (as in text). Ś1 काल; K V1 D Cd कल्पम; Ñ1 कालम; G1 कार्यम; G2 काल्यम; G4 कल्प्यम् (for कल्पम). See Addenda. — c) V1 B3 स्वयं कार्य; D6 समागत्य; G1 स धर्मात्मा (for समागम्य). — d) Ś1 [अ] जापयत; K3 कथ्यत; G6 निवेद्य (for जापयत्). Ñ1 B1.2.4.5 T1 G5 स्व- (for स्वं). V1 B3 उपगम्याव्रवीदिदं-

35 G1. 2.6 om. the ref. — a) \$1 [5] सौ; B1 वै (for मे). K8 प्रार्थिता राजसूयो ये; G2 युधिष्ठिरो राजसूयः — b) K2 यासौ; K3 G5 वा° (for चा°). V1 B1 केवलेच्छ्या (for °एसया). — °) K1 तत्वेन; D4 ते ते हिंध है केनेह (G2 केनाहं) (for तत्ते ह). K3 Ñ1 V1 B D हिं (for ह). — a) S विदितं (G1.6 °तस) तव चा(G1 सो)च्युत.

36 a) G8 यसात् (for यसान्). G2 काले (for सर्व). B1 यसान्प्रतिष्ठितं सर्व. — b) D6 यश्च सर्वेः प्रपूज्यते। S यदा सर्वेश उच्यते. — After 36ab, G2 reads 38es, repeating it in its proper place. — ea) G2 om, 36ea. B4 लभेत सः (for स विन्दति). T1 G1.3-6 M

तं राजस्यं सहदः कार्यमाहुः समेत्य मे । तत्र मे निश्चिततमं तव कृष्ण गिरा भवेत्।। ३७ केचिद्धि सौहदादेव दोषं न परिचक्षते । अर्थहेतोस्तथैवान्ये प्रियमेव वदन्त्युत ॥ ३८

प्रियमेव परीप्सन्ते केचिदात्मनि यद्धितम्। एवंप्रायाश्र दृश्यन्ते जनवादाः प्रयोजने ॥ ३९ त्वं तु हेतूनतीत्यैतान्कामकोधौ व्यतीत्य च। परमं नः क्षमं लोके यथावद्रक्तमहिसि ॥ ४०

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वाद्शोऽध्यायः॥ १२॥

# . 93

# श्रीकृष्ण उवाच। सर्वेर्गुणैर्महाराज राजस्यं त्वमर्हसि । जानतस्त्वेव ते सर्वं किंचिद्रक्ष्यामि भारत ॥ १

जामद्रयेन रामेण क्षत्रं यद्वशेषितम्। तसादवरजं लोके यदिदं क्षत्रसंज्ञितम् ॥ २ कृतोऽयं कुलसंकल्पः क्षत्रियैर्वसुधाधिप ।

राजसूयाभिषेकाय तदा साम्राज्यमिष्यते.

37 <sup>a</sup>) G3 स राजसूयः (for तं °सूयं). — b) र्रा समेध्य (for °त्य). \$1 K3 च; K1.2.4 ह (for मे). V1 Bs प्राप्त मेने (Bs प्राप्य मन्ये) समेला ह ; B1.2.4.6 D1.2 Gs कियतामित्यथा( B4 °त्येता ) बुवन् ; T1 G1. 2. 4-6 M प्राप्यमाहः समेल मां (G1 मे; G2 M1 मा). - °) K4 तच (for तत्र). T1 G8-6 निश्चिता बुद्धि:; G2 निश्चितमतं. — d) T1 कथं तव (for तव कृष्ण).

38 °) Bs च; Be चै; Ge तु (for हि). — °) N (except \$1 K Bs) न दोषं (by transp.); Gs न दोषान्; M1 दोषान (for दोषं न). — °) \$1 K4 B (except B2) Dn Ds. 5. 6 स्वार्थहेतोस्; D4 स्वार्थं हेतो (for अर्थं°). Bs S च ( $G_S$  वा) (for [v]व). —  $^d$ )  $G_S$  एतद् (for एव).

K1 अप्रियं प्रवदंत्युत.

39 °) \$1 K4 परीप्संति; T1 G1.3-6 M2 परी(G1 ैरि)क्षंते; G2 प्रतीक्षंते. — <sup>8</sup>) Ś1 K1 T1 G2.4.5 M केचिन्नात्म(K1°ध्व)नि; B1 (m as in text) केचिद्राक्यानि V1 वर्तितं; B8 तिद्धतं. — Dn1 om. 39ed. — d) S (except G3) जनवाद(T1 जनवादाः; G5.6 जना वाद)-प्रयोजनाः.

40 °) K1 तत्; G2 तान् (for त्वं). D1 च (for तु). 8 (except G3) सर्वान् (for हेत्न्). र्धा [ए]नान् (for [ए]तान्). — b) T1 G2.4.5 कामं क्रोधम्; G1.8.6 काम-कोधम् (for कामकोधौ). र्श न्युदस्य; K2-4 B4.5 D (except D2) न्युदस्य; S अतीत्य (for न्यतीत्य). — °) Ñ1 पत्में (for °मं). K1 B1-8.5.6 D यत्; G2 ना-; G6 च; M2 न (for नः). D1 कृतं (for क्षमं). S काले (for लोके). Bi क्षेमं यत्परमं लोके. — d) \$1 क्षंतुम् (for वक्तुम्). V1 वहीति (for अहीति). G1 त्वया वदिस माधवः

Colophon om. in B2. — Sub-parvan: S1 राजस्य-सत्र; K2-4 राजस्यमंत्र; Ñ1 V1 राजस्यारंभ; B4 राजस्य. — Adhy. name: Ñ1 V1 B1. 5.6 D G1.6 M1 वासदेवा गमनं; Bs. 4(with श्री-) कृष्णागमनं; Gs राजस्याप्रसंगः; Ma भगवदागमनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.). 2. 3 D3 12 (as in text); Ñi Vi Dni 13; S. 14. — S'loka no.: K2.3 41; Dn 51; D1.2 54; M1 32.

#### 13

I T1 G3-5 श्रीभगवान्; G1.2.6 M श्रीवासुदेवः (for the ref.). — a) T1 G4 धर्मेर् (for गुणैर्). — b) S सम्राडिस न संशयः. — Cd cites 1ab (entire) as in text. — °) K1, ३ जानान(K3 नानाम)स्त्वेव; K2 जानते-स्वेव; B2 जानतश्चेव; Dn2 D1 G2 जानतस्तव; G4 जानंत-स्वेन. Cn cites जानतः (as in text). K4 Dn2 D1.2 Mi तत् (for ते). K1.8 व्यक्ति; K2 B1.2.6 व्यक्ते (for सर्व). Bs जानन्निप विदित्वाहं; Cd जानतस्ते(read स्त्वे)व तत्सर्व. — व) Be मानद (for भारत). Ba किंचिद्वेशि नराधिप; S व्यक्तं वक्ष्याम्यशेषतः; Cd as in text.

2 b) Ks यदविशेषितं; G1.8 निरव (for यदव°). Cd cites अवशेषितं (as in text). — °) D1.2 एव परे; S अराजके; Cd अवरजं (as in text). — d) G4

क्षत्रसंस्पृतं; पिः °संस्थितं; पिः °संज्ञकं.

3 a) T1 G8-5 किल संकल्पः; G1 कूरसं°; G4 (before corr.) तव सं°; M2 कुलसंकल्पै:; Cd as in text. — ) Ś1 S (except G8) वसुधाधिपै:. — °) Ś1 Спр निदेश-भारिभस; Bs Ds T1 G1.4-6 निर्देशवारिभस; Cn. v as in

C. 2. 567 B. 2. 14. 3 K. 2. 14. 3 निदेशवाग्भिसत्ते ह विदितं भरतर्षभ ॥ ३
ऐलस्थेक्ष्वाकुवंशस्य प्रकृतिं परिचक्षते ।
राजानः श्रेणिबद्धाश्च ततोऽन्ये क्षत्रिया भ्रवि ॥ ४
ऐलवंश्यास्तु ये राजंस्तथैवेक्ष्वाकवो नृपाः ।
तानि चैकशतं विद्धि कुलानि भरतर्षभ ॥ ५
ययातेस्त्वेव भोजानां विस्तरोऽतिगुणो महान् ।
भूजते च महाराज विस्तरः स चतुर्दिशम् ॥ ६

तेषां तथैव तां लक्ष्मीं सर्वक्षत्रमुपासते।
सोडवनीं मध्यमां भ्रुक्तवा मिथोभेदेष्वमन्यत ॥ ७
चतुर्युस्त्वपरो राजा यस्मिन्नेकशतोऽभवत्।
स साम्राज्यं जरासंधः प्राप्तो भवति योनितः॥ ८
तं स राजा महाप्राज्ञ संश्रित्य किल सर्वशः।
राजन्सेनापतिर्जातः शिशुपालः प्रतापवान्॥ ९
तमेव च महाराज शिष्यवत्सम्रपस्थितः।

text. Cd cites निदेश:. \$1 [5]त्र; V1 B2.6 D2 हि; D3 G2.6 [5]हं (for ह). K3 दिग्देशवासिभिस्तत्ते.

4 a) Śi Ks.4 ऐडस्य; D4 एलस्य; G2 M1 ऐळस्य. B5 वंद्रयाश्च; M1 (inf. lin. as in text) वंद्रयस्य. T1 एळं चेक्ष्वाकुवंद्रयश्च; G1.3.4 ऐळं चे(G3 चे)क्ष्वाकुवंद्रां (G4 क्वंच) च. Cd. v cite 4 as in text; but Cv also cites ऐछं (cf. v.l. of G1.3.4). — b) K2 प्रकृतं; V1 B3 विशेषात; G1 प्रकृति:; Cd. v as in text. Dni G1 क्ष्यित; D1 वर्तते; Cd as in text. — b) B1 राजन्याः. K3 श्रेणीवंधाः; T1 G1.2.4 श्रेणि(T1 before corr. g) वंधाः. Cd in one MS. श्रेणिवंधाः (gloss प्रधानसूताः), but in the other वद्धाः (as in text). — d) K1 तेस्योन्ये; Ñ1 V1 B D G4 तथान्ये.

5 ° ) \$1 K4 ऐडवं(K4 ° व्यं) इया:; K2.8 Dn D8-6 G3 ऐळ(K3 ° ला) वंशा:; D1.2 कुळवंशा:; T1 G4 M1 ऐळवंश्या:; G1 ऐळावंशा:; G2 ऐळं वंश्या:; Cn as in text. \$1 तु यो; K2 G2 ततो; K4 Ñ1 V1 B1.2.5.6 D M2 च ये; T1 G3-5 तु ते; G1.6 च ते (for तु ये). — 3) K4 T1 G4.5 तथैवेश्वा. K1 Ñ1 T1 G8.4 नुप; G1 नुप:.

6 °) K1 ययातिस् (for ययातेस्). B2 D1.2 चैव; G1.6 त्वथ; G2.8 तव (for त्वेव). S (except G2) वंदया(G6 °द्या)नां (for भोजानां). — b) K2 B1-8 D1.2 T1 G4.5 विस्तारो. S1 विहितो; K Dn1 (sup. lin.) G2 हिंगुणों (K4 Sभिहतो); V1 B1.8.4 विश्वतो; B5 Dn2 D8-6 गुणतो (for Sतिगुणों). — °) S आज (for अज ). S1 स; K4 G1.8 हिं; Ñ1 V1 B1.4.5 Dn D3.5.6 [अ] य; D4 [अ] थ; T1 G2-5 M वे (for च). — d) K1 B1 विस्तारं; K3 ल्यारः; V1 B2.4.5 D6 ल्यारं. K3 Dn1 (before corr.) D3 चतुर्दशं; Ñ1 विद्याः B5 विस्तारं सर्वतो-दिद्यः; S चतुर्धो तद्यथादिशं (G1 व्धांय यथा मृद्यां; G6 व्यान्यथानृद्यं).

7- a) \$1 तल् ; K1-8 सा (for तां). \$1 K1-8 लक्ष्मी:.
- b) K1 सर्वत्र समुपासते; V1 D1.2 सर्वक्षत्राण्युपासते;
T1 सर्वक्षत्रियमुपासते (hypermetric). — After 7ab,

Ñ1 V1 B D ins.:

154\* इदानीमेव वै राजञ्जरासंघो महीपतिः। अभिभूय श्रियं तेषां कुळानामभिषेचितः। स्थितो मूर्झि नरेन्द्राणामोजसाकस्य सर्वशः।

[(L. 1) Bs.6 D1.2 राजा (for राजज्). — (L. 3) D1.2 युद्धे (for मूक्षि).]

- °)  $K_2$  [S]वति;  $K_3$   $M_1$  [S]वनि;  $D_3$  [S]वनी;  $D_4$  [S]वनां.  $M_2$  सोवनेर्मध्यमं भुत्तवा. - °)  $S_1$  °वर्तत (for °मन्यत).  $K_1$   $N_1$   $V_1$  B D (except  $D_{1.2}$ )  $M_2$   $H_1$   $D_4$  H)थोभेदममन्यत. Cd supports text.

8 a) \$1 तुर्वसुस्त्वपरो राजा; K3 चतुर्थस्त्वपरो राजा; Ñ1 V1 B D प्रभुर्थस्तु परो (D2 \*स्वपरो) राजा (D6m दचुर्यस्तु परो राजा); T1 G4 चतुरंतपरो (G4 \*रे) राजन; G1.5.6 चतुरंगवलो राजा; G2.8 M चतुरंतपरो (G8 \*करो; M1 \*aरो) राजा. Cd Cnp चतुर्जस; Cdp चतुर्युस (as in text) and \*यंस. See Addenda. — b) \$1 B1 तस्मिन् (for यस्मिन्). K4 B2 S एकशतं; Ñ1 B3.4.6 D \*वरो (D8 \*aरो); V1 \*परं; B1 \*aरो; B5 एव वरो (for प्रकातो). K4 B1.2 D1.2 S भवेत्; V1 B3-6 Dn D3-6 जगत् (for Sभवत्). See Addenda. — o) G2 M Cv तत् (for स). K2 (by transp.) साम्राज्यं स. V1 B D महाराज (for जरा\*). — d) \$1 K मानद (K4 भारत); B D योगतः (B3 धर्मतः; D4 योनतः); G1 जन्मतः; G5.6 योनिजः; Cv योनितः (as in text).

9 °) G1 सन्तु (for तं स). V1 G1 राजन्; G8 राजं (for राजा). M2 राजानः (for स राजा) K3 महाप्राज्ञं; K4 V1 B D जरासंधं; S महाराज. — °) T1 संश्रुतः; G1.3-6 M संश्रितः (M2 °ताः); G2 संभृतः (for संश्रितः). — °) Ñ1 B2-6 Dn2 D1-8.5.6 राज(Ñ1 °जा)सेनापितरः — % Cd: तं जरासंधमाश्रित्य सेनापितः सन् शिद्युपाङो राजां जातः इत्यन्वयः। %

10 <sup>a</sup>) D4 स साम्राज्यं (for तमेव च). G2 महाराजाः। G6 °राजन्. — <sup>b</sup>) \$1 G2.4 समुपस्थिताः; Dn1 D6 °पास्थितः — °) K1 Dn1 D1 चक्रः; K4 G4 वक्त्रः; V1 वज्रः।

वकः करूपाधिपतिर्मायायोधी महाबलः ॥ १० अपरो च महावीयीं महात्मानौ समाश्रितौ । जरासंधं महावीर्यं तौ हंसडिभकानुभौ ॥ ११ दन्तवकः करूपश्च कलभो मेघवाहनः। मुश्री दिच्यं मणि विश्रद्यं तं भूतमणि विदुः ॥ १२ म्रं च नरकं चैव शास्ति यो यवनाधियौ। अपूर्यन्तवलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा ॥ १३ भगदत्तो महाराज चृद्धस्तव पितुः सखा ।

स वाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा चैव भारत ॥ १४ स्रोहबद्धस्तु पितृवन्मनसा भक्तिमांस्त्विय । प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पृथिव्याः पाति यो नृपः ॥ १५ मातुलो भवतः शूरः पुरुजित्कुन्तिवर्धनः। स ते संनतिमानेकः स्नेहतः शत्रुतापनः ॥ १६ जरासंधं गतस्त्वेवं पुरा यो न मया हतः। पुरुषोत्तमविज्ञातो योऽसौ चेदिषु दुर्मतिः ॥ १७ आत्मानं प्रतिजानाति लोकेऽस्मिन्पुरुषोत्तमम् ।

Bs D2-6 व्यु: (Ds. 5 °म्र:); Dn2 व्यूक:; G2 व्यूक: (for वकः). S (except M2) करूशाधिपतिर्. — d) B3 महीयोधो; Be मायायोधो; D4 मायोपाधी (for माया°).

11 a) Ge अपरेण (for ैरो च). Ś1 K4 M2 तु (for च). V1 महावीरी; S °त्मानी (for °वीयों). — b) र्श K4 Bem महात्मानं; K2 सहात्मानौ. र्श K2. 3 तमाश्रितौ; B4 समाभ्रिता:. S बलवीर्यपरिश्रुती. - °) B (except B<sub>5</sub>) D<sub>1.2</sub> महाराज; D<sub>3</sub> °वीर्य; S समाश्रि(T<sub>1</sub> °श्र)त्य (for महावीर्य). — d) K4 D1 तं (for तो). Ś1 K2 इंसडिफ (K2 °िफ )की; K1 °िहतकी; K3 D3 °िडिभकी; N1 V1 B Dn D1. 2 G3 ° डिंभको ; T1 ° विभको ; G4 ° डित्वको ; Gs. 8 M2 °डिब (Gs °डिबि)कौ.

12 °) Ñ1 V1 Dn T1 वऋदंत:; D6 G4 दंतवक्त्र:. <sup>K</sup> कुमारश्च; S (except M2) करूराश्च. — <sup>b</sup>) K क(K1 क) हिंगो; Ñ1 V1 B1.2.5.6 D करभो (for कलभो). - °) D4 मूर्सो; G1-5 M मूर्सि. Ñ1 V1 B Dn2 D2-6 दिव्य-; G1 व्योम- (for दिव्यं). K1-3 मूर्झा बिश्रन्मणि दिव्यं; Ge सूर्वव्योममणि विभ्रद्. — व) G1.8.6 यस् (for यं). Ñ1 V1 Dn D3-6 यमद्भुतमणि; B3.6 अत्यद्भुत°; D1.2 इत्यभूत° (for यं तं भूत°). B1 अद्भुतं मणिविंदुकः.

13 a) K<sub>1, 2, 4</sub> Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2-5</sub> Dn D<sub>3-5</sub> G<sub>5, 6</sub> H(K<sub>2</sub> D4 म)हं; B1.6 पुहं (for मुरं). B1 तुर्वसुं; D4 S यवनं (for नरकं). — 8) B3 शास्ते. T1 Gs. 4 यो (for यो). K1 [S]यं जनाधिपौ; K3.4 V1 B D G2 य( D6 ज )वनाधिपः (K4 ° एं); G1. 5.6 यवनावुभी; M2 ° नाधिपैः

14 °) A few MSS. महाराजा. — °) Ds सदा च; 11 G1-5 M स चापि (for स वाचा). G8 स जातप्रणयस्तस्य. े B2-4 नैव; M1 [ए]व च (by transp.). B1. 5. 6 D कर्मणा च विशेषतः.

15 ab) \$1 स्रेहवान्यस्तु; Ñ1 °वत्वेन; V1 B2.3.5 D वेदश्च; G1.2.5 °वंधस्तु; G6 °वंधश्च. Ñ1 विधिवन् (for पितृ'). V1 B1. 2. 5. 6 D transp. पितृवत् and मनसा-

— °) Ñ1 V1 D1 प्रतीच्या. K1.2 Dn1 दक्षिणां चांतं; Ñ1 दक्षिणांतं च; V1 दाक्षिणात्माश्च; B2.8 D4 S दक्षिणसां च; Be दक्षिणे चांते. — d) \$1 B4 De पृथिन्याः प्रति यो नृपः; K2 पृथिच्या पाति यो नृप:; Ks. 4 V1 Bs D1 पृथिच्याः प( K3 पा)तयो नृपाः ( K4 °प; V1 B5 °पः); Ñ1 D2 पृथिन्यां (D2 °न्याः) पति (sic) यो नृपः; B1-3.6 पृथिन्यां (B2 ° द्याः) पार्थिवो नृप (B2 °पः); Dn1 D4 पृथिव्यां (D4 ° व्या) संति ये नृपाः; D8 पृथिव्याः पाति यो नृपः S पृथिवीं पांति (Ge °व्यां संति; M1 प्रथिता यांति; M2 पृथिवीं यांति) ये नृपाः (G1 पृथिज्यास्स; the rest broken); text as in K1 Dn2 D5 (but of. K2 D3). - After 15, T1 G1. 3. 5. 8 ins. :

155\* ते चापि प्रणतास्तस्य महात्मानो भयार्दिताः। 16 a) \$1 राजा; K2.3 राजन (for झूर:). मातुल्याङ्गजते युष्मान्; K4 मातुलो भजते राजा. — b) Cf. 5. 169. 2<sup>a</sup>. K1 प्रजित्; Ks पुरजित्. — °) Ś1 सह संनतिमानेकः; V1 स तेषामित ; D3 स ते संनध . Cd cites संनतिमान् (as in text). — d) K Ñ1 V1 M2 शतुवाधनः; BD 'सदनः

17 a) K1 D1.2 G3.4 जरासंघ-; G2 °संघो. र्धा तत्र; Ñ1 V1 B2.4-8 D (except D2.3.5) S त्वेव (G2 त्वेक:; Gs चैव) (for हवेवं). — 8) T1 G1-3. 5.6 M1 transp. मया and हत:. \$1 मया ये (read यो) न पुरा हत:; K यः पुरा न मया हतः; G₄ M₂ पुरा यो निहतो मया. — Ś1 om. 17°-18°. — °) K1-विज्ञानं; K2-4-विज्ञानाद्; G1 -विज्ञाया; G2 -विज्ञाता. T1 G4.5 पु(G4 प)रुपोक्तिम-विज्ञाता; M पु( M1 प)रुषोक्तिमविज्ञाय. Cd cites पुरुषोत्तमः and विज्ञातः. — d) K1 D1 द्वेष्टि स; K2.3 द्वे(K3 द्वे)ष्टि सु-; K4 विद्वेष्टि (for चेदिषु).

18 S1 om, 18ab (cf. v.l. 17). - a) V1 S (except G5.6 M2) प्रतिजानीते; D5 °जानामि. — °) T1 G5 M1 आदत्त; G2 आदत्तः (for आदत्ते). — d) K4 यस्तु; C. 2, 589 B. 2, 14, 19 K. 2, 14, 19 आदत्ते सततं मोहाद्यः स चिह्नं च मामकम् ॥ १८ वङ्गपुण्ड्रिकरातेषु राजा बलसमन्वितः । पौण्ड्रको वासुदेवेति योऽसौ लोकेषु विश्वतः ॥ १९ चतुर्यः स महाराज भोज इन्द्रसखो बली । विद्याबलाद्यो व्यजयत्पाण्ड्यक्रथक्केशिकान् ॥ २० श्राता यसाहृतिः शूरो जामद्यसमो सुधि । स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥ २१

प्रियाण्याचरतः प्रह्वान्सदा संविन्धनः सतः।
भजतो न भजत्यस्मानिष्रयेषु व्यवस्थितः ॥ २२
न कुलं न वलं राजन्नभिजानंस्तथात्मनः।
पश्यमानो यशो दीप्तं जरासंधम्रपाश्रितः॥ २३
उदीच्यभोजाश्र तथा कुलान्यष्टादशाभिभो।
जरासंधभयादेव प्रतीचीं दिशमाश्रिताः॥ २४
श्रूरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पटचराः।

G2 यस्य; G4 यद्यच् (for य: स). K8 D2 G4 स; B1 तु (for च).

19 a) K1 चऋपुंड ; K2 वंगपुढ ; V1 अंगपुंड ; D1.2 वंगपुंठ ; T1 G1.4-6 वंकपुंड ; M1 पंगपुंड . G2 वसन्पुंड किस्तातेषु (hypermetric). — b) S (except M2) राजा सबलवाहनः. — e) S1 G1.6 पुंड को (S1 क); K3.4 पाँड को; D1.2 पाँड को. S1 वसु (for वासु ). — d) S1 K4 सोकेषु पप्रथे; B (except B3.4) D1.2.4 G8 (before corr.) सोकेति(D4 देवेति)विश्वतः; Dn D3.5 सोकेसिवि (for सोकेषु वि ).

20 °) \$1 Ñ1 V1 B D Cd चतुर्थभाङ् (D3 स च सम्राण्); T1 G चतुर्वाहुर् (G2 °र्भुजो); M2 चतुर्भागं (for चतुर्युः स). K1.4 चतुर्युस्त्वपरो राजा; K2.3 चतुर्थः स परो राजा. Cf v.l. 8. — b) T1 भाग; G1 राजन्; G4. 5 भोग (for भोज). D4 भोजेंद्रेंद्र- (for भोज इन्द्र-). K1 Dn2 इंद्रसखा; G (G1 lacuna) M2 'समो (G6 'बलो) (for °सखो). — °) K1 B3 विद्याबलान्यो; D3 ° ह्यो. \$1 K2 B8 झजयत्; Ñ1 [S]िभजयन्; D8 विजयत् (for ब्यजयत्). V1 B1. 2. 8 D2 विद्याधरान्यः खचरान्; D1 विद्या-धरात्रये वे च (m विद्याबलाद्योजयन्स); S विद्यासुजवलो-(M1 °वलसुजो)द्योगैः. — d) K1 पांड्यक्रथकैकयान् (sic); Ñ1 B4.5 Dn D8-6 स पांड्यक्रथकेशिकान्; V1 B1.2.6 D1.2 या (D1 पा)ति वै ऋथकैशिकान् (B1 °कौशिकौ; B6 °कौशि-कान्);  $^{ ext{Bs}}$  पांड्यान्सकथकौ $^{\circ}$ ;  $^{ ext{T}_1}$  अंजयन्पौंड्कौ $^{\circ}$ ;  $^{ ext{G}_{1.6}}$ अजयत्पांड( G6 °इ)केरळान्; G2.4 अजयत्पांड्यकेक( G2 ैके \*)यान् ; Gs M अजयत्पांड्यकेशिकान् ; Gs अजयन्पोंड्के°.

21 °) Śা यस महा-; K1 यसाद्रति:; K2 यसाहुक:; Ñ1 V1 B Dn D1.4.6 °कृति:; D2 °हृदि:; D8 यस एति:; G2 यसासृति:; G8 °स्मृत: (for °हृति:). See on 2. 4. 27°; and of. 2. 28. 39°. M2 मासयन्त्र्यागृतिः द्यूरो. — G1.6 om. 21<sup>5</sup>-23°. — °) Ñ1 B5 Dn D8-5 [5] भवत; D1.2 बले; D6 भवान; G4 भुवि (for युधि). — °) K8 G2 मागधो; V1 B (except B4.5) G3 मागधे; T1 धा. — d) K4 °वीरहः.

22 G1.6 om. 22 (cf. v.l. 21). — a) K2 ° ण्याच रिते; B1.3 ° ण्याचरित; S (except G2; G1.6 om.) ° णि चरतः (G5 °ता). K1 Ñ1 V1 G2 सर्वान्; B3 D1-3 प्रह्मः; B1 प्राज्ञः; D4 प्रह्मान् (for प्रह्मान्). — b) K3 प्रियः; T1 G (G1.6 om.) M1 अस्मान्; M2 सर्वान् (for सदा). K1 Ñ1 B2.4.5 Dn ततः; K3 सतं; B6 सुतः; D1.2 शुतः; D3 स्मृतः; S (G1.6 om.) तथा (for सतः). — c) K1 G1 Cv मजंति (for भजति). T1 M1 [णू ]चं; G3 Cv [अ]साद् (for [अ]सान्). — d) K1 प्रियेषु न; K3 न प्रियेषु; V1 B3 योष्रियेषु; G2 प्रियेषु हवं; Cv अप्रियेषु (as in text).

23 G1.6 om. 23° (cf. v.l. 21). — °) B1 मु; B2.4.5 D (except D1.2) स (for the second न). D4 कलं; G3 कुलं (for बलं). T1 राजा (for राजन). — °) K2 G3 नाभिज्ञानं; K4 नाभिजातं; Ñ1 B1.2.5 Dn D6 अभ्यजानात्; V1 B3.4 नाभिमानं; B6 नाभ्यजानातः D1.2 अभ्यनंदत्; D3 अभ्यजानान्; D4 नाभिज्ञानन्; D5 अभ्यजानन्; T1 G2.4.5 M2 नाभिजात्यं; M1 नापि जातिम् (for अभिज्ञानन्). M1 अथारमनः; M2 तथारमना. G1.6 नाभिज्ञा(G6 °जा)ताभिथादनः. — °) K1 यस्य यानो; B3.5 पश्यंश्वापि (for पश्यमानो). — °) K3 उपाश्रिता; Ñ1 समाश्रितः; B3.5 Dn D3-6 उपस्थितः; D1.2 अपाश्रितः, G1.6 उपाश्रितं (G6 °श्रितान्).

24 °) K<sub>3</sub> M<sub>2</sub> उदीच्यमोजश्च; G<sub>5</sub> °मोजांश्च. K<sub>5</sub> यथा; T<sub>1</sub> G<sub>1.8-6</sub> M वयं (for तथा). S<sub>1</sub> उदीच्यमोज शतशः; Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B D उदीच्याश्च (B<sub>3</sub> °च्यां च) तथा मोजां G<sub>2</sub> उदीच्याश्चेव मोजाश्च. — b) S<sub>1</sub> [अ]ष्टादशापरे; K<sub>1.5</sub> °शानि मो; N<sub>1</sub> B<sub>1.2.4-6</sub> D °श प्रमो; V<sub>1</sub> B<sub>3</sub> °शानिशं T<sub>1</sub> °शाविभो; G<sub>8</sub> °शाहिमो; G<sub>4</sub> °शापि मो; G<sub>5</sub> [अ]ष्टे दशापि मो; G<sub>6</sub> [अ]ष्टे दशापि मो; G<sub>6</sub> [अ]ष्टादशानमो. — d) D<sub>4</sub> G<sub>2</sub> प्रतीच्यां K<sub>3</sub> आश्चितः; B<sub>1.5</sub> D<sub>1</sub> D<sub>8-5.6</sub> (by corr.) आस्थितीं D<sub>6</sub> (before corr.) T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> आस्थितः; G<sub>6</sub> आश्चिताः).

25 G4 om. (hapl.) 25-27. — a) B1 करमका। D1. 2.6 (before corr.) G2. 3.5 M1 सदकरा:; G1 विशास

74

मुख्राश्च सुक्रद्दाश्च कुणिन्दाः कुन्तिभिः सह ॥ २५ शाल्वेयानां च राजानः सोदर्यानुचरैः सह । दक्षिणा ये च पाश्चालाः पूर्वाः कुन्तिषु कोशलाः ॥ २६ तथोत्तरां दिशं चापि परित्यज्य भयार्दिताः । मत्साः संन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ २७ तथेव सर्वपाश्चाला जरासंधभयार्दिताः ।

ઉत्त 'बोधाः (for 'काराः). — b) K1 बौधाः; K2 बौद्धाः; V1 D4 T1 G2.8.5 M यो (G8.5 M यो)धा:; B1 वोदा:; Bs. 6 D1. 2 चोला: (for बोधा:). Ś1 K4 D3 T1 G2. 3. 5 M साल्वाः; K1 शास्याः; B1 शास्त्राः (for शाल्वाः). G1.6 सागरांतपटच( G1 °पदर्च )राः. — °) K1 सकराश्च; K2.3 सस्यूला ; K4 सुस्यूरा ; Ñ1 V1 B2.4.5 Dn D1.2.4.6 सुराजा°; В1 संस्थला°; В3.6 सुरुथूला°; В3.5 स्वस्थला°; G1.6 सुस्थिरा° (for सुस्थरा°). K1.8 सकूटा(K8 °हा)श्च; K2 सकुद्दाश्च; K4 सुकद्धा°; B1 सुपुष्टा°; B4.6 D2 सु( B6 स )-कुद्दा°; Dn2 सुगुह्या°; D1.4 सुकुंदा°; G1.6 विघट्टा° (for पुकुदा°). Т1 G2 सुस्थिरात्मनिघद्दाश्च (G2 °कटादाश्च); G3.5 सुस्थिराश्मनि(G5 °वि)घट्टाश्च; M सुस्थिराश्मकघंटाश्च. - d) र्रा कुनिंदाः; Ñ1 V1 B D कु(B3 पु) लिंदाः (Ñ1 B5 ंगाः; Be D1.2 °काः); G1.6 तथा वै (for कुणिन्दाः). B1 कृतिभि:; B6 कीर्तिभि:; G5 कुंदिभि: (for कुन्तिभि:). D1.2 स ह (for सह).

26 G4 om. 26 (cf. v.l. 25). — ")  $K_1$  शालव";  $N_1$  V1 B D शाल्वा(D3 साल्वा-; D4 पांथा)यनाश्च.  $S(G_4 \text{ om.})$  साल्वे(G1 सद्धे-;  $M_2$  साले)यानां च राजासीत्.  $N_1$  साल्वे(G1 सद्धे-;  $N_2$  साले)यानां च राजासीत्.  $N_2$  से सोंदर्यानुचेरै:;  $N_3$  (G4 om.) सामात्यो(G1 के न्यो)  $N_3$   $N_4$  सोंदर्यानुचेरै:;  $N_4$  है।  $N_4$   $N_5$   $N_4$  सोंदर्यानुचेरै:;  $N_4$  शिक्षणा.  $N_4$   $N_5$   $N_4$  सोंदर्यानुचेरै:;  $N_4$  शिक्षणा.  $N_5$   $N_4$  शिक्षणा.  $N_5$   $N_4$  शिक्षणा:;  $N_5$  शिक्षणा:;  $N_5$  सोंद्याः;  $N_5$  से शिक्षणा:)  $N_5$   $N_5$  से साल्वे।  $N_5$  से सा

27 G<sub>4</sub> om. 27 (cf. v.l. 25). The sequence of 27-28 in K<sub>1</sub> is: 27<sup>cd</sup>, 28<sup>ab</sup>, 27<sup>ab</sup> and 28<sup>cd</sup>. — a) 8 (G<sub>4</sub> om.) त उ(T<sub>1</sub> द) त्तरां (for तथोत्तरां). K<sub>1</sub> त्वोपरां दिशं वापि. — b) Ñ<sub>1</sub> परित्यज्याश्रितादिताः; V<sub>1</sub> B<sub>1,2,6</sub> D<sub>1,2</sub> वसंत्याश्रित्य दस्यवः; G<sub>1,6</sub> त्यक्त्वा पश्चिममां श्रिताः. — b) G<sub>1</sub> उत्साः (for मत्स्याः). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> G<sub>3</sub> M पुन्यत्वपादाश्च; K<sub>2,8</sub> B<sub>3</sub> तु (B<sub>3</sub> च) न्यस्त<sup>c</sup>; K<sub>4</sub> समत्स्य<sup>c</sup>; संन्यत्वपास्याञ्च. — d) S (G<sub>4</sub> om.) पश्चिमां (for

स्वराष्ट्रं संपरित्यज्य विद्वताः सर्वतोदिशम् ॥ २८
कस्यचित्त्वथ कालस्य कंसो निर्मथ्य वान्धवान् ।
वाईद्रथसुते देव्याद्यपागच्छद्वथामितः ॥ २९
अस्तिः प्राप्तिश्च नाम्ना ते सहदेवानुजेऽवले ।
वलेन तेन स ज्ञातीनिभभ्य दृथामितः ॥ ३०
श्रष्टियं प्राप्तः स तस्यासीदतीवापनयो महान् ।

C. 2. 596 B. 2. 14. 32 K. 2. 14. 33

दक्षिणां). K1 T1 दिशिम्. K1 D8.4 आस्थिताः; B5 आगताः (for आश्रिताः).

28 Ks om. 28<sup>ab</sup>. For sequence of K1, of. v.l. 27.
— a) B1-3.6 D1.2 कुरव:; G1 तथा वै (for तथैव).
K1.2 Dn1 G2 सर्वे (for सर्व-). — e) S1 स्वं राष्ट्रं.
V1 B D G3.4.6 M2 स्व(D4 स्वं)राज्यं. — d) B5 D1 G4
विश्वता:; D2 gता: (for gता:). K1-3 B1 T1 G3-5
दिश: (for -दिशम्). — After 28, S ins.:

156\* अग्रतो द्यस्य पाञ्चालास्तत्रानीके महात्मनः। अनिर्गते सारबले मागधेभ्यो गिरिव्रजात्।

[(L.1) Gs [s] अस्य (for ह्यस्य). M1 तत्रानीकं मनस्विनः (for the post. half). — (L. 2) Gs अनिर्गतो सारवलो (for the prior half).]

29 a)=1.123.68a: 5.193.30a. S उप्रसेनसुतः कंसः. — b) D1 सोति-; S पुरा (for कंसो). K1-3 B1.3.5 D (D2m as in text) यादवान् (for बान्धं). — c) K1 सने देव्यो; G6 सुनीथः\* (for सुते देव्यो). K2 देव्याम्; Dn2 देव्यान्; G1 M1 दिव्ये (for देव्यो). — d) S1 K3 T1 G4-6 M उपा(G4.5 °प)यच्छद्; K2 उपयेमे; K4 उपायचद्; G2 उपगच्छद् (for उपागच्छद्). 30 S1 K2 om. (hapl.) 30. — a) K1.4 D4.6 G2.4 अस्तिप्राप्तिश्च (G2 °प्तिं च); D3 T1 M1 अस्ति(M1 °स्तिः)प्रास्तिश्च (T1 °च); G1 अस्ति प्राप्तिं च; G2-4 अस्तिप्राप्तिं (G3 °स्ती; G4 °प्ति) च; G5.6 अस्तिः प्राप्ती (G6 °स्ति) च. K1.4 नाम्नो. K1.4 मे; K3 हे (for ते). — b) B1 वली (for ऽवले). — ') Ñ1 B Dn1 D3-6 T1 स्व-; D1.2 G1 सं- (for स). — d) K3 सुदुमैतिः; T1 स्वथामतः (for

वृथामितः).

31 B4 reads 31ab twice in succession. — a)

K2 श्रेष्टः; B8.4 (second time) श्रियं; G1.6 ज्येष्ट्यं;

G8 श्रेष्ठं (for श्रेष्ट्यं). K1-8 B8.4 (second time).6

Dn1 D1.2 G1-3 M2 प्राप्तस्य (for प्राप्तः स). B4 (first time) तत्र (for तस्य). — b) D1.2 अतीवोपचयो; T1

G4.5 इति चा(G4 पा)पनयो; M1 अतीवावनयो (for अतीवाप). B4 (first time) अतीव बळवाञ्चूपः. — b)

C. 2. 596 B. 2. 14. 32 K. 2. 14. 33 भोजराजन्यवृद्धेन्तु पीड्यमानैर्दुरात्मना ॥ ३१ ज्ञातित्राणमभीप्सद्भिरस्मत्संभावना कृता । दत्त्वाकृराय सुतनुं तामाहुकसुतां तदा ॥ ३२ संकर्षणद्वितीयेन ज्ञातिकार्य मया कृतम् । हतौ कंससुनामानौ मया रामेण चाप्युत ॥ ३३ भये तु ससुपक्रान्ते जरासंघे ससुद्यते । मन्नोऽयं मन्त्रितो राजन्कुलैरष्टाद्यावरैः ॥ ३४ अनारमन्तो निम्नन्तो महास्नैः शत्यातिभिः । न हन्याम वयं तस्य त्रिभिर्वर्षशतैर्बलम् ॥ ३५

तस्य ह्यमरसंकाशौ बलेन बिलनां वरौ ।
नामभ्यां हंसिडिभकावित्यास्तां योधसत्तमौ ॥ ३६
ताबुभौ सिहतौ वीरौ जरासंधश्च वीर्यवान् ।
त्रयस्त्रयाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मितः ॥ ३७
न हि केवलमस्माकं यावन्तोऽन्ये च पार्थिवाः ।
तथैव तेषामासीच बुद्धिर्बुद्धिमतां वर ॥ ३८
अथ हंस इति ख्यातः कश्चिदासीन्महान्नृपः ।
स चान्यैः सिहतो राजनसंग्रामेऽष्टादशावरैः ॥ ३९
हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत ।

32 °) K1 अभीष्मुद्धिर्. D1 गतित्राणमिलप्सद्धिर्.

- °) Ś1 आतम-; V1 मिथा; D2 अस्य (for अस्पत्-).

- S transp. 32°d and 33°d. — °d) K4 D1-3 स्°;

B1 स्वातंत्रं; B5 स्वतनुं (for सु°). Ś1 K2.3 B1.3 तां
(B1 तं) त्वा(K2.3 चा)हुकसुतां; S (except G5.6)
आहुकस्य सुतां (for तामाहुक°). K1 (corrupt) दत्वाकूरा(added in marg. यसु)तनुं तामाहुकस्य सुतां तदा.

33 a) G2 सक्षणिद्वतयेनैव. — b) S (except M2) "त्राणं (for "कार्यं). Si K transp. मया and कृतं. — e) K8 हतः कंसः सुनामासौ; K4 G2.8 हतौ कंससुदामानौ. Cd cites सुनामा. — d) K1.4 G3-5 चा(K1 वा)च्युत; K2 चाष्टुत; V1 चानघ; T1 चाच्युतौ; M चाह वै (for चाप्युत). — After 33, T1 G (except G2) ins.:

157\* इत्वा कंसं तथैवाजो जरासंघस्य विभ्यता। मया रामेण चान्यत्र ज्ञातयः परिपालिताः। [(L. 1) G1.8.6 °वादो (for °वाजो).]

34 a) \$1 क्षत्रे तु; \$\text{V1}\$ \$\text{B1.3.4}\$ कंसे च; \$\text{B6}\$ उभये; \$\text{G4 भयेन (for भये तु). \$\text{K2-4}\$ च (for तु). \$\text{\$\text{S1}\$ समजुकांते; \$\text{K4}\$ \$\text{\$\text{N1}\$ \$\text{\$\text{V1}\$ \$\text{B}\$ D समतिकांते (\$\text{D3}\$ "नुप्राप्ते); \$\text{G1.2.5}\$ समुपा" (for समुप"). \$\text{\$\text{D}\$ \$\text{\$\text{N1}\$ \$\text{V1}\$ \$\text{B}\$ \$\text{\$\text{\$\text{B6}\$}\$ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{S1}\$}\$ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{B6}\$}\$}\$ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

35 °)  $V_1$  अविश्रम्य विनिधंतो;  $B_1$  अनस्त्रीत च निधंतो;  $B_{8.6}$  अविश्रांतं विनिधंतो ( $B_6$  °तौ);  $B_4$  अनेन मंत्रो विधंतो;  $D_{11}$   $D_{8.4}$  अनारभंतो नि( $D_4$  वि)धंतो;  $D_{12}$   $D_{1.2}$  अनारतं विनि ;  $G_1$  अनामतोभिनि ;  $G_2$  अरमंतो विनि ;  $G_3$  अरममंतानि . —  $G_4$   $G_5$  अरममंतानि . —  $G_6$  अरममंतानि . —  $G_6$  अरममंतानि . —  $G_6$ 

K3 शस्त्रपा°; Ñ1 शरघा°; B1 शतपत्रिभि:; B2 Dn D3.4 G1.3.6 M2 शत्रुघातिभि:; B5 D1 G2 शस्त्रघा°. B3 महाश्ले पतित्रिभि:. — °) Ś1 G2.4 नि- (for न). Ś1 Ñ1 V1 B (except B3.6) D (except D2.4) M2 हन्यामी; G3 निहन्या. K1.3 S (except M1) बलं (for वर्ष). — d) G1.6 वर्षे: पुनर्; G4 वर्षगतैर् (for वर्षशतैर्). K1-3 Ñ1 V1 B4 M2 अपि; T1 G M1 वयं (for बलम्).

36 °) V1 च; S[अ] पि (for हि). K2 तस्या हामरें — °) K1-3 नामतो; D6 नामस्यां. S1 K3 हंसडिफकीं। K1.2 D8 T1 G1 °डिभिकौ; K4 °डिकभौ; Ñ1 B Dn D2.4 G3 °डिंभकौ; V1 °तिभकौ; G2.6 °डिवकौ; G4 °डियुकौं। G5 °डिविकौं. — °) S1 आसते (for इत्यास्तां). T1 G3.4 यौध ° (for योध °). Ñ1 V1 B D अशस्त्र निधनावुभौं।

37 °) D1.2 संहतौ (for सहितौ). — व) G1.5.6 पर्याप्त. G1 नो (for मे).

38 b) K<sub>2-4</sub> V<sub>1</sub> B<sub>3.6</sub> D<sub>1.2</sub> G<sub>2-5</sub> M<sub>1</sub> [S]पि; G<sub>1</sub> lacuna; G<sub>6</sub> ह (for च). — °) Ś<sub>1</sub> K Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>4</sub> एपैंव (K<sub>1</sub> एपा हि) (for तथेंच). B<sub>4</sub> आसीत्त. — d) T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> युद्धं; G<sub>8</sub> युधि (for दुद्धिर्). A few MSS. चरः, वरं — After 38, S (except M<sub>2</sub>) ins.:

158\* अष्टादश मया तस्य संग्रामा रोमहर्षणाः। दत्ता न च हती राजञ्जरासंधो महाबलः।

[(L. 1) G2 संग्रामो रोमहर्षणः (for the post. half).
— (L. 2) T1 G4 तु (for च). G4 राजा (for राज्य).]
39 °) G5 अतो (for अथ). D1 अंस (corr. to हंस).
— ै) K1-3 D4.5 महा (for महान्). D4.6 नृप. S आसी किश्चित्रराधिपः (M2 °प); Cv(?) आसीकिश्चित्रराभिषं (uncertain). — D1 ins. marg. sec. m. 39°° 40.
— °) K स चाप्य(K3° न्यो) मिहतो राजन्; Ñ1 B1.2.4-6 D रामेण स हत्तस (B6 सहितस) तन्न; V1 B3 ततो रामेण स हतः (B3 निहतः); S (and Cv? uncertain) नरोत्यां

तक्तृत्वा डिभको राजन्यमुनाम्भस्यमञ्जत ॥ ४० विना हंसेन लोकेऽस्मिनाहं जीवितुमुत्सहे । इत्येतां मतिमास्थाय डिभको निधनं गतः ॥ ४१ तथा तु डिभकं श्रुत्वा हंसः परपुरंजयः । प्रपेदे यमुनामेव सोऽपि तस्यां न्यमञ्जत ॥ ४२ तौ स राजा जरासंधः श्रुत्वाप्सु निधनं गतौ । सपुरं श्रुत्सेनानां प्रययौ भरतर्षभ ॥ ४३ ततो वयममित्रज्ञ तस्मिन्प्रतिगते नृपे । पुनरानन्दिताः सर्वे मथुरायां वसामहे ॥ ४४

यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वै राजीवलोचना।
कंसभायी जरासंधं दृहिता मागधं नृपम् ॥ ४५
चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदुःखिता।
पतिघ्रं में जहीत्येवं पुनः पुनरिद्म ॥ ४६
ततो वयं महाराज तं मत्रं पूर्वमत्रितम्।
संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप ॥ ४७
पृथक्त्वेन द्वता राजन्संक्षिप्य महतीं श्रियम्।
प्रपतामो भयात्तस्य सधनज्ञातिबान्धवाः ॥ ४८
इति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीचीं दिश्रमाश्रिताः।

C. 2. 614 B. 2. 14. 49

(G2.3 °=य-; G1 lacuna after °=य) स हत(T1 G3 सहित)स्तस्य. — d) Ñ1 V1 B D S Cv अष्टादशावरे (M1 [inf. lin.] Cv °चृत:; G2.5 M2 °परे); Cd as in text.

40 D1 ins. 40 marg. (cf. v.l. 39). — a) Ś1 K1 ततो (for हतो). S (except G6) transp. हत: and हंस:. K4 G2 प्रोक्तः (for प्रोक्तम्). — b) Ś1 हति; K4 कथं (for अथ). — b) Ś1 हिंदिः K4 कथं (for अथ). — b) Ś1 K1 हिंदिः (K1 marg. sec. m. हिंभिको); K2.3 हि(K3 हिं)फिको; K4 Ñ1 B Dn D1.2.4.6 T1 G3 हिंभ°; V1 तिभ°; D3 हिभिको; G1 विद्युको; G2 हिंदि°; G4 हिन्नु ; G5.6 हिदिं . D4 G1.6 राजा (for राजन).

41 G4 om. (hapl.) 41-42. — a) \$1 K1-3 हंसं रुष्ठों के; D4 [अ]हं तेन लोके; T1 corrupt. \$1 [S]पि (for ऽस्मिन्). — b) Ñ1 V1 नाहं जीवितु मन्महे. — c) Dn1 एनां; G1.2 एव; G8 एवं (for एतां). — d) \$1 डिफ्को; K1 (marg. sec. m.) डिफिको (orig. हंस°); K2.3 डि(K3 डिं)फिको; K4 Ñ1 B Dn D4.8 डिंम°; V1 तिभ°; D1.2 डिंभ°; D3 G1 डिभि°; G2 डिंब°; G5.6 डिबि°. G2 धनदं (for निधनं).

42 G4 om. 42 (of. v.l. 41). — a) D2 तथापि (for तथा त). S1 डिफकं; K1.4 Ñ1 V1 B Dn D1.2.4 M2 डिंम°; K2.3 डिफि°; D8 डिंमि°; G1 विद्व°; G2 डिंब°; G5,6 डिवि° (for डिम°). — b) Dn1 G6 पुरपुरंजयः; D8 पुरपुरंजयः — b) B1 चैव (for एव). — d) K1.2 निम्जत (K2 °तः); K4 Dn1 ज्यम°; D8.5 G2 M2 अम° (for न्यम°).

 43 a) S ततो (for तौ स). — b) K1 B1 त;

 K2 Ñ1 V1 B4 Dn च; B3.6 D1.2 [新]如; S तौ (for 新]元). — c) K तत् (for 天). B1-3.6 D1.2

शूरसेनायां ( $B_1$  °या;  $B_3$  °याः);  $B_4$  सर्वसैन्येन;  $T_1$   $G_8$ . 4 शूरशून्यं नै;  $G_1$ . 2. 5. 6 M शूरसेनेभ्यः.  $\widetilde{N}_1$   $V_1$   $B_5$   $D_1$   $D_3$ -6 पुरं शून्येन ( $B_5$  पुरमन्येन) मनसाः —  $^d$ )  $K_1$ . 4 पुरुषर्पं ( $K_4$  °\*:).

44 °) K1 T1 G4.5 अमित्रज्ञास; K4 D4 अमित्रे तु.

- ³) D4 प्रतिगृहे; G3 °हते (for °गते). D3 G6 नृप;
G2 नृप:. — °) Ś1 नरा (for पुनर्). Ś1 K B5 Dn D3.5
M2 आ(Ś1 सा)नंदिन:; D4.6 आनंदित:.

45 °) K1 त्वभेत्य; K2 चभ्यत्य (sic) (for त्वभ्येत्य). S यदा तु पुनरेवैनं. — °) S राजन् (for सा वै). D3 राजीवलोचनं; G (except G3.4) °लोचन. — °) K8 कंसभार्यां. K3 D4 T1 G (except G3) जरासंध-

क्त नावाः 46 °)  $K_2$  नोदयत्येव.  $K_3$  राजेंद्रं.  $B_1$  चोदत्येवं हि राजेंद्रं. - °)  $K_3$  प्रति (for पति ).  $K_4$  G1.8 °किशिता;  $\tilde{N}_1$  °किशिता. - °)  $K_4$  तं (for मे).  $B_6$  D1.2 °  $C_4$  (for  $C_4$ )  $C_5$  (except G1)  $C_4$  (for  $C_4$ )  $C_5$  (except G1)  $C_6$  (for  $C_6$ )  $C_6$   $C_6$ 

8 (except G1) एवं (123 प्रा. 47 a) B कुरुश्रेष्ठ (for महा°). — b) D1.2 तत् (for तं). K2 पूर्विमिन्नतं. K1 मंत्रपूर्वेमतंद्विता; B1 G3 मंत्र (G3 °त्रं) पूर्विममंत्रितं; G1 मंत्रपूर्वे \* \* \* \* \*; G5.6 तं (G6 मं) त्रपूर्वं सुमंत्रितं. — °) B6 तं; D5 स (for सं-). K4 त्रपूर्वं सुमंत्रितं. — ") K1 D1.2 व्यपजाता; M2 व्यमनसो; D4 विमनसं. — ") K1 D1.2 व्यपजाता; M2 [5] प्यपयाता. K4 नराधिपा:; S (except G5) च (G1.6 M1 सा) सर्वदाः (for नरा°).

भा सा (सवशः (रिवासी ) (स्वरं ) स्वरं (स्वरं ) (प्राप्त ) (प्रि ) (प्र ) (प्रि ) (प्रि ) (प्र ) (

C. 2. 614 B. 2. 14. 50 K. 2. 14. 53

कुशस्थलीं पुरीं रम्यां रैवतेनोपशोभिताम् ॥ ४९ पुनर्निवेशनं तस्यां कृतवन्तो वयं नृप । तथैव दुर्गसंस्कारं देवैरिप दुरासदम् ॥ ५० स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयुः किं पुनर्शिष्णपुंगवाः । तस्यां वयमित्रन्न निवसामोऽक्रतोभयाः ॥ ५१ आलोक्य गिरिमुख्यं तं माधवीतीर्थमेव च । माधवाः कुरुशार्द्ल परां मुदमवाप्नुवन् ॥ ५२ एवं वयं जरासंधादादितः कृतिकिल्विषाः।
सामर्थ्यवन्तः संबन्धाद्भवन्तं सम्पाश्रिताः॥ ५३
त्रियोजनायतं सद्म त्रिस्कन्धं योजनाद्धि।
योजनान्ते शतद्वारं विक्रमक्रमतोरणम्।
अष्टादशावरैर्नद्धं क्षत्रियेर्युद्धदुर्मदैः॥ ५४
अष्टादश सहस्राणि व्रातानां सन्ति नः कुले।
आहुकस्य शतं पुत्रा एकैकिस्त्रिशतावरः॥ ५५

भयार्तस्य;  $M_1$  भयात्तसात्. —  $^d$ )  $K_4$  सधना ज्ञाति $^\circ$ ;  $\widetilde{N}_1$   $V_1$   $\mathfrak{B}_{2-6}$   $\operatorname{Dn}$   $\mathfrak{D}_{3-6}$  ससुत्ज्ञाति $^\circ$ ;  $\mathfrak{B}_1$   $\mathfrak{D}_2$  ससुह्ज्ज्ञाति $^\circ$ ;  $\mathfrak{D}_1$  ससुद्रं ज्ञाति $^\circ$ ;  $\mathfrak{G}_{1.5.6}$  सब्बल्ज्ञाति $^\circ$ .

49 a) \$1 K4 संसंज्य; \$\text{N}\_1\$ V1 ° मंत्य (for ° चिन्त्य). \$\text{D}\_1\$ सर्वेषु (for सर्वे सा). \$\dots \text{b}\_1\$ \$\text{K}\_2\$ \$\text{D}\_{11}\$ \$\text{D}\_2\$ प्रतीची-. \$\dots \text{S}\_1\$ कुशस्थलं पुरी; \$\text{K}\_{1,2,4}\$ कृत्वा कुशस्थली; \$\text{D}\_1\$ कुशस्थलं पुरी; \$\text{K}\_{1,2,4}\$ कृत्वा कुशस्थली; \$\text{D}\_1\$ कुशस्थलं पुरी; \$\text{K}\_{1,2,4}\$ कृत्वा कुशस्थली; \$\text{D}\_1\$ कुशस्थलं पुरी; \$\text{T}\_2\$ एकक्षितां; \$\text{S}\_1\$ निवेशितां (for [3]पशो-भिताम्).

50 a) K4 ततो (for पुनर्). Ś1 K1-3 B1-5 D ततो नि(B1.3 D1.2 पुनर्नि)वेशं तस्यां च (K1 °स्याश्च); S पुनर्नि(T1 G2 पुरं नि)वेश्य नंदामो. Cv pratika cited as पुनर्निवेश्य, but gloss cites पुरं (as accusative of पूर्), as in T1 G2. Text as in Ñ1 V1 B6; but cf. K4. — b) D1.2 नृपाः. S जरासंघभयादिताः. — c) T1 G1.3 °संस्कारान्; M1 °संस्कारान्. B1.8.6 D1.2 ततो वयं महाराज. — d) K3 दुरासहं; B6 M1 °सदाः; D1.2 °सदः; D8 T1 G8 M2 °सदां; G1 °सदान्.

51 °) \$1 T1 युध्येरन्; K यु(K8 बु)ध्यंते (for °ध्येयुः).

- °) G4 °वृष (for °वृष्णि °). V1 B D किसु वृष्णिम(D1.2 °मे)हारथाः. - °) K2 D4 तस्या; K8 यस्यां (for तस्यां). S ते (M2 के) वयं सजना (G1.8 विज्वरा) राजन्.

- °) K8 न्यवसामो (for निव °).

52 a) K3 Ñ1 V1 B1.4.5 D (except D2.3.5) M2 आलोच्य. ఏ द्विंमुख्यं तु (for गिरिमुख्यं तं). — b) K3 माधवं तीर्थम्; Ñ1 V1 मागधीतीर्थम्; B1 D1.2 मागधं द्वतम्; B2-5 Dn D3-6 (D5 before corr.) मागधं तीर्णम्; B6 मागधं तु तम्. S अलभाम (G6 वसाम सु-) सुखं नृप. — °) K8.4 माधवां (K4 °वः); B1 यादवाः; B4 मागधं; B6 मागधः; Dn1 D1.2 मागधाः (for माधवाः). S माधवा माधवीतीर्थम्. — d) K2 D1.2 अवामुवत्; K4 B6 °सवान्; B8 °मुगुः; D4 °मुगात् (for अवामुवन्). S आसाच सुखिनो-(G2 °खिता)भवन् (M2 °वसन्).

53 °)  $K_1$  वरं (for वयं).  $G_6$  जरासंधे (for  $^\circ$ संघाद्)  $K_4$   $G_2$  एवं ( $G_2$  वयं) जरासंधमयाद्;  $V_1$  जरासंधेन च वरं - °)  $K_3$  आदिभिः;  $\tilde{M}_1$   $B_{2-6}$  D  $M_2$  अभितः;  $V_1$  पुर्तः,  $T_1$  आदिताः;  $G_1$   $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_6$  ना)दिताः (for आदितः)  $D_4$  कृतिकिल्बिषात्. - °)  $K_{2-4}$   $D_4$   $G_2$   $G_3$   $G_4$  संवधान्. - °)  $G_4$  संवधान्. - °)  $G_5$  संवधान्. - °)  $G_6$   $G_7$   $G_8$   $G_8$ 

54 a) र्रा त्रियोजनमयं; Gs (before corr.) जनादिकं Cv pratika cited as in text, but gloss cites °जनायुर्व ई। वर्त्म; Bı (m as in text) सक्यं; Bз. 5.6 सह Cv सद्म (as in text). — है) ई। त्रिस्कंदं; B2 त्रिक्षंषं D1.2 त्रिष्कंधं; S विस्तीणं. Cd cites स्कंधः (=परिखा) K1 D3 योजनाद्प; K2 om. (hapl.) योजनाद्ध; K3 N V1 B2.4 D1.2.8 योजनावधि; B8 °नाद्दिवि; S °नाधिक (G3 °नायितं; M1 inf. lin. °नायुतं); Cd as in text — M1 om, 54 ed. — °) B2 D1. 2 योजनांत :; Cv °नाने (as in text). T1 G2. 3. 5 कृतहारं; G4 तु तहारं; Ms शतद्वार-; Cv °द्वारं (as in text). र्छा योजनांतां शतद्वारां। B1 योजनांतर्गतं द्वारं. — d) G5 च्युत्क (for विक K4 Ñ1 V1 B1.2.4-6 Dn D3-6 वीर(Dn1 °रं)विक्रमतोरणं। . 🖰 °) K2 अष्टादशाचरेर्; K3 °दशैर्वर्रा Ñ1 B3. 5. 6 D1. 2 S °दश(B5. 6 °दशा)कुछेर्; Dn1 °दशावरें Ds. 5 °दशवरेर्; Cd as in text. Si Ks Cd नहीं D4 युद्धं; De (before corr.) न त्वं; Ge युक्तं (for नर्ड) — <sup>f</sup>) \$1 मद° (for युद्ध°).

55 °) K1 जजानां; K2 B3 जता ; K3 वाता ; Ñ1 B1.2.4-6 D आदणां; V1 रथानां; T1 G3-5 आतरः; G1.6 वृती (G6 °ता)नां; G2 M2 पुत्राणां; Cd ज्ञातानां (=समुदी थानां) as in text. — °) G4 आहुः सप्तशतं पुत्राः. — 6) B1 S एकैकं (G6 °के; M2 °क) (for एकैकस्). K1 B5 D5 जिदशां वरः (D2 °राः); K2 ज्ञिदशहरः; K3 च शतावरः Ñ1 Cd ज्ञिशतावराः; V1 B1.2.4.6 Dn D1.4.6 ज्ञिदशावरः

L 78 ]

वारुदेग्णः सह भात्रा चक्रदेवोऽथ सात्यिकः । अहं च रौहिणेयश्च साम्बः शौरिसमो युधि ॥ ५६ एवमेते रथाः सप्त राजन्नन्यानिवोध मे । कृतवर्मा अनाष्ट्रष्टिः समीकः समितिंजयः ॥ ५७ कह्नः शङ्कर्निदान्तश्च सप्तैवेते महारथाः ।

पुत्रौ चान्धकभोजस्य वृद्धो राजा च ते दश ॥ ५८ लोकसंहनना वीरा वीर्यवन्तो महाबलाः । सरन्तो मध्यमं देशं वृष्णिमध्ये गतव्यथाः ॥ ५९ स त्वं सम्राज्जणेर्युक्तः सदा भरतसत्तम । क्षत्रे सम्राजमात्मानं कर्तुमईसि भारत ॥ ६०

B. 2. 14. 61 K. 2. 14. 68

(Dn2 D1 °वराः); S त्रिदशोपमाः.

56 °)  $K_{1.2}$  -आता.  $S_1$  चारुदोध्णस्तव आ\*. —  $^{\delta}$ )  $S_1$   $D_4$   $T_1$   $G_{2-\delta}$   $M_2$  वकदेवो;  $K_1$  वअदेवो;  $G_{1.6}$  चारुदेहो  $(G_1^{\circ})$ ) (for चकदेवो). —  $^{\circ}$ )  $S_1$  रोहिणीयश्च. —  $^{d}$ )  $B_{8.4}$   $D_{11}$   $D_{1.2.5}$  शांवः;  $B_5$  शांख्वः;  $D_5$  शांखः;  $D_6$  शाश्चः.  $D_8$  शौर्यः समो;  $E_4$   $E_{4.5}$   $E_{4.5}$  E

57 °) र्डा एवमति- (for °मेते). K3 G1 रथा; T1 G3 तथा; Cv रथा: (as in text). — °) G1 कृतकर्मा. र्डा K B1 अ(K2.4 त्व)नावृष्टि:; Ñ1 V1 B2-5 D ह्यनाधृष्टि:; T1 न्यनादृष्टि:; G M [अ] प्यनाधृ(T1 G2.3 °ह-; G5 °धि)ष्टिः. — °) K2 Dn2 शमीकः; D1.2 समिकः; G1.6 समीपः.

58 a) K1 कंकच; K3 कंकस; K4 B8 D4 कंकु:; Ñ1 V1 B1.2.4-6 Dn D1.2.5.6 M2 कंक:; G3 कंह्व:; G4.5 कंस: (for कह्व:). See Addenda. K1.3 शकुनिदांतश्च; Ñ1 शंकुनिदायश्च; V1 B (except B1) Dn D5.6 T1 शंकुश्च इंतिश्च; D1.2 शकुनिहंता च; G2 शकुंतिदांतश्च; G8.4 M शंकुनि(G4 कि) नादश्च; G5 शंकुनिरादश्च (for शक्कुनिदान्तश्च). K2 कंकशकुनिदानश्च; D3 ककन्शकुश्च कुंतिश्च; G1 कश्च शत्रश्चात्वश्च; G6 कंद्यः शत्रुनिनादश्च. — b) S1 समेवेत; K1 B1 समेते च; K2 सम वे ते; K3.4 V1 S सम (V1 सर्वे) वेते; Ñ1 B2.5.6 Dn D1.2.6 समेते वे; B4 समेरेते; D4 (corrupt) स(स्व)सेते वे; text as in B3 D3.5. After 58ab, S ins.:

159\* प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भानुरकूरसारणो ।
निशंदश्च गदश्चैव सप्त चैते महारथाः ।
वितद्धभंक्षिवभू च उद्धवोऽथ विद्धरथः ।
वसुदेवोभ्रसेनौ च सप्तेते मन्निपुंगवाः ।
प्रसेनिजिच यमलो राजराजगुणान्वितः ।
स्मन्तको मण्डिक चर्च िक्यो

[Cr cites part of line 5. — (L. 1) T1 मुदेषा (for प्रदुष्त ). T1 G5 सानुरक्तर (for the post. half).

— (L. 2) G4 निशमश्च. T1 G4 गत° (for गद°).
— (L. 3) T1 G4 वितद्भृत्ति छिवभूश्च; G1 वितद्भवालिवभूश्च;
G2 विकद्धर्म छिकभू च; G8 वितद्भज्ञाछिवभू च; G6 विकद्धश्चैव
वभुश्च; M1 वितद्भृत्ति छिवभू च; M2 वभुवंकद्भवाङ्गीकः (for the prior half). T1 उत्तवोषि; G4 °द्धवोषि; G6 दुमैदोथ (for उद्धवोऽथ). G6 विदू°; M2 विस् °(for विद्भु °). — (L. 4)
G3 वासु °(for वसु °). — (L. 5) G8 यमजो (for °लो).
T1 G4.5 M1 प्रसेनो यदुशाईलो महेंद्रसदृशः प्रभुः (G6 °भो).
— (L. 6) G6 च स्रवते (for निस्न °).]

— °) G2 M2 पुत्राज्ञ (for पुत्रो). 🖄 K पुत्रो चांधक-राजस्य (K3 °राज्ञश्च); T1 G8-5 पुत्रा(T1 °त्र)श्चांधकभोजानां; G1 पुत्राश्च वकभोजस्य; G8 अत्र चांधकभोजाश्च. Cv cites as a variant अन्धकभोजस्य.

59 a) Ñi लोह°; Vi B D G3 वज्र°; M2 दिव्य° (for लोक°). — b) B2.5 D (except D1.2) Ti G3-8 महारथाः (for °वलाः). — °) B3 सारंतं (for °तो). S (except G2) संसारंतो मध्यदेशं (G1 °शे). — a) K3 D3 भाष्य- Si K B2-6 D (except D1.2) ज्यवस्थिताः (for गतन्यथाः). S वृष्णिवीरा गतज्वराः (G1.6 सहस्रशः). — G1.2.6 M1 ins. an addl. colophon after 59; Ti G3-5 M2, after 160\* (adhy. no.: 15). G1.2.6 M1 ins. after the above colophon: Ti G3-5 M2, after 59:

160\* श्रीभगवान् । पाण्डवैश्चापि सततं नाथवन्तो वयं नृप । [ G2 M श्रीवासुदेवः (for श्रीभगवान्).]

60 ab) K1-3 त्वं तु (for स त्वं). D1.2 'सत्तमः. S सर्वसंपद्गणे: (M1 'द्रणे:) सिद्धे (G2 M2 'द्धे:) तसिश्वं वं ज्यवस्थिते. — ') K1.2 क्षात्रे; B3 D3 क्षेत्रे; T1 G3-5 क्षितौ (for क्षत्रे). Ñ1 V1 B1 Dn2 D1.2 G3.4 M2 सा(B1 Dn2 स)म्राज्यमात्मानं; G1 समाजमा ; G2 साम्राज्यमात्थातुं; M1 साम्राज्यसंस्थानं. — ') Ñ1 मंतुम; B1 योद्धुम; D1.2 साम्राज्यसंस्थानं. — ') Ñ1 मंतुम; B1 योद्धुम; D1.2 योक्तुम; T1 G2-5 कथम् (for कर्तुम्). G1.6 नाईसि; योक्तुम; T1 G2-5 कथम् (for कर्तुम्). After 60, S ins.:

161\* दुर्योधनं शांतनवं द्रोणं द्रोणायितं कृपम् । कर्णं च शिशुपालं च रुक्सिणं च धनुर्धरम् । C. 2. 626 B. 2. 14. 62 K. 2. 14. 72

न तु शक्यं जरासंधे जीवमाने महाबले ।
राजस्यम्त्वया प्राप्तमेषा राजन्मतिर्मम ।। ६१
तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरिव्रजे ।
कन्दरायां गिरीन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ।। ६२
सोऽपि राजा जरासंधो यियक्षुर्वसुधाधिपैः ।
आराध्य हि महादेवं निर्जितास्तेन पार्थिवाः ।। ६३
स हि निर्जित्य निर्जित्य पार्थिवान्पृतनागतान् ।
पुरमानीय बद्धा च चकार पुरुषव्रजम् ।। ६४

वयं चैव महाराज जरासंधभयात्तदा।
मथुरां संपरित्यज्य गता द्वारवतीं पुरीम् ॥ ६५
यदि त्वेनं महाराज यज्ञं प्राप्तुमिहेच्छिस ।
यतस्व तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च ॥ ६६
समारम्भो हि शक्योऽयं नान्यथा कुरुनन्दन।
राजस्यस्य कात्रुर्येन कर्तुं मितमतां वर ॥ ६७
इत्येषा मे मती राजन्यथा वा मन्यसेऽनघ।
एवं गते ममाचक्ष्व स्वयं निश्चित्य हेतुभिः ॥ ६८

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

एकछन्यं दुमं श्वेतं शख्यं शकुनिमेव च।
एतानजित्वा संग्रामे कथं शक्तोषि तं ऋतुम्।
अथैते गौरवेणैव न योत्स्यन्ति नराधिपाः।
[5]
एकस्तत्र बलोन्मत्तः कर्णी वैकर्तनो वृषा।
योत्स्यते स बलामर्षी दिन्यास्रवलगर्वितः।

[(L. 3) T1 G1.4 होट्यं (for हाल्यं). — (L. 5) G1.6 तथेते; G2 अथ ते (for अथेते). — (L. 6) G6 एकतस्तु (for क्तान्त्र). — (L. 7) G1 स परामर्थी; G2.4 परमा°; G8 परवला°; G6 समरा° (for स वला°).

61 °) K<sub>1-8</sub> D<sub>4</sub> G<sub>2</sub> शक्यो; M<sub>2</sub> शक्या. S महाराज (for जरासंघे). — <sup>b</sup>) S जरासंघे (for जीव°). V<sub>1</sub> तस्मिश्लीवित दुर्जये. — °) B<sub>8</sub> D (except D<sub>4.6</sub>) S (except G<sub>1.2</sub> M<sub>2</sub>) राजस्यं (for °स्यस्). B D (except D<sub>11</sub> D<sub>4</sub>) G<sub>5.6</sub> [अ]वासुं (for प्रासं). — <sup>d</sup>) S तस्मिश्लीवित (G<sub>1</sub> °श्लपति) पार्थिवे.

62 a) G2 युद्धाद्ध (for रूद्धा हि). — b) T1 G2-6 M जित्वा (G2 जिता:) सर्वे (by transp.); G1.6 जित्वा तिसान. — e) S नर्गे (G1.6 महें) द्रस्य (for गिरीन्द्रस्य). K4 Ñ1 V1 B1.2 D1.2 कंदर्य पर्वतेंद्रस्य; B3-6 Dn D3-6 कंदरे पर्वतेंद्रस्य. — d) T1 G2 सिंहेनेव. \$1 G1 वाजा: (for द्विपा:).

63 a) N स हि (V1 स तु) (for सोऽपि). K4 राजन. — b) G4 M1 इयश्चर. — N ins. after 63ab: G2.8, after 163\*:

162\* महादेवं महात्मानसुमापतिमारिंदम।

[K1 D1.2 अरिंदमं. Ñ1 तंडुलप्रस्थके राजन्महादेवमुमापति.] On the other hand, T1 G2-8 M ins. after 63क:

163\* अभिषिक्तैश्च राजन्यैः सहस्रेस्त चाष्टभिः।

[Go g (for the first way). To an (for way).]
Thereafter G2.8 ins. 162\*. G1 om. from 63°d

up to the prior half of line 2 of 168\* (cf. v.l. 2. 14. 9). — S (G1 om.) transp. 63<sup>cd</sup> and 64. — °) K (except K2) Cd आशा(K1 °सा)स्य (for आराध्य). G2 M2 च (for हि). B D तपसोग्रेण (for हि महादेवं). — After 63, N ins.:

164\* प्रतिज्ञायाश्च पारं स गतः क्षत्रियपुंगवः। [ V1 प्राप्तः (for गतः). Dn D3-6 पार्थिवसत्तम (for क्षत्रिय°).]

64 G1 om. 64 (cf. v.l. 63). — a) B1.8.6 To G2.4-6 स वि(G4 अपि)निर्जित्य (for स हि नि°). В1 तुपतीन्; B3.6 तान्सर्वान् (for the second निर्जित्य). K2.8 स विजित्य महीपालान्; B2 D1.2 पार्थिवान्स विनिर्जित्य — b) K2.8 संग्रामे; B1.2 D1.2 सर्वाश्च (for पार्थिवान्। V1 B3.6 पार्थिवान्सर्वतोदिशं; G2 सर्वान्वे पृथिवीश्वरात्र M1 पार्थिवान्प्रथगागतान्. — c) B4 पुनराणीय (for पुरमा ). K4 बद्धो; D3 रक्षां (for बद्धा). — d) K2 D1.3 पुरुषं वर्त (K2 वर्ज; D8 वृतं); K8 B2.3.6 Dn D2 पुरुषवर्त; Cv वर्ज (as in text).

65 G<sub>1</sub> om. 65 (cf. v.l. 63). — °) D<sub>4</sub> ते व (for चैव). — °) K<sub>1</sub> तत:; B<sub>6</sub> तथा (for तदा). T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>-6 °भयादिता:. — °) G<sub>8</sub> मधुरां (for मथु°). — °) T<sub>1</sub> G<sub>3</sub>-6 M<sub>1</sub> गत्वा (for गता). K<sub>8</sub> D<sub>3.5</sub> द्वारावतीं (K<sub>3</sub> °ती-). — After 65, S ins.:

165\* निवसाम तथाद्यापि सधनज्ञातिबान्धवाः। कंसहेतोहिं यद्वैरं मागधस्य मया सह। पारं गत्वा स तस्याजौ वियक्षुर्देवसुत्तमम्।

[(L.1) M1 निवसामस. — (L. 2) M1 कस्य (for कंस') — (L. 3) G2 सदस्यापि; M स तस्याजा (for स तस्याजी) — G2 देवसत्तमं.]

80 7 66 S transp. 66ab and 66ad; but G1 om. 66

38

# युधिष्ठिर उवाच।

उक्तं त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वक्तुमर्हति । संश्यानां हि निर्मोक्ता त्वन्नान्यो विद्यते भ्रवि ॥ १ गृहे गृहे हि राजानः खस्य स्वस्य प्रियंकराः । नचसाम्राज्यमाप्तास्ते सम्राद्शब्दो हि कृत्स्तभाक् ॥२ कथं परानुभावज्ञः स्वं प्रशंसितुमहीत ।
परेण समवेतस्तु यः प्रशस्तः स पूज्यते ॥ ३
विशाला बहुला भूमिर्बहुरत्नसमाचिता ।
दूरं गत्वा विजानाति श्रेयो वृष्णिकुलोद्वह ॥ ४
शममेव परं मन्ये न तु मोक्षाद्भवेच्छमः ।

C. 2. 639 B. 2. 15. 5

(cf. v.l. 63), and M2 om. 66ab. — a) K2 त्वेयं; Ñ1 D6 त्वेतं; V1 त्वेव; B1. 5. 6 Dn1 D1-3. 6 त्वे(B1 ह्ये)तन्; B8.4 त्वेवं (for त्वेनं). S (G1 M2 om.) यदीमं (G2 यदीहं; G6 यदि त्वेमं; G6 यदीव) नृपते यज्ञं. — b) V1 यहुम् (for प्राप्तुम्). Ñ1 V1 B (except B8.6) Dn D8-8 अभीप्स(Dn2 ° प्स्य)िस (for इहेच्छिस). S (G1 M2 om.) प्राप्तुमिच्छिस भारत (M1 पार्थिव). — °) S तेषां मोक्षाय कांक्षस्त. — d) Ś1 ° भयाय (for ° वधाय).

67 G1 om. 67 (cf. v.l. 63). — ") B (except Bs.4) D न (for हि). K3 जरासंधाद्विशंक्योहं; T1 Gs-6 M न होषोदा(G8 "षोद-; G4 "षाद्या-; M2 "षा ह्य)न्यथा शक्य[:] (G5 "क्या); G2 न होषो\*न्यथा शक्यो. — ") B (except B3) D अन्यथा (for नान्य"). S (G1 om.) जा(G2 ह्या)रंभो भरतर्षभ. — ") G3 शक्यं (for कर्तुं). — After 67, S (G1 om.) ins.:

166\* जरासंधवधोपायश्चिन्त्यतां भरतर्षभ ।
तिसक्षिते जितं सर्वं सकलं पार्थिवं बलम् ।
68 G1 om. 68 (cf. v.l. 63). — b) S (G1 om.)
यहा (M2 यथा) त्वं (for यथा वा). B2 D1.2 S (G1 om.)
रूप (for Sनव). — c) K1.2 B2.3.6 Dn2 D4 समाचक्ष्वं
(for समा°). — d) K1-3 हेतुम(K1 ° व)त्; B6 भारत
(for हेतिकिः)

Colophon om. in G1. — Sub-parvan: Ś1 राज-स्थलत्र; K2.4 Ñ1 राजस्थमंत्र; V1 राजस्थारंभ; B3 ज्ञालंघवघ; B4 राजस्थ; T1 मंत्र. — Adhy. name: Ñ1 V1 क्रणावाक्यं; B3.5 D1.2 M1 वासुदेववाक्यं; B4 सावद्वाक्यं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.).2 D3 13 (as in text); Ñ1 V1 Dn1 14; S (G1 om.) 16. — S'loka no.: K2.8 Dn D1,1 69; M1 16.

#### 14

1 G1 om. 1-9 (cf. v.l. 2. 13. 63). — b) T1 G2-5 M स्व(G2 स्वा)न्नान्यो (for यन्ना). A few MSS. अहंसि (for अहंति). V1 नान्यो वक्तुमिहाईति. — b) B1. 2. 6 D1. 2 समुच्छेता; D8 न मे वक्ता; D5. 6 m न निर्मोक्ता; T1 G8-5 M विनि°; G2 विनिर्णता (for हि निर्मोक्ता). — b) श्री स्वं; Cd स्वत् (as in text). D3. 5. 6 अन्यो (for नान्यो). K1-3 जनः; Ñ1 विभो (for भ्रवि). V1 B3 स्वतोन्यो विद्यते न मे; B1. 2. 8 D1. 2 नान्यः कश्चिद्रवे न्म(D1. 2 वि म)म; T1 कोन्यस्वतो भवेन्मम; G2-8 M कोन्यस्वतो स्ति(G2 हि) नः पुमान.

2 G1 om. 2 (cf. v.l. 1). — a) \$1 K B6 च (K4 तु) (for हि). — b) V1 B4 प्रियंवदाः (for कराः). — e) B6 साम्राज्यमापुस्ते; D8 मान्यास्ते; D4 प्राप्तास्ते. — d) B1 सम्राङ्ख्यो; G4 ट्रंब्रें ; Cd as in text. \$1 कृष्णभाक्; K V1 B3-6 D (except D2) G6 M1 कृष्ण (for कृत्स्व ).

3 G1 om. 3 (cf. v.l. 1). — ") Ks पराणां मावज्ञः; G4.6 पुरानुं. — ं) K1 त्वं (for स्वं). K2 स्वं प्रशंसतुम्; Tí G2.3 M1 स्वयं (G3 क्यं) शंसितुम्; G4-6 स्वयं संशितुम्. K1-3 Ñ1 V1 T1 G4.6 अहंसि (for अहंति). — ') G3.4 तरेण (for परेण). G4 समुपेतस् (for समवेतस्). — ') S1 K V1 B8-5 Dn D8-6 प्रशस्यः (for 'स्तः). K2 प्र. (for स्त). K1 पार्थिवः (for प्रयते).

4 G1 om. 4 (of. v.l. 1). — a) K2 B1 विशाल; V1 B2 विपुला; D1.2 विस्तीणों; G4 विरळा (for विशाला). T1 G3-5 M विमला (for बहुला, which G3 om.). — b) D3 "समन्विता; D4 "समाविता; M1 "समाकुला; Cd. ए as in text. — b) V1 ताक्षिजित्य; B3.4 तां विजित्य; Cd तूरं गत्वा (as in text). V1 B2 विज्ञानामि; T1 G3-6 वि (G3 [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति. — d) G3 तूरं; Cd. v अयो (as in fa(G4) [अ]प)जानंति.

आरम्मे पारमेष्ट्यं तु न प्राप्यमिति मे मतिः ॥ ५ एवमेवाभिजानन्ति कुले जाता मनस्विनः। कश्चित्कदाचिदेतेषां भवेच्छ्रेष्ठो जनार्दन ॥ ६ भीम उवाच।

अनारमभपरो राजा वल्मीक इव सीदति। दुर्वलश्रानुपायेन बलिनं योऽधितिष्ठति ॥ ७

अतिनद्रतस्तु प्रायेण दुर्वली बलिनं रिपुम्। जयेत्सम्यङ्गयो राजन्नीत्यार्थानात्मनो हितान् ॥ ८ कृष्णे नयो मयि बलं जयः पार्थे धनंजये। मागधं साधयिष्यामी वयं त्रय इवाग्रयः ॥ ९ कृष्ण उवाच। आदत्तेऽर्थपरो बालो नानुबन्धमवेश्वते।

4, S (G1 om.) Cv read 11, followed (except in T1) by 171\*.

5 G1 om. 5 (cf. v.l. 1). — a) K1 यतमेव; K3 सममेवं (for शममेव). Cd cites शमं (as in text). M1 वरं (for परं). — b) G5.8 नित्यं (for न तु). K2 मोहाद्; G2 वाचा; M [अ]मोक्षाद् (for मोक्षाद्). K1.3 श्रमः; K2 समः (for ज्ञामः). Ñ1 V1 B1.2.5.6 D T1 G3 श(Gs क्ष)मात्क्षेमं (T1 °मो; B1 यतो मोक्षो) भवेन्सम; Bs. 4 भवे(B4 शमा) स्क्षेमं शमान्मम; G4 स च मोक्षो भवेच्छमात्. — After 5ab, T1 ins. 171\*. — Before 5° , Gs. 4. 6 M1 ins. भीम:. — °) K3 आरंभ्य. T1 G4-6 M पारमेष्ट्ये तु (G8 तन्). V1 G3 आरंभः परमो (G3 प्रथमो ) होष; Be प्रारंभे पारमेध्यंति. Ka corrupt. Cd cites आरम्भे and पारमेष्ट्यं (as in text). — d) र्रा T1 G4.6 M1 नाप्राप्यम्; G3 न प्राप्य (for न प्राप्यम्). Cn seems to read द्रञापं!

6 G1 om. 6 (cf. v.l. 1). — a) Ñ1 V1 B (except Ba) D G2.8 M एते (for एव). V1 G2 विजानंति; B4. 5 Dn Ds. 5. 8 हि-जानंति; D4 हि धावंति; G8 M न जानंति (for [अ]भिजा°). — °) B1(m as in text). 3 Ds G2 कचित् (for कश्चित्). K1 एवेपां; Ks एषां तु (for एतेषां). — d) Bs भवेच्छ्रेयो; T1 G4-6 M1 ° ज्येष्ठो;  $G_2$   $M_2$  भावश्रे $(G_2$  °5ये) हो (for भवेच्छ्रेहो). Some MSS. जनादैन:. - After 6, K2.3 (both om. line 1) Dn D1. 2 (both marg. sec. m.). 3.4 ins.:

... 167\* वयं चैव महाभाग जरासंधभयात्तदा। शङ्किताः सा महाभाग दौराज्यात्तस्य चानघ। अहं हि तव दुर्धर्ष भुजवीर्याश्रयः प्रभो। नात्मानं बिंहनं मन्ये त्विय तसाद्विशङ्किते। व्वत्सकाशाच रामाच भीमसेनाच माधव। [5] अर्जुनाहा महाबाहो हन्तुं शक्यो न वेति वै। एवं जानिह वार्णेय विमुशामि पुनः पुनः। · त्वं मे प्रमाणभूतोऽसि सर्वकार्येषु केशव । तंच्छ्रत्वा चाववीद्गीमो वाक्यं वाक्यविशारदः।

[(L. 2) K2 शंक्रितोसि (for शृक्षिताः स). — (L. 3)

Dn1 D1.2 प्रभो:. — (L. 4) K2.3 तस्य (for तसाइ) — (L. 6) K2.3 वा (for वै). — (L. 7) K2 एवं जानामि: Ks एतज्जानामि (for एवं जानन्हि). K2.3 विमृद्य च; Dni विमुख्यामि. — (L. 8) K3 D2-4 त्वमेव (D4 त्वं हि में) प्राणभूतोसि (for the prior half). ]

7 G1 om. 7 (cf. v.l. 1). — T1 G4-6 M1 om. the ref. B1. 3. 4. 6 D4 भीमसेन (for भीम). — a) B1 अनारंभोत्सुको राजा. — b) Si (by corr.) K2 Di. 2 Gt वाल्मीक. — °) S (G1 om.) दुर्बल(T1 दुर्लभ)श्चाप्युपायेत — d) K3 G2 बलिना (for °नं). D3.5 सोधिगच्छितिः T1 G2-5 M योधयिष्यति; Go योधीर्वल: (sic) (for योऽधितिष्ठति).

8. G1 om. 8 (cf. v.l. 1). — a) B1 उपायतस् (for अतन्द्रितस्). V1 B2-5 D (except D1.2) च (for तु). — b) Ks Bs D1.5 बलिनां (for °नं). D1 रिपु:; Cd as in text. — °) र्रा K4 सम्यङ्ग्याद्राजन् (र्रा °द्राज); K1 °ङ्ग्यो राज्ञाम्; K2.3 V1 °ङ्ग्याद्राजा; Ñ1 B D °क्प्रयोगेण(Dn Da °न; D4 °क्प्रयाणेन); G3 °ङ्गु यो राजन्; G0 °ङ्गरो राजन्। Cv ° इयो राजन् (as in text). — d) K B2 D2.4 Cd नी( K1 इ-; D4 नि)त्यर्थानात्मनो हितान् (Cd: नीत्यर्थानीि मुख्यान्); V1 विलिनोप्यात्मनो हितान्; D3 नीहार्थावात्मनी हितान्; T1 G2.4.6 M इत्यर्थे हि (G4 भि-) प्रवर्तते; G3.5 नित्यत्वे (Gs नीत्यर्थे) हि प्रवर्तते.

9 G1 om. 9 (cf. v l, 1). — a) K3 जयो; B1 योगी (for नयो). — °)  $\S_1 \ D_4$  साधियण्यामि. —  $^d$ )  $\S_1 \ \mathbb{K}^{g,4}$ B3-6 D इप्टिं; K1 यज्ञे; K2 इप्टं (for वयं). — S ins. after 9 (G1, which om. from 63°d of adhy. 13 up to the prior half of line 2, ins. after 63° of that adhy.):

168\* त्वहुद्धिबलमाश्रित्य सर्वं प्राप्स्यति धर्मराट् । जयोऽस्माकं हि गोविन्द येषां नाथो भवान्सदा। : [(L. 1) Gs प्राप्सिस. — (L. 2) G2 transp. मनिर and सदा. ]

10 \$1 K (except K2) Dn1 श्रीकृष्ण:; T1 G2-9 श्री(Gs. e om. श्री)भगवान्; M वासुदेवः (for कृष्ण उं) तसादि न मृष्यन्ति बालमर्थपरायणम् ॥ १० हिला करान्योवनाश्वः पालनाच भगीरथः । कार्तवीर्यस्तपोयोगाद्धलातु भरतो विश्वः । ऋद्या मरुत्तस्तान्पश्च सम्राज इति ग्रुश्रुमः ॥ ११ निप्राह्मलक्षणं प्राप्तो धर्मार्थनयलक्षणः । वार्ह्यशो जरासंधस्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ १२

न चैनमनुरुध्यन्ते कुलान्येकशतं नृपाः ।
तसादेतद्वलादेव साम्राज्यं कुरुतेऽद्य सः ॥ १३
रत्नभाजो हि राजानो जरासंधम्रपासते ।
न च तुष्यति तेनापि बाल्यादनयमास्थितः ॥ १४
मूर्धाभिषिक्तं नृपति प्रधानपुरुषं बलात् ।
आदत्ते न च नो दृष्टोऽभागः पुरुषतः क्वचित् ॥ १५ है. 2. 15. 21

\_ 6) K1 ° श्व (for ° श्व-). V1 B3-6 Dn D3-6 अर्थानार(Dn1 ° ल) भते वालो; B2 आदत्तेऽर्थऽनपरः (sic) वालो;
D1.2 आदत्तेर्थान्परो वा°; S आत्मनोर्थपरो वा°. — b) K1
उपेक्षते; B8.6 अपे° (for अवे°). — °) K4 न मृत्येह; Cd
as in text. S तं (G3 ता) विषक्तमथो (T1 विषव्नमथो;
G1 विविक्त °; M विषक्तद्विषो) द्वंति. — d) S1 वलम; Dn1
वाला (for वालम्). — After 10, S ins. (Cv glosses):
169\* सर्वान्वंश्यानन्तमृशक्षेकमेव सतां युगे।

[ Cf. 171\*, which is a variant of this, repeated in S. G2 तसाद (for सर्वान्). G4 वध्यान् (for वंदयान्). G1 चैवम्; Cv एवम् (for एकम्). G2 सदा युगे; G3 तु संयुगे; Cv युगे युगे (for सतां युगे). ]

11 G1 om. 11. T1 G2-8 M Cv read 11 (followed, except in T1, by 171\*) after 4. — a) \$1 K1 जिल्ला; K4 हत्वा; Cd हित्वा (as in text). Cn जित्वा जय्यान्, but Cnp हित्वा करान् (as in text). र्डा यो \* \* \*; Dn D1.8 योवनाश्वः. G2 इष्ट्वा ऋतून्योवनाश्वः. — ) ी कार्तवीर्यात् (for °वीर्यस्). Ñ1 V1 B D G2.4 त्योवीर्याद् (for °योगाद्). — व) K1-3 D6 च (for तु). K3 विदुः; Ñ1 मुनि:; G3. 5. 6 मुवि (for विमु:). — °) K1 (sup. lin. as in text) सध्या (for ऋद्धा). र्धा मस्तसः K1.2 D1.2 मरंतस् (for मरुत्तस्). K2.8 त्यागाचः; B1 भेलाश्च; B3 तान्सर्वान् (for तान्पञ्च). — f) \$1 समाज; K1 सम्राजम्; B1 साम्राज्यं (for सम्राज). Ś1 K4 इति <sup>384</sup> (K4 \*मु:); K1 अनुगुश्रुम; K2.3 इति सुश्रुमः; भा ए 1 B D त्वनुशुभ्रम ( B1 नाभिशुश्रम; D2. 3 त्वनुशुश्रमः). प्रि.8 M Cv साम्राज्येनेति (Gs °ज्ये इति) शुश्रमः (M1 °म). Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B D ins. after 11 (Bs, after 171\*):

170\* साम्राज्यमिच्छतस्ते तु सर्वाकारं युधिष्ठिर।

B<sub>1</sub> D<sub>12</sub> cont.: Ś1 K B<sub>3</sub> D<sub>4</sub> S ins. after 11 (T1,

171\* सर्वान्वंशाननुमृशक्षेते सन्ति युगे युगे।
[This is merely a variant of 169\*, being repeated in 8. Mil. notes it as a variant version (इति
हिन्त), reading as in Dns. श्री सर्वानंशान्; K1-3 B2.8

 $D_4$  G2 सर्वान्वश्या( $K_3$ °शा)न्;  $D_{12}$  मंत्रान्वश्यान्;  $T_1$  सर्वाण्यंशान् (for °न्वंशान्). G3 सर्वान्दृश्याननुदृशन् (for the prior half). T1 चैते; G3 नैके (for नैते). Ś1  $K_{2.3}$  एवमेव महाद्यते ( $K_3$ °त);  $K_1$  एवमेव च संयुगे;  $K_4$   $B_{2.3}$   $D_{12}$  एवमेव ( $K_4$ °वं) सतां युगे;  $D_4$  एवं तिष्ठत्सतां युगे;  $G_2$  नेति शांति युगे युगे (for the post. half).

12 a) K1 न ग्राह्म-; G2 M2 Cv संत्राह्म- (for नित्राह्म-).

K4 D3 Cn प्राप्ति:; D5.6 भे; Cnp भो (as in text).

T1 G1.3-6 M1 नित्राह्मं (G1 निगृह्म-; G8 विद्राह्मं; M1 inf. lin. संत्राह्मं) लक्षणप्राप्तो (T1 प्राप्ता; G1 लक्षप्राप्तां स; G4 लक्षणप्राप्तं; M1 inf. lin. वावं). Cd नित्राह्मलक्षणं (as in text). — b) B1 धर्मार्थकामलक्षणेः; D4.6 धर्मानुनय ; G1 ममार्थास्तु न लक्षणेः; G4 धर्मार्थनवलक्षणेः; Cnp धर्माप्तिनय ; Cd. v as in text. — o) S वाहृद्रयं (M2 थ्र-) जग्रसंधं. — d) = Gītā. 13. 26d. T1 त्वं; G (G1 om.) M2 Cv तं (for तद्). M1 (hypermetric) तं विद्धि त्वं भर .

13 a) B2 चैवम् (for चैनम्). Śi अनुवुध्यंत; B1.6 अनुह्ध्यंति; Ti G1.3.4.6 प्रत्ययुध्यंत (G1 तं; G3 रुध्यंत); G2.5 M प्रतियुध्यंत (M1 रुध्यंति; M2 वुध्यंति). — b) G4 न्येकशता नृपाः. — e) K1-8 यसाद् (for तसाद्). Vi B D इह (for एतद्-). Cv cites एतद्दलाद् (as in text). B1.2.6 D1.2 एतत्; D4 corrupt (for एव). — d) G2 च कुतो (for कुरुते). Vi B D हि (for Su). Ñi न; (for स:).

14 a) K2.8 T1 G8.5.6 M रत्नमाजं; K4 भागं; G1 भाजा. G4 भाजाई (for भाजो हि). K2.8 S राजन्या (for राजानो). K1 रत्नमागं च राजम्यो. — b) K1 राजन्या (for धम्). Ś1 K उपाहरन् (K1 दिदत्) (for उपासते). — d) K3 आश्रितः (for आस्थि). S (except उपासते). — d) K3 आश्रितः (for आस्थि). S (except M1) बलेना (T1 G6 M2 न) नयमास्थितः (G1 तियमांस्थितः; G4 भाषो दितः; G5 नियमोस्थितः).

 प्वं सर्वान्वशे चक्रे जरासंधः शतावरान् । तं दुर्बलतरो राजा कथं पार्थ उपैष्यति ॥ १६ प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञां पशुपतेर्गृहे । पश्चामिव का प्रीतिर्जीविते भरतर्षभ ॥ १७ क्षत्रियः शस्त्रमरणो यदा भवति सत्कृतः । नजु सा मागधं सर्वे प्रतिवाधेम यद्वयम् ॥ १८ षडशीतिः समानीताः शेषा राजंश्रतुर्दश । जरासंधेन राजानस्ततः ऋरं प्रपत्स्यते ॥ १९ प्राप्तुयात्स यशो दीप्तं तत्र यो विश्वमाचरेत् । जयेद्यश्र जरासंधं स सम्राण्नियतं भवेत् ॥ २०

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

16 °) Si सर्वान्वशी ; D4 सर्वानुतो. Ñi S एवं सर्वानती सें(Ñi °ते ; Ti G2 °ते)को. — °) K3 B2.6 Dn D2 m.4 Cdp प्रतापवान; Vi B3 नराधिपः (B3 °पान्); G2 शतापरान; Cd.n as in text. — °) Si K1.4 Ñi Vi तं दुर्बेळः (Ki °ळ-) परो; Dn2 तं दुर्बेळतमो; G2 न दुर्बेळवलो; M सुदु(Mi तहु)बेळपरो. — व) K2-4 पार्थम् (for पार्थ). Si K2.8 D8 Ti G8-8 उपेच्यति; K1 °पेक्षसि; K4 °पास्यति; B1 G1 M1 °पेक्ष्यते; B3 °पेच्यसि; G2 °पेक्षति; M2 °पेक्षते. — After 16, S ins. (Cv glosses);

172\* तण्डुलप्रस्थके राजा कपर्दिनसुपास्त सः।

[G1 प्रास्तके; G2.4 M Cv प्रस्को (Cvp as above). G1 कापर्दन; G5.6 कमर्दिनम् (for कपर्दिनम्). G1.2.6 M उपासते; G8.4 उपास्ति सः (for उपास्त सः).

17 a) K1,3 V1 D2 G1.4.6 Cd प्रो(K3 यो) वि (for प्रोक्षि). D1 प्रवृद्धानां; D2 T1 G1.3.4.6 प्रहृष्टानां; G2 प्रकृ°; G5 M Cd प्रसृ° (for प्रसृ°). — a) Dn2 जीवने; G1 जीवितो (for जीविते).

18 °) K1 सत्वमरणो; K3 शास्त्र'; K4 G2 शस्त्रमरणे; Cd. y as in text. — °) B2 D2 यथा; Cd(१) जेता (for यदा). B6 यदा स्थात्सत्कृतस्तदा. — °) K1 Ñ1 B2.4—6 D

ततः; Ks.4 T1 न तु; V1 न च; G6 तसाद् (for न्तु).
K1 B1 तं; B6 D1 च; G6 हि (for सा). Ś1 K4 V1 B2-5
D (except D1.2) संख्ये (for सर्वे). G1 (submetrical)
तसानमागधा (sic) सर्वे. — d) Ś1 प्रतियुध्येम; D1-1
वाधेन; G1.4.6 'योधेम; Cd as in text. G1 ता; G8.4 M1
तद; G5.6 M2 तं; Cd यद् (as in text). B2.3.6 D1.1
संगताः (for यद्यम्). K प्रतिबाधामहे वयं; T1 प्रतिबोधे
महद्वयं (sic). Cd cites प्रतिबाधेम (as in text); C1
cites (१ glosses) युध्येत.

19 a) K2 G1 षडशीती; G4 °त:; G6 M2 °ति; C1 as in text. Ś1 K2.4 D8 G1 समानीता; G2 ममानीता, — b) S Cv चान्ये (for राजन्). — d) B1 तदा; B6 तथा; G1.6 तत्र (for तत:). Ś1 K4 प्रवस्थित; K1 °वश्यित; K2.8 Ñ1 V1 B5 Dn D4. 5.6 (by corr.) M2 °वत्स्थेत (K3 °ति; D4 °से); B1 °पश्यित; B4 °पत्स्यित; D3.6 (before corr.) °वत्स्यते; G2 M1 °वतंते.

20 °) \$1 त्वन्न (for तत्र). — °) K1 जयेत यश्र (hypermetrio); B6 Dn1 जयेयुक्ष; D1 ° द्यस्त (for ° द्यक्ष), — <sup>d</sup>) B6 transp. स and सम्राद. K1 निश्चयं; K4 G1.6 नियतो (for नियतं).

Colophon. — Sub-parvan: Ś1 राजस्यसत्र; Кз राजस्य; К2-4 राजस्यमंत्र; Ñ1 V1 राजस्यारंभ; В2.8.5 जरासंधवध; В4 राजस्य and जरासंधोपाख्यान; D1.5 जरासंधोपाख्यान. — Adhy. name: Ñ1 V1 कृष्णवाक्यं। G1 धमेपुत्रभीमकृष्णवचनं; M1 भगवहचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.). 2.5 D8 14 (as in text); Ñ1 V1 Dn1 D2 15; S 17. — S'loka no.; K2.8 25; Dn 26; D1.2 21; M1 23.

94

युधिष्ठिर उवाच।

सम्राहुणमभीप्सन्वै युष्मान्खार्थपरायणः ।
क्यं प्रहिण्यां भीमं वलात्केवलसाहसात् ॥ १
भीमार्जुनावुभौ नेत्रे मनो मन्ये जनार्दनम् ।
मनश्रश्जविद्दीनस्य कीदृशं जीवितं भवेत् ॥ २
जरासंघवलं प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रमम् ।
श्रमो हि वः पराजय्यात्किम्र तत्र विचेष्टितम् ॥ ३

अस्मिन्नर्थान्तरे युक्तमनर्थः प्रतिपद्यते । यथाहं विमृशाम्येकस्तत्तावच्छूयतां मम ॥ ४ संन्यासं रोचये साधु कार्यस्यास्य जनार्दन । प्रतिहन्ति मनो मेऽद्य राजस्यो दुरासदः ॥ ५ वैद्यांपायन जवाच ।

वशायन उवाच। पार्थः प्राप्य धनुःश्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुघी। रथं ध्वजं सभां चैव युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६

C. 2. 665 B. 2. 16. 6 K. 2. 16. 6

### 15

I °) Ds आर्थाद्; G2 साम्राइ- (for सम्राइ-). K2 समीप्सन्; G1 अवैप्सन् (for अभीप्सन्). — °) Ś1 मुक्त-पायणः; K2 सार्थः; K8 सार्थः प°; Ds पार्थः; Ds स्वार्थ-पायणः; G2 स्वर्थपरायणः. — °) K1 Gs. s महिणुयाद्; K2 'या; K8 हिमनुयां (sic); Ds हिम्रणुयां (sic); G1 M2 मित्रणु-(G1 °ण)यां. V1 B D (except D1. 2) T1 कृष्ण; Gs. s M1 भीम (for भीमं). — °) K बाल्या(K2 °ला)त्; Ñ1 B1 D1. 2 G4 बालं; V1 B2-s Dn D3-s सोहं; Gs बालान् (for बलात्). ఏ केवलमामुयात्; K1 केशव साहसात्; Gs केवल-साहसान्.

2 In V<sub>1</sub> B<sub>2-4</sub> D<sub>1,2</sub> this stanza is repeated after 2, 18, 12, — °) B<sub>6</sub> G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> उभे (for उभो). Ñ<sub>1</sub> भीमसेनार्जुनो नेन्ने. — °) K<sub>1-3</sub> V<sub>1</sub> B<sub>3,4</sub> मनो मे त्वं (V<sub>1</sub> मनसन्मे; B<sub>3,4</sub> °स्त्वं मे; so also B<sub>3,4</sub> in the repetition) जनार्दन (V<sub>1</sub> B<sub>4</sub> °न:). — °) Ś<sub>1</sub> मनश्च चश्चर्द्दानस्य. — °) G<sub>2</sub> transp. कीदशं and जीवितं.

3 °) T1 जरासंघे. D1.2° वधं (for °बलं). — °) Ñ1 विषारं (for दु°). G1 अभिविक्रमं (for भीम°). — °) K1 यमः; Cd अमः (as in text). Ś1 कः; K8 वा; G2 नः (for वः). K1 पराजस्था; K3 पराजस्थत् (sic); K4 पराजस्थाः; T1 G5 M2 परो ज(M2 °ह)न्यातः; G2 परो हि स्थातः; परं जन्यातः; M1 वरो जन्या(inf. lin. °ह)त् (for पराजस्थात्). Ñ1 V1 B2.4 Dn D3.5 यमोपि न विजेताजोः; B1 स मे अमः पराजह्यातः; B3 अमो हि विजयेताजोः; B5.6 D1.2.6 G3 यमोपि (D2 °मो वे) विजयेवाजोः; D4 यमो हि न विजातारोः; G1.6 अमो वः परमो जन्यात्. Cd अमो — पराजयेतः; Cn cites विजेताः; Cnp ("गौडपाठे") अमोपि विजयेताजोः; Cv समा[read समो?] हि यः परोक्ष[ः] स्थाद्. वे) V1 B2.5 Dn D8-6 तत्र वः किं (for किमु तत्र).

B3.4.6 D1.2 G3 तत्र व: किसु (G3 किं तु) चेष्टितं. Cd cites (as in text) विचेष्टितं (=विक्रांतं). — After 3, V1 ins. 174\*; while T1 G4.5 ins.:

173\* कथं जित्वा पुनर्यूयमसान्संप्रतियास्यथ ।

4 V1 om. 4<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B<sub>4</sub> यसिन्; D<sub>2</sub> G1 तसिन् (for असिन्). Ñ1 B D त्वर्थातरे (for अर्थान्त°). Cd gloss अर्थछिद्रे. De (sup. lin. as in text) मुक्तं; De m उद्युक्तं; Cv युक्तं (as in text). — <sup>b</sup>) B1 G1. 5 Cv अनर्थं; Ge °कं (for अनर्थः). Ś1 K2 अर्थं मे प्रत्य(K2 °ति)प्यत; K1.3.4 अर्थमप्रतिप्यतः (K1 °ते); T1 G2.4 M1 अनर्थं प्रतिपद्य च. Cv cites प्रतिपद्य. — B1 (marg.).4.5 Dn D3-6 M2 ins. after 4<sup>a</sup>: V1 (which om. 4<sup>ab</sup>) ins. after 3:

174\* तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु कार्या युक्ता मता मम।
[ V1 B4 तिसि (for तसा ). D4 कार्य- (for कार्या). B4

मतिर् (for मता). ]
— °) T1 G1.2.4 यथाई; G5 यथावद् (for यथाई). Ś1
विमुध्याम्येकः; Dn2 D5.6 (before corr.) धाम्येकः (for आम्येकः). B1 यथा विमुख्य रक्षेदं. — d) D4 क्रियतां (for श्रू°). K4 V1 इति; B3 हि में (for मम).

5 ab) Ks सनासं; B1 (m as in text) अभ्यासं; Cd संन्यासं (as in text). K1 रोचते; Bs रोचयेत; T1 थे:. Cv oites संन्यासं रोचये (as in text). K1 साधुः; G16 सोहं (for साधु). A few MSS. जनादंनः. V1 तम्र ते रोचतां वीर कार्ये झस्मिञ्जनादंन. — °) T1 हंतु (for हिन्त). Ks सद्यो (for में Sद्य). — d) K2.8 Ñ1 B2.5 D2-6 T1 G2-6 M2 Cv दुराहरः; K4 G1 वहः (for सदः).

6 = 2. 23. 1. Ge om. the ref. — a) Ks transp. पार्थ: and प्राप्य. M1 (before corr.) मद्रः (for धनुः). — b) = 1. 216. 7d: 5. 166. 32b. Si B (except धनुः). — b) = 1. 216. 7d: 5. 166. 32b. Si B (except B5) D3-5 M2 अक्षरये; D1.2 ये (for 'स्यो). — ') Ti स्थ-

धनुरस्तं शरा वीर्यं पक्षो भूमिर्यशो बलम्। प्राप्तमेतन्मया राजन्दुष्प्रापं यद्भीप्सितम् ॥ ७ क़ले जन्म प्रशंसन्ति वैद्याः साधु सुनिष्ठिताः । बलेन सदृशं नास्ति वीर्यं तु मम रोचते ॥ ८ कृतवीर्यकुले जातो निर्वीर्यः किं करिष्यति । क्षत्रियः सर्वशो राजन्यस्य वृत्तिः पराजये ॥ ९ सर्वेरिप गुणैहींनो वीर्यवान्हि तरेद्रिपून्। सर्वेरिप गुणेर्युक्तो निर्वार्यः किं करिष्यति ॥ १०

(for रथं). G5 ह्यान् (for सभां). G1. ह रथध्वजहयांश्चेव. 7 = 2. 23. 2. Before 7,  $\text{Ś}_1 \ \tilde{N}_1 \ V_1 \ \text{Bl. 2.4.5.}$ (marg.) D4.6 G8 ins. अर्जुन उ°. — a) V1 B (except Bs) D शसं; Cd. v असं (as in text). M1 (by corr.) शरान् (for शरा). - b) M2 वक्षी; Cd पक्षी (as in text). — °) G1 एतं (for एतन्). K2-4 V1 B1 T1 G1. 8 महाराज  $(T_1 \circ \vec{\eta}) (for मया राजन्). - d) K3 दुष्प्राप्यं यदभाषितं;$ G2 दुष्प्रापं यदिहेप्सितं. Cv cites इह (as in G2).

8 Ks om. 8. — b) Śi बुधा:; Bi. 5 Cd विद्या:; Cv वैद्याः (as in text). \$1 K2.4 विनिश्चिताः; B4 सुनिश्चि°; M1 सुशिक्षि°; Cv as in text. K1 तज्ञा रणविशारदाः; Ñ1 V1 B3 वैद्या वै साधु निष्टिता:; Be D1-6 G1. 5. 6 वै (D1. 2 G1 वि)द्या साधुषु निष्ठिताः. — °) V1 कुलेन (for बले°). — d) K2 B2.6 D1.2 च (for तु). V1 B8 महां वीर्यं तु रोचते; G2 वीर्यवंतमरो°.

9 °) K1 हतवीर्यकुछे; S (except Gs) कृतविद्यः (T1 कुळवीर्यः; G4-6 कृतवीर्थः) कुळे. Cd explains कृतवीर्यकुळं.  $-9^b=10^d$ . Dn om. (hapl.) from  $9^b$  up to the prior half of 175\*. — After 9ab, V1 B D (Dn om.

the prior half) ins .:

175\* निर्वीर्थे तु कुले जातो वीर्यवांस्तु विशिष्यते ।

[ D2 निर्त्तीर्यो (for °रें). B1.8.6 D1.2 [S]पि; Bs च (for तु). Ds (by corr.) जाते (for जातो). B1.8.6 D1. 2 प्रश् (B3 °शं )स्यते (for विशिष्यते). ]

— G1. c om, (hapl.) 9°-10°. — °) Ś1 Dn2 T1 G3-5 सर्वतो;  $K_4$  स वरो;  $B_6$  स वृथा (for सर्वशो). —  $^d$ )  $K_8$ B1 वृत्ति; D1 वृद्धि-; G8 पत्ति:; M2 [अ]वृत्तिः (for वृत्तिः). V<sub>1</sub> B<sub>8-5</sub> D<sub>3.5.5</sub> द्विपजाये; D<sub>4</sub> विसजाये. Cd cites text.

10 G1.6 om. 10 (cf. v.l. 9); Ñ1 B1 om. (hapl.) 10ab, - a) K4 एव (for अपि). B2 हीत्वा (sic) (for हीनो). V1 B3-5 D (except D1.2) सर्वेर्गुणैविहीनोपि. — °) \$1 निहनेद्; K1 G4 हि जयेद्; B3 निजैयेद्; G2 वितरेद्; M1 (inf. lin.) हि हरेद् (for हि तरेद्). B2.6

द्रव्यभूता गुणाः सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रमे । जयस्य हेतुः सिद्धिर्हि कर्म दैवं च संश्रितम् ॥ ११ संयुक्तो हि वलैः कश्चित्प्रमादान्नोपयुज्यते। तेन द्वारेण शत्रुभ्यः क्षीयते सवलो रिपुः ॥ १२ दैन्यं यथाबलवति तथा मोहो बलान्विते। ताबुभौ नाशकौ हेत् राज्ञा त्याज्यौ जयार्थिना॥ १३ जरासंधविनाशं च राज्ञां च परिमोक्षणम्। यदि कुर्याम यज्ञार्थ किं ततः परमं भवेत् ॥ १४

D1. 2 वीर्यवान्दुस्तरो रिपुः; T1 G5 वीर्यवान्निस्तरेद्रिपून्. — I1 om. (hapl.) 10ed. — d)=9b. र्डा करोति च (for करिष्यति).

11 G4 om. 11ab. — a) K1 प्रत्युक्ता; V1 B2-8 D गुण(V1 B3.4 Dn2 °णी)सूता; T1 G5 दृश्यभूता; G3 द्रन्यभूत-; Cd. v as in text. G2 द्रन्यभूतगुणैः सर्वेस्- - ) Ds M1 [इ]ह; G1.6 च (for हि). D1.2 प्राजये; Cd °क्रमे (as in text). — °) K3 स यस्य हेतुः सिद्धेहिं. Cd implies text. — ") र्डा चैच; K4 दैवे; G2.4.6 देवं (for दैवं). \$1 K2-4 G8 हि (for च). G2 संश्रुतं (for °श्चितम्). K1 कर्म दैवे हि संसतं; G1 कर्मन्दैवं हि संश्चितं; Cd as in text. Cv seems to cite all the words in 11d as in text.

12 a) \$1 B1. 2. 6 D1. 2 [S] पि; T1 [S] सि (for हि). K4 M1 बले; B2 (m as in text). 6 D1. 2 गुणे: (for बले:). — b) Si प्रमादान्नोत युज्यते; K2 Bs D1.2 प्रमादेनो(K2 ँदोन्नो)पयुज्यते; B1 °देनोपपद्यते; S प्रमादेनेह (G1.8 °देन हि; Gs °दो नेह; Gs प्रमदा नेह) युज्यते. Cd implies text. — °) M2 ननु (for तेन). G5 चारेण; Cd द्वारेण (as in text). — d) A few MSS. क्षियते. D1.3 प्रवलो (for स°).

13 4) Ks दैले; Bs दैवं (for दैन्यं). Si बलेहींनं; Ki तु भवति (for [अ]बलवति). T1 G1.4-8 M2 अबले विक्रमी यादक्; G2 अवलेपि कियायुक्तं; G8 सबले विक्रमे यादक्; M1 अवलो (inf. lin. °ले) विक्रमो (inf. lin. °क्रिया) यादक् Cy cites अवले विकिया. Cd as in text. — b) G1 मोघ-; M2 मोघो (for मोहो). Cv cites text; Cd implies text. — °) S एताबुभी महादोषी (G4 M1 [after corr.] °दौषी; M1 before corr. °वीयौं). — ") K4 राजन्; Be राज्ञां; S नित्यं (for राज्ञा). B1 त्यज्या (for त्याज्यों). \$1 जयार्थिनौ; Be °नां; M1 जयेषिणा.

14 a) D1. 2 जरासंधिव(D1 नि)नाशाय. — b) Ñ1 V1 B2.4 Dn M2 परिरक्षणं; B1 D1.2 °मोक्षणे; B6 °रक्षणे; <sup>G5</sup> अनारम्भे तु नियतो भवेदगुणनिश्रयः । गुणानिःसंशयाद्राजनिर्गुण्यं मन्यसे कथम् ॥ १५

कापायं सुलभं पश्चान्सनीनां शमिन्छताम्। साम्राज्यं तु तवेच्छन्तो वयं योत्स्यामहे परैः॥ १६

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

98

## वासुदेव उवाच।

जातस भारते वंशे तथा छन्त्याः सुतस्य च । गा वै युक्ता मितः सेयमर्जनेन प्रदर्शिता ।। १ न मृत्योः समयं विद्य रात्रो वा यदि वा दिवा । न चापि कंचिदमरमयुद्धेनापि ग्रुश्रुमः ॥ २ एतावदेव पुरुषेः कार्यं हृदयतोषणम् । नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान् ॥ ३ सुनयस्थानपायस्य संयुगे परमः क्रमः ।

C. 2. 679 B. 2. 17. 4

हिंदुमोक्षणं. — °) K1 कुर्याश्च (sup. lin. °च्च) (for °म). K2 याज्ञार्थं; S यज्ञार्थं. — d) S1 K (except K3) लतः; B1.3.6 न्वतः (for ततः). S तदा(G1.2.4 M1 था)रभी महान्भवेत्.

15 a) Ñi Vi Bo D (except Di.2) Mi हि (for है). Cv cites text. Vi Bo नियतं; Gi.2.6 M2 Cv 'युंतो; Gs 'यांतो; G4 'यांते (for 'यतो). — b) Si मेवदगुणचिंतकः; Vi B4 भवेद(Vi 'वस्य)गुण एव नः; Bo भवे हि गुणनिश्चयः; Gi.6 भवेन्न गुण'; Cv as in text. Cd cites अगुणनिश्चयः (as in text). — c) Ki.3 Di.2 गुण[:]; K4 गुणे; Ñi गुणेर्; all comm. गुणात् (as in text). K8 निःसंशया; Di.2 'यं; Cd.v as in text. Vi हिला (for राजन्). — d) K4 विगुण्यं; Vi अगुणान्; Dn2 Gi नैगुण्यं; Cd.n नैगुण्यं (as in text).

16 a) K<sub>1.3.4</sub> D<sub>2.3.5</sub> क्षायं; Ñ<sub>1</sub> उपायं; B<sub>1</sub> कामये; S(except M<sub>2</sub>) Cv कालोयं; Cd as in text. Ñ<sub>1</sub> S Cv कुला: (G<sub>1.6</sub> ° भगः); B<sub>4</sub> सुलभे. — b) Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> मुनिना; G<sub>1.6</sub> मानिनां (for मुनीनां). K<sub>4</sub> क्षतम्; G<sub>1.4-6</sub> M ग्रुभम्; G<sub>2</sub> समम्; Cd क्षमम् (as in text). Ś<sub>1</sub> K<sub>3</sub> G<sub>3</sub> ह्च्छता (for °ताम्). Cv cites 16b as in text. — c) Bs सिम्राज्ये. Ś<sub>1</sub> (corr. to) न (orig. तु as in text); K<sub>1.8</sub> a. Ś<sub>1</sub> भवेच्छांतो; Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> भवेच्छन्नोर्; B<sub>1.3.6</sub> भवाञ्चाको; (for °च्छन्तो). — d) K<sub>2</sub> परी; B (except B<sub>1.8</sub>) D साम् (for परे;).

Colophon. — Sub-parvan: Ś1 राजसूयसत्र; K1 B4 तिस्यः; K2-4 राजसूयमंत्र; Ñ1 V1 राजसूयारंभ; B1-8.5.6 तिरासंधवध (B5 om. वध); D1.2 जरासंधोपाख्यान.

Adhy. name: Ñ1 V1 जरासंधवधमंत्रणं; B4 मंत्रिणे

CC-0. Prof. Saty V13

(sic); G1 M1 धर्मपुत्रा(M1 युधिष्ठिरा) जैनसंवादः — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.). 2. 8 Ds 15 (as in text); Dn1 16; S 18. — S'loka no.: K2.3 M1 16; Dn D1, 2 17.

### 16

1 Si Ki श्रीकृष्ण उ° (Si om. उ°); Ka Ga श्रीवासुदेव उ° (Ga om. उ°); Ti Ga.s श्रीभगवान् (Ga वानुवाच). — Di reads 1ab marg. sec. m. — a) Dni Da.s भरते. — b) Si Vi Be तव; Bi Gi.a यथा (for तथा). Be कुंती- (for कुन्त्याः). — e) Gi यथा (for या वै).

2 a) K1.4 विज्ञो; K3 विञ्च; M2 विज्ञा. Si न मृत्यों मेमयं विज्ञो; Ñ1 V1 B2-6 D न स्म मृत्युं वयं विज्ञा (B3.6 D2-4 विज्ञो; Dn1 क्ष्मो; D5.6 विप्र); D2 न स्म मृत्युमयं विज्ञो; G1 न मृत्युः समयं वेज्ञिः; G2 न मृत्युसमयं विज्ञा. — b) G3 रात्रिवा. — b) D3 वापि; T1 G3-6 चैवः; Cv as in text. K2.8 B3 Dn1 D2.3 G1.2 किंचिदः B1.3 D1.2 अपरम्; G4 आरंभं; Cv अमरम् (as in text). — d) S1 K1 V1 B3 D6 T1 M1 शुश्रुम. K4 न दृष्टं नापि शुश्रुमः; Ñ1 B2.4-6 Dn D1-5 अयुद्धेनानुग्रुश्रुमः (D1-8 मा); B1 नाथ शुश्रुमः; G2 न युद्धेनित शुश्रुमः; G4 युद्धेनापि न

शुभ्रम.
3 G2 om. 3°-4°. — °) S1 K2.8 एतावरवेव (K2 ° रवे च; K8 ° रवेन); K1 \*तावरवेव. — °) K1 हृद्यपोषणं. — °) G1 युद्धेन (for नयेन). Cv नयेनावाधः. — °) K8 नरान्: B4 भवान्; D1.2 पर: (for परान्). S1 यदपक्रमते परं.

4 G2 om. 4<sup>a5</sup> (cf. v.l. 3). B4 Cn (see below) read 4 twice. — a) K3 सुनयस्यानुपायस्य; V1 B (B4 second time) Dn D1, 2.4-6 M अनयस्यानुपायस्य; D3 सुनयस्या \* \* यस्य; T1 G4.5 \*स्यानयो यस्य; G1 अनयस्य सुनयस्या \* \* यस्य;

C. 2. 680 B. 2. 17. 5 K. 2. 17. 5 संशयो जायते साम्ये साम्यं च न भवेद्वयोः ॥ ४ ते वयं नयमास्थाय शत्रुदेहसमीपगाः । कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्थेव नदीरयाः । पररन्ध्रे पराकान्ताः स्वरन्धावरणे स्थिताः ॥ ५ च्यूढानीकैरनुबळैनींपेयाद्वस्वचर्तरम् । इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥ ६ अनवद्या ह्यसंबुद्धाः प्रविष्टाः शत्रुसम् तत्। शत्रुदेहमुपाक्रम्य तं कामं प्राप्तुयामहे ॥ ७ एको ह्येव श्रियं नित्यं विभर्ति पुरुपर्षभ । अन्तरात्मेव भूतानां तत्क्षये वे बलक्षयः ॥ ८ अथ चेत्तं निहत्याजौ शेषेणाभिसमागताः । प्राप्तुयाम ततः स्वर्गं ज्ञातित्राणपरायणाः ॥ ९

न योगस्य; Gs. ह सुनयस्य नयो यस्य; Cv as in text. — b) K Ñ1 V1 B4 (first time) D8 G1.6 M Cv संयोगे (K4-\*गः). Ś1 S (G2 om.) प्रमक्कमः (Ś1m प्रमक्रमः; G4.5 M ° स: इहस:); V1 B1.2.6 D1.2 च (B1 न) पराक्रम:; Bs. 4 (second time). 5 Dn D4-6 чтн: (Dn2 D4-6 "н-) क्षयः; M1 (inf. lin. sec. m.) सुपराक्रमः; Cv (apparently) नापराक्रमः; Cd as in text. — M1 reads 4ed twice in succession. — °) D1 संश्रयो; D4 संशये; Cd as in text. Ks सौम्य; B1.6 शाम्य; B2.4 (second time). 5 Dn साम्यात्; D4-6 सम्यक्; Cd साम्ये (as in text). Bi (first time) Ds M1 (first time) संगत्या जायते साम्यं. Cv cites 4° as in text. — d) B1.2.4 (both times). 5 Dn D4-6 जयश्र; Be शास्यं च; S (except M1 first time) Cv साम्यं तु. K1 om. न. K1 क्रियः; V1 त्रयोः; Cd. v द्वयोः (as in text). — Cn reads the entire verse first as in B4 (first time); then again as in Dn2.

5 ं a) S यत्नम् (for नयम्). — b) K<sub>8</sub> S (except M<sub>2</sub>) शत्रुदेश . Cv cites 5 ed as in text. — e) K<sub>1</sub> कथमंतो; B<sub>8</sub> कथमंतर्. Cd cites अन्तं (as in text). K<sub>1</sub> ग्रन्छाम; G<sub>2</sub> M<sub>1</sub> (inf. lin. as in text) ग्रन्छामो. — d) M<sub>2</sub> कुनृक्षस्थे (hypermetric). K<sub>1</sub> D<sub>1.2</sub> G<sub>1-3</sub> नदीरयः. — e) K<sub>2</sub> परं रंधे; K<sub>4</sub> परंध्र . Si समाक्रांताः; B<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>8.5</sub> पराक्रांतः. — f) K<sub>1</sub> स्तरंभ्रावरणः. B<sub>8</sub> G<sub>8.5</sub> स्थितः.

6 °) \$1 ब्यूडानकैरलपबलो; K4 B1 Cd 'नीकैरनुबलो (Cd gloss हीनबल:); Ñ1 V1 B2-6 D 'नीकैरतिबलेर; T1 G2-5 M ब्यूडानीकस्तु (T1 'डोनीकस्तु; M 'डानीकस्त्व-) बलवान; G1.6 'नीकं बलवतां. — ') K2.8 उपेयाद् (for नोपे'). V1 B2-6 D न युध्येदरिभिः सह. Cd cites बलवत्तरं (as in text). — ') B1 ममापिद (corrupt); B4 मयापीह; G8 ममापि हि. B8 तन्ममापि वन्नः शृणु.

7 Cv seems to have read 7 twice in succession with variants in 7<sup>a</sup>! — <sup>a</sup>) V<sub>1</sub>-Bs. 4. 6 प्रतिच्छना:; M<sub>1</sub> (inf. lin. sec. m.) अभिन्यक; M<sub>2</sub> असंज्युदा: (for

अनवद्याः). 🖄 ह्यसंबद्धाः; K4 (also as in text) ह्यप्रबुद्धाः; V1 च संनदाः; B1. 2. 8 Dn2 D1 हासंस्टाः; B3 D6 च संबुद्धाः; D2 असंबुध्मः; D8 G1.8 हासंबंधाः; T1 G ह्य ( Gs ह )संबाधं; Gs. 4 M1 ° ह्यसंबाधाः. K1 G2 अनवद्यास संबुद्धाः (G2 °वाधाः). Bs अनवद्यां द्यसंरव्धाः; Cv (first time) अनभिन्यक्तसंबंधाः, and (second time) अनवद्यान संबंधान्; Cd as in text. — 8) K1 D4 प्रतिष्टा:; D6 प्रविष्टां. K1 G1.6 शत्रु(G1 °स्त्र)संमताः; K2.3 °संसिद्धः B1.6 D1.2 'सद्मनि (for शत्रुसद्म तत्). T1 G2-5 ह्यू शत्रुस(G2 °त्रून्स-; G5 °त्रुं स)मीपतः. — °) V1 B4 शत्रुः मेकम्; S Cv (second time; no citation first time) ैदेशम्. Ś1 K1 B1 S (except T1 G2.8) उपक्रम्यः Bs उपागस्य; Be अपऋस्य; Cv (second time; no citation first time) as in text. — व) र्श ते कामं; G2 किं कामं। Gs तं देशं; Cv (both times) तं (gloss, जरासंधं) कामं 8 °) B3 होनं. T1 G4. 5 बलं; Cv श्रियं (as,in text). — b) \$1 K4 Ñ1 V1 Dn2 D1.3-5 Ge पुरुषवेभ: (K1 °मं); De T1 G1-5 M भरतर्षभ. — °) K2 D3.5 G1-8 अंतरात्मैव; K8 °त्स्यव. V1 देहानां; Cd भूतानां (as in text). Cv cites 8° as in text. — d) र्डा तत्थ्यम; K2-4 Ñ1 V1 B1. 2. 5 Dn2 D4. 5 Cd. n तत्क्षयं; B4 तत्स्वयं; Dn1 D1.6 तजायं; D8 संक्षयं; Cv as in text. \$1 Bs. 5.6

(marg.) ins.:
176\* चतुःकिक्क (sio) चतुर्दश्रो द्विशुक्तो दशपद्मवान्।
पहुन्नतेदेश बृहन्निभिन्धांसोति पार्थिवः।

D<sub>1.2</sub> चैव लक्षयेत्; K<sub>1</sub> च बलक्षयः; K<sub>2-4</sub> चोपलक्ष<sup>ये</sup>; Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2</sub> D<sub>8-5</sub> C<sub>n</sub> नैव लक्षये; B<sub>1.4</sub> D<sub>n</sub> D<sub>6</sub> C<sub>np</sub> चैव

लक्षये; G1-8. 5. 8 वे बलक्षयं (G5 °या). Cd cites लक्ष्ये।

Cv cites बलक्षयः. See Addenda. — After 8, Kı

9 °) Ñ1 V1 B1,8 Dn D8.5 चैनं; B2.4-6 D1.2.5 वैनं (for चेत्तं). G1 न जेंच्यामो; G2 निवृत्याजी. — °) और शोषेणाभिसमागतः; K8 B8 M2 °णाभिसमाह (K8 °हि)ताः, Ñ1 V1 B2.4-6 Dn D1.2.4.5 T1 G1.2.4-6 M1 °णापिसमाहताः (Ñ1 G1.2.6 °गताः; B4 °हिताः); B1 शेषानि समाहतान्; D8 शेषेणापि क्षमाहताः; G8 °णोपि समाहताः

88

युधिष्टिर उवाच। कृण कोड्यं जरासंधः किंवीर्यः किंपराक्रमः। यस्तां स्पृष्टामिसद्यां न दग्धः शलभो यथा ॥ १० कृष्ण उवाच।

भृणु राजझरासंधो यद्वीयो यत्पराक्रमः । य्या चोपेक्षितोऽस्माभिर्बहुशः कृतविप्रियः ॥ ११ अक्षौहिणीनां तिसृणामासीत्समरद्पितः। गुजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपतिः पतिः ॥ १२ ह्रप्वान्वीर्यसंपन्नः श्रीमानतुलविक्रमः। निलं दीक्षाकृशतनुः शतऋतुरिवापरः ॥ १३

Cn. v cite शेषेण (glosses imply हता:). — °) \$1 K4 B1.8.8 D8 प्राप्तयामस्. B1 तथा (for तत:). — d) G1.8 जातिधर्मपरायणाः. — After 9, G2 ins. line 2 of: 191\*, followed by 8a-20a of the next adhy.

10 G2 om. 10-28;  $\tilde{N}_1$  om. 10. — b) = 3. 258.  $4^b$ . Gi कि वीर्यं कः परा°. — D1.3 om. (hapl.) 10°-11°. - °) Si त्वा (for त्वां). D2 G3 ह्या; D4 G4 पृष्टा. Ki 'संकाशं (for 'सहशं). — d) M1 (inf. lin. as in text) श्रमो; Cv as in text.

Il G2 om. 11; D1.3 om. 11ab (cf. v.l. 10). & K1 Dn1 श्रीकृष्ण उ° (Ś1 om. उ°); T1 G3-5 M2 श्रीमगवान् (Gs M2 om. श्री-); G1.8 M1 वासुदेवः. — b) Ge यद्विधो (for यद्वीयों). — °) S (G2 om.) यथा हु(G1.6 भ्यु)पे°. В1 राजन् (for Sसाभिर्). — d) K2 हेतिवप्रयः; B1 'विम्रहः; B2 D4 'विक्रमः; B3 D8 S (G2  $^{\circ m.})$  °िकल्बिषः;  $\mathrm{D}_3$  ° विद्प्रियः.

12 G2 om. 12 (cf. v.l. 10). — a) G4 M2 अ紹?. Dna D1. 2 तिस्णाम्; T1 G4 (before corr.) तिस्राणाम्. Cy cites 12ª as in text. — b) Ñ1 V1 B (except B5) D1. १ पतिः (for आसीत्). Si De Ti Gi. 5. 6 M प्रमदर्पितः; है। हमारवर्षितः; K4 परमदुःखितः; G4 सममदर्पितः. — °) 71 B2-4.8 D1.2 आसीद् (for राजा). B4 राजा (for नीम). — d) Dn1 D8 T1 मागधा°. Ñ1 Dn D6 बली; प्रिक्ती; B<sub>1.4.5</sub>m पुरा; B<sub>2.3</sub> D<sub>1.2</sub> G<sub>1.6</sub> नृपः; B<sub>6</sub> T<sub>1</sub> ੳ<sub>8-1</sub> M ਰੁਧ; Cn पतिः (as in text)!

13 G<sub>2</sub> om. 13 (of. v.l. 10). — a) K<sub>2</sub> M<sub>1</sub> वीर्यवान्स्पसंपन्नः; B1 बलवान्वीर्यः; G4 स रूपवीर्यः After 1346, S (G2 om.) ins.:

177\* खराज्यं कारयामास मगधेषु गिरिव्रजे। [ M1 स (for स्व-).]

तेजसा सूर्यसद्यः क्षमया पृथिवीसमः। यमान्तकसमः कोपे श्रिया वैश्रवणोपमः ॥ १४ तस्याभिजनसंयुक्तेर्गुणैर्भरतसत्तम । व्याप्तेयं पृथिवी सर्वा सूर्यस्वेव गमिस्तिभिः ॥ १५ स काशिराजस्य सुते यमजे भरतर्पभ। उपयेमे महावीयों रूपद्रविणसंमते ॥ १६ तयोश्रकार समयं मिथः स पुरुष्पभः। नातिवर्तिष्य इत्येवं पत्नीभ्यां संनिधौ तदा ॥ १७ स ताभ्यां शुशुभे राजा पत्नीभ्यां मनुजाधिप। त्रियाभ्यामनुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिव द्विपः ॥ १८ ह. २. १७४ १

— °) K T1 G1.3-5 M नित्यदीक्षा(K1.2 °दीक्षो; K4 °दक्षो)कृश(M1 °त)तनुः; Ñ1 B D G8 नित्यं दीक्षांकिततनुः; V1 नित्यं दक्षो बहुधनः. — d) G1 मूर्तकतु.

14 G2 om. 14 (cf. v.l. 10). — a) = (var.) 1.94. 12°. Si Ñi Bi. 2. 5. 8 D (except De) M2 सूर्यसंकाशः. -b) = 1. 94.  $12^{f}$ ; = (var.) 5. 154.  $2^{b}$ ; = Rām. 1. 1. 18<sup>b</sup> (Kumbh. ed.). B: क्षमया च क्षमासमः. — °) B2 यमांतकोपम:; B1 °कः सम:; D1.2 °को यम:; S (except G3; G2 om.) यश्चांतकसमः. K1 V1 B D (except D6) कोधे (for कोपे).

15 G2 om. 15 (cf. v.l. 10). — ") V1 तस्यामिजन-संपन्नर; D3 'गुणसंयुक्तर; D6 'जनसंयुक्तो. — b) D1 गुणो. K1 °सत्तमः. S (G2 om.) गुणैश्च भरतर्षभ. — G8 om. (hapl.) 15°- 17°. — °) G1 ज्यासेव.

16 G2.6 om. 16 (cf. v.l. 10, 15). — b) V1 B3.4 पुरुष° (for भरत°). — d) K1.8 °संमिते; V1 B3-5 Dn D3-5 M1 °संयुत्ते; T1 °संवृत्ते; G1 °सत्कृते.

. 17 G2 om. 17; G8 om. 17<sup>ab</sup> (of. v.l. 10, 15). — b) T1 Gs.4 च (for स). K1 G1.4 M2 भरतपैम; K2.3 B5.6 D1.2 T1 G3.5 पुरुषपेंभ (D1.2 °भं). B1 मिथः पुरुषसत्तमः — °) Gs नातिवर्तेव; Cd as in text. K1 T1 G4. 5 इत्येव. — d) Ś1 सदा (for तदा). V1 B2. 8. 6 D1.2 समक्षं (B2 °मक्ष-; B6 °मयं; D1.2 °मग्रं) श्रेष्ठभार्थयोः. 18 G2 om. 18 (cf. v.l. 10). — a) G (G2 om.) M1 तास्यां स (by transp.); M2 समास्यां. K1 Bs D1.2 मगधाधिपः; B1.2.4-6 Dn D1.2.4 वसुधाधिपः; Ds वसुधाधि\*; De मनु \* \* \*; S (G2 om.) सहितस्तदा. — Ks om. (hapl.) 18°-19°. — d) G1 करिणी°

[5]

C. 2. 695 B. 2. 17. 19 K. 2. 17. 19

तयोर्मध्यगतश्रापि रराज वसुधाधिपः ।
गङ्गायस्रनयोर्मध्ये मूर्तिमानिव सागरः ॥ १९
विषयेषु निमग्रस्य तस्य यौवनमत्यगात् ।
न च वंशकरः पुत्रस्तस्याजायत कश्चन ॥ २०
मङ्गलैर्बहुभिर्होमैः पुत्रकामाभिरिष्टिभिः ।
नाससाद नृपश्रेष्ठः पुत्रं कुलविवर्धनम् ॥ २१
अथ काक्षीवतः पुत्रं गौतमस्य महात्मनः ।

शुआव तपसि आन्तमुदारं चण्डकौशिकम् ॥ २२ यद्द्व्यागतं तं तु वृक्षमूलमुपाश्रितम् । पत्नीभ्यां सहितो राजा सर्वरत्नेरतोषयत् ॥ २३ तमब्रवीत्सत्यधृतिः सत्यवागृषिसत्तमः । परितुष्टोऽस्मि ते राजन्वरं वरय सुत्रत ॥ २४ ततः सभार्यः प्रणतस्तमुवाच बृहद्रथः । पुत्रदर्शननैराञ्याद्वाष्पगद्भदया गिरा ॥ २५

19 G2 om. 19 (cf. v.l. 10); K3 G3.4 om. 19ab (for K3, cf. v.l. 18). — a) K4 तयोरंतर्गतश्चापि; B1 तयोर्भध्ये गतश्चापि. — b) K2 सञ्चमे (for रराज). K1 धिप.

20 G2 om. 20 (cf. v.l. 10). — a) Ś1 K D6 प्रसक्तस्य (K1 D6 अ); B8 विममस्य. — b) K1 तथा (for तस्य). Ś1 K1-3 Ñ1 V1 B (except B8) Dn (Dn2 also as in text) D1.2.5 G6 भ्रम्यगात्; D4 भ्रम्गात्; G5 भ्रम्वगात्. — ed) B Dn2 D1-5 वंशधरः पुत्रस्. 8 (G2 om.) न च वंशकरं पुत्रमासादयत (G6 M2 ति) पार्थिवः.

21 G2 om. 21 (cf. v.l. 10). — a) M1 मंगल्येर्. Dn2 भिर्येज्ञे:. — b) K3 पुत्रकामादिरि; B1 भिरिष्टित:; G3 पुत्रकामकरीष्टिभिः; G4 काम्याभिरि. — b) B1. 2. 6 D1-5 मनुष्येद्र: (for नृप). — d) B1. 2. 6 D1-4 सुतं (for पुत्र). D8 किछ (for कुछ-). — After 21, S (G2 om.) ins.:

178\* स भार्यांभ्यां सह तदा निर्वेदमगमझूशम्। राज्यं चापि परित्यज्य तपोवनमथाश्रयत्। वार्यमाणः प्रकृतिभिर्नृपभक्त्या विशां पते। [(L. 3) G4 नृपपक्ष्या (for "भक्त्या).]

22 G2 om. 22 (of. v.l. 10). — a) G8 om. from तः पुत्रं up to ega in line 2 of 179\*, V1 B1 D1.2 कांक्षीवतः; D4 G5.5.6 कक्षी ; G1 \*शी . — b) K2 गोतमस्य. K1 महावछं. — b) B6 D1.2 तपसा युक्तम्; Dn1 D4 तपसी श्रांतम्; T1 G1.4 M तपसि श्रेष्टम्. B1 सुतीव्रतपसा श्रांतम्. — d) S1 नृपतिश्रंड .

23 G2.8 om. 23 (cf. v.l. 10, 22). — a) S1 K D8 Cd यहच्छापतितं तत्र (K1 यहच्छया [hypermetric] for यहच्छा-; Cd does not cite तत्र); B2 D1.2 G1.6 च्छ्यागतं त(D1 वस्त)त्र. — b) D4 G1 उपश्चितं. — c) T1 G4.5 राजन्. — d) K3 V1 B6 Dn D2.6 G1.4 M सर्वयत्रेर्. But Cn: रक्षे: मुनियोग्ये: उत्कृष्टद्रव्ये:. — S (G2 om.) ins. after 23 (G8, which om. from त: पुत्रे

in  $22^a$  up to egg in line 2, ins. after अथ काशीर in  $22^a$ ; Cv comments on line 9):

179\* बृहद्रथं च स ऋषियेथावत्प्रत्यनन्दत ।
उपविष्टश्च तेनाथ अनुज्ञातो महात्मना ।
तमपृच्छत्तदा विप्रः किमागमनिमत्थथ ।
पौरेरनुगतत्थेव पत्नीभ्यां सहितस्य च ।
स उवाच मुनि राजा भगवन्नास्ति मे सुतः ।
अपुत्रस्य वृथा जन्म इत्याहुर्मुनिसत्तमाः ।
तादशस्य हि राज्येन वृद्धत्वे किं प्रयोजनम् ।
सोऽहं तपश्चरिष्यामि पत्नीभ्यां सहितो वने ।
नाप्रजस्य मुने कीर्तिः स्वर्गश्चैवाक्षयो भवेत् ।
एवमुक्तस्य राज्ञा तु मुनेः कारुण्यमागतम् ।

प्रमुक्तस्य राज्ञा तु मुनेः कारुण्यमागतम्। [10] [(L. 1) Tı G4. 5 चापि (for च स). Gı बृहद्रथं च \* \* \* दें मार्थ वापि स ऋषिर् (hypermetric); M2 ध्या तमृषिर्. Gı ध्यावचाप्यनंदत; Gɛ धाम्य ; M2 यथावत्प्रति . — (L. 2) Gı स (for च). Tı ह्यनु (for अनु ). Gı समनः. — Gı om. lines 3-6. — (L. 3) Gı पप्रच्छ (for अपृच्छत्) — (L. 4) Tı G8. 5 M धातस्थेह. — (L. 5) M2 उवाच च (for स उवाच). — (L. 6) G3 नापुत्रस्य. Gı. 6 M तु (Gɛ नु; M2 च) राज्येन (for वृथाजन्म). Gı. 6 M om. the post. half of line 6 and the prior half of line 7. G5 सत्तम. — (L. 8) G5 मुने (for वते) — (L. 9) G3 स्वधा (for स्वर्ग ). — Before line 10, G1. 4. 6 ins. वैशं ; M1 वामुदेवः; M2 कृष्णः. — (L. 10) G5 एवमुक्ते तु राजेंद्रे. ]

24 Som. 24<sup>a5</sup>. — Before 24<sup>cd</sup>, T<sub>1</sub> G<sub>8-5</sub> M<sub>1</sub> in<sup>s</sup>. चंडकोशिक:; G<sub>1.6</sub> M<sub>2</sub> केशिक:. — °) Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>1.2,5,6</sub> D (except D<sub>6</sub>) राजेंद्र (for ते राजन्). — In K<sub>5</sub> the portion from र in 24<sup>a</sup> up to संधि in 6° of the next adhy. is lost on a missing fol. — <sup>a</sup>) Ś<sub>1</sub> K<sub>1.5</sub> Ñ<sub>1</sub> D<sub>6</sub> पार्थिव (for सवत)

25 Ks missing (of, v.l. 24). G2 om. 25 (of. v.l. 10). — a) G1 सभार्याः. \$1 ततस्तंभार्यो नृपतिसः — ) K2.4 पुत्रादर्शन ; G1 पुरत्रदर्शने नाराज्ञ्याद् (corrupt).

# बृहद्रथ उवाच।

भावज्ञाज्यमुत्सृज्य प्रस्थितस्य तपोवनम् । किं वरेणाल्पभाग्यस्य किं राज्येनाप्रजस्य मे ॥ २६ कृष्ण उवाच ।

एतच्छुत्वा मिनिध्यानमगमत्क्षुभितेन्द्रियः।
तसैव चाम्रवृक्षस्य छायायां सम्रपाविशत्।। २७
तसोपविष्टस्य मुनेरुत्सङ्गे निपपात ह।
अवातमशुकादृष्टमेकमाम्रफलं किल ।। २८

तत्त्रगृह्य मुनिश्रेष्ठो हृदयेनाभिमन्य च ।
राज्ञे ददावप्रतिमं पुत्रसंप्राप्तिकारकम् ॥ २९
उवाच च महाप्राज्ञस्तं राजानं महामुनिः ।
गच्छ राजन्कृतार्थोऽसि निवर्त मनुजाधिप ॥ ३०
यथासमयमाज्ञाय तदा स नृपसत्तमः ।
द्वाभ्यामेकं फलं प्रादात्पत्तीभ्यां भरतर्षभ ॥ ३१
ते तदाम्रं द्विधा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे ।
भावित्वादिष चार्थस्य सत्यवाक्यात्तथा मुनेः ॥ ३२ है. हे. हे. हे.

\_ d) V1 B D (except D6) बाष्पसंदिग्धया गिरा; G1 corrupt.

26 Ks missing (cf. v.l. 24). G2 om. 26 (cf. v.l. 10). S1 K1.4 Dn2 M om. the ref. Ñ1 V1 B D (Dn2 om.) राजोवाच (for बृहद्रथ उ°). — b) Ñ1 प्रस्थितोस; V1 B D (except Ds) प्रस्थितोहं. G5 तपोवने. — ') V1 Bs D1.2 किं दारेरहप°; B1 किं राज्येनाहप°; G1 किं वरेणाहपभोगस्य. — d) K4 वरेणा°; B1 दारेर°; D4 राज्ये वा° (for राज्येना°). K1 D1.2 च (for मे).

27 Ks missing (cf. v.l. 24). G2 om. 27 (cf. v.l. 10). Śi G1 श्रीकृष्ण:; K1 Dn1 श्रीकृष्ण उ°; T1 G8-5 श्रीमगवान्; M1 वासुदेव:. — b) K1 अगच्छत्. K4 श्रुघितेंद्रिय:. Cd supports text. — c) Śi (corrupt) तस्क चान्र:; K4 तस्यैव चान्र. — d) K1.2 छायायासुप-विद्यान्.

28 Ks missing (cf. v.l. 24). G2 om. 28 (cf. v.l. 10). — °) Śi अवातमशुकेदेष्टम्; Vi Bi.s हेसलाप्राच्छुकाद्ध(Bi काद-; Bs किअ)ष्टम्; B2.4 Dn (!) ज्वानमशुकाद्धम्; D6 (marg. sec. m. as in text) शुक्रदं महारम्यम्; G1.3.5.6 M अमारु(Gs नावृ)तमनाविदम्, Cn cites अवानं; Cd. np as in text.

29 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 24). G<sub>2</sub> reads 29<sup>a</sup>-47<sup>b</sup> after line 1 of 191\* (cf. v.l. 2. 17. 7). — a) Ś1 त्रिष्ठी. — ') D<sub>1.2</sub> राज्ञो. B<sub>1</sub> राज्ञे ददाविभिन्नीतः; G<sub>2</sub> त्रिद्रिक्मितिसं. — a) B (except B<sub>8</sub>) D<sub>1-5</sub> पुत्रसं(D<sub>1.2</sub> त्रिम्मित्सरंगं; G<sub>1.6</sub> °संपादकारकं.

30 K<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 24). — b) Śi महागति;
Di.; धुनि. — d) Śi Vi B<sub>2-5</sub> D (except D<sub>2</sub>.6)
निजीख नग्रिप; T<sub>1</sub> G<sub>8-5</sub> °तस्व जना°. — After 30,
Sins. (Cy comments on line 3);

180\* एष ते तनयो राजन्मा तप्सीस्वं तपो वने । प्रजाः पाळ्य धर्मेण एष धर्मी महीक्षिताम्। यजस्व विविधेर्यज्ञैरिन्द्रं तर्पय चेन्दुना।
पुत्रं राज्ये प्रतिष्ठाप्य तत आश्रममात्रज्ञ।
अष्टौ वरान्प्रयच्छामि तव पुत्रस्य पार्थिव। [5]
ब्रह्मण्यतामजेयत्वं युद्धेषु च तथा रतिम्।
प्रियातिथेयतां चैव दीनानामन्ववेक्षणम्।
तथा वलं च समुदृङ्खोके कीर्तिं च शाश्वतीम्।
अनुरागं प्रजानां च ददौ तस्मै स कौशिकः।
गच्छ राजन्कृताथाँऽसि निवर्तस्य जनाधिष। [10]
अनुज्ञातः स ऋषिणा पत्नीभ्यां सिहतो नृषः।
पौरैरनुगतश्चापि विवेश स्वपुरं पुनः।

[(L. 1) G1. 3. 8 मा तप त्वं (G3 °पस्त्वं). G4 निवर्तस्व तपोवनात् (for the post. half). — (L. 3) T1 इज्यां सर्पय (for इन्द्रं तपेय). G3 M1 चाध्वरै: (for चेन्द्रना). — (L. 4) G2 तत्र (for तत). — (L. 6) G1 ब्राह्मणत्वम् (for ब्रह्मण्यताम्). G1 मितं; M2 धृति: (for रितम्). — (L. 7) M2 प्रयातिदेयतां. — (L. 8) G1 त्रिलोकं चाणि शाश्वतीम् (for the post. half). — (L. 10) = (var.) 30° 2! G1 नराधिण. — After line 10, G3 ins. 181\*. — (L. 12) M1 ततः (for पुनः).] — On the other hand, V1 B D ins. after 30: G3 (om. line 2) ins. after line 10 of 180\*:

181\* एतच्छुत्वा मुनेवीक्यं शिरसा प्रणिपत्य च। मुनेः पादौ महाप्राज्ञः स नृपः स्वगृहं गतः। [(L. 2) B1 पुनः (for मुनेः).]

31 Ks missing (cf. v.l. 24). — <sup>a</sup>) B<sub>6</sub> D1. ३ तथा (for यथा-). K2 अज्ञाय; G1 आज्ञा च. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> G<sub>4-6</sub> M तत: (for तदा). — <sup>c</sup>) K2 Dn1 D8. 4 T1 G4-6 एक (for एक). Ś1 द्यात् (for प्रादात्). A few MSS. <sup>a</sup>त्र्षेमः. — After 31, S ins.:

. 182\* मुनेश्च बहुमानेन कालस्य च विपर्ययात् ।
32 Ks missing (cf. v.l. 24). — °) V1 Bs
ते तदा तं; S ततश्चान्नं. Go द्विधाकृत्यः — °) Gs स्वात्तस्य.
— °) Ñ1 V1 B2-6 Dn D1-5 सत्यवाक्यतया (Ds क्यस्य

C. 2. 710 B. 2. 17. 34 K. 2. 17. 45

तयोः समभवद्गभैः फलप्राश्चनसंभवः ।
ते च दृष्ट्वा नरपतिः परां मुद्मवाप ह ।। ३३
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते ।
प्रजायेताम्रभे राजञ्शरीरशकले तदा ।। ३४
एकाक्षिवाहुचरणे अर्थोदरमुखस्फिजे ।
दृष्ट्वा शरीरशकले प्रवेपाते उभे भृशम् ।। ३५
उद्विमे सह संमच्य ते भिगन्यौ तदावले ।
सजीवे प्राणिशकले तत्यजाते सुदुःखिते ।। ३६

तयोर्धांच्यौ सुसंवीते कृत्वा ते गर्भसंष्ठवे।
निर्मम्यान्तः पुरद्वारात्सम्रुत्सृज्याशु जग्मतुः ॥ ३७
ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी।
जग्राह मनुजन्याघ्र मांसशोणितभोजना॥ ३८
कर्तुकामा सुखबहे शकले सा तु राक्षसी।
संघट्ट्यामास तदा विधानवलचोदिता॥ ३९
ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषर्घभ।
एकमूर्तिकृते वीरः कुमारः समपद्यत॥ ४०

वै) मुनेः

33 Ks missing (cf. v.l. 24). — b) K2 प्रजाप्राशन°. — °) B4 तु (for च). B (except B3) D (except D6) स नृपति: (for नर°). S ह्या नरपति: श्रीमान्. — d) G1.6 M स: (for ह).

34 Ks missing (cf. v.l. 24). — a) K4 °प्राज्ञे. S काले तु समनुप्राप्ते. — b) M2 याते समयमंगने. — b) K4 D1 प्राजा ; D4 प्रजामे ; Cv प्रजायेथम् (so, repeated!, gloss प्रजनयेताम्). K1 B1 शुभे (for उभे). — b0 G8 शकले मांसले तथा. Cd cites शरीरशकले (as in text).

35 Ks missing (cf. v.l. 24). — ab) D1 एकाक्ष. K2 चार्घोदर ; Ñ1 V1 B D1-8.5 अर्घोदरमुखस्फिचे (D3 °चो); T1 G4-6 अ(G4 ह्य)घोदरमुखस्फिजो; G3 अर्घोदरमिप स्फिजो. G1 एकाक्षिवाहुशरणावर्घोदरमुखस्फिजो; M1 °वाहुचरणेयाघोदरमुखस्फिजे. — a) S1 D1 प्रावेपाते; K4 B Dn D2-4 प्र(B1 प्रा)वेपतुर; N1 V1 प्रवेपताम; D5 प्रावेपते; D6 प्रावेपते; C4 प्रावेपते; C5 प्रावेपते; C5 प्रावेपते; C6 प्रावेपते; C6 प्रावेपते; C7 प्रावेपते; C8 प्रावेपते; C

36 Ks missing (cf. v.l. 24). — a) B1 G5.6 सहसामंज्य; T1 G1-4 M सहसा तज्ञ. — b) D8 भितान्यों ते (by transp.). K1 महाबळ; V1 B1.8.6 Dn2 D1.2 तदा किळ; B4 तदा नृप; G1 \*\* बळे:; G8 तदापळे. Cv cites अवले (as in text). — e) G1 प्राण. — a) ई1 तज्ञाजाते; B2 G5 तस्य जाते; Dn1 तत्प्रजाते; T1 तत्याजाते; G1.6 M1 ह्या जाते; M2 स त्यजाते; Cv as in text. D8.5 तत्त्याजातेतिद्व: खिते.

37 Ks missing (cf. v.l. 24). — b) K1 कृत्वासी; B (except B4) Ds.4 ते कृत्वा (by transp.); D1 ते गत्वा; Ds ते \* त्वा. B1 गर्भसंभवे; B5 'संपुटे; Cd as in text. — ') S निष्क्रस्यांतःपुर'. — ') B D (except D6) Gs 'त्स्ज्याभि'; G2 'त्स्ज्याथ. — After 37, S (G4 om. lines 2-3) ins.:

183\* दुकूलाभ्यां सुसंछन्ने पाण्डराभ्यासुभे तदा।
अज्ञाते कस्यचित्ते तु जहतुस्ते चतुष्पथे।
ततो विविशतुर्धांच्यौ पुनरन्तःपुरं तदा।
कथयामासतुरुभे देवीभ्यां तु पृथक्पृथक्।

[(L. 1) G1 सा (for सु-). — (L. 2) G5 आजाते; M1 अज्ञाता. T1 G8 °चित्त्वेव जह°. — (L. 4) G2 पत्तीम्यां (for देवी°).]

38 Ks missing (cf. v.l. 24). — 4) K1 पृष्

B1 चतुष्पथविनिक्षिप्ते. — 6) K2 जन्नाह; G8 जगृहे. V1 B1
पुरुषच्यान्न; T1 G8.4 मनुजन्यान्नं (T1 न्नी).

40 Ks missing (cf. v.l. 24). — ") Ds "नीयमात्रे तु; T1 G "नीयमात्रेण. Cd cites समानीतमात्रे (as in text). — ") Ś1 V1 B3.4 S (except M1) भरतवंश (G1 "भः); D1.2 पुरुषवंभः. — ") Ś1 K1.4 Ñ1 Dr एकमृति(K1"ितः)कृतो; V1 B1.2.6 Dn D1-5.6 m "ितंशते। Bs "तींकृते; T1 G2-5 M1 "ितंगते; Cd as in text. K2 वीरा; Bs राजन्; S (except M1) तत्र (for वीरा) — ") Ś1 समुपद्यत; K2 समपद्यते.

41 Ks missing (of. v.l. 24). — °) र्झा समोद्रेडिं 8 समुद्रतुं. — <sup>d</sup>) र्झा G2 वज्रसारसमं; Cd as in text

92

ताः सा राक्षसी राजन्विसयोत्फुछलोचना । त शशक समुद्रोढुं वज्रसारमयं शिशुम् ॥ ४१ बालसाम्रतलं मुष्टिं कृत्वा चास्ये निधाय सः। ग्राकोशदतिसंरम्भात्सतोय इव तोयदः ॥ ४२ तेन शब्देन संभ्रान्तः सहसान्तः पुरे जनः । निर्जगाम नरच्याघ्र राज्ञा सह परंतप ॥ ४३ ते चावले परिग्लाने पयःपूर्णपयोधरे । निगरी पुत्रलाभाय सहसैवाभ्यगच्छताम् ॥ ४४ अथ दृष्ट्या तथाभूते राजानं चेष्टसंततिम् । तं च वालं सुबलिनं चिन्तयामास राश्वसी ॥ ४५ नाहीमि विषये राज्ञो वसन्ती पुत्रगृद्धिनः।

बालं पुत्रमुपादातुं मेघलेखेव भास्करम् ॥ ४६ सा कृत्वा मानुषं रूपमुवाच मनुजाधिपम् । बृहद्रथ सुतस्तेऽयं मदत्तः प्रतिगृह्यताम् ॥ ४७ तव पत्नीद्वये जातो द्विजातिवरशासनात् । धात्रीजनपरित्यक्तो मयायं परिरक्षितः ॥ ४८ ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे। तं वालमभिपत्याशु प्रस्तवैरभिषिश्चताम् ॥ ४९ ततः स राजा संहष्टः सर्वे तदुपलभ्य च। अपृच्छन्नवहेमाभां राक्षसीं तामराक्षसीम् ॥ ५० का त्वं कमलगर्भामे मम पुत्रप्रदायिनी। कामया ब्रुहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे ॥ ५१ %. 2.17.55

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

K1 वपु:; K2 Dn1 D1.2 G3 शुभं (for शिशुम्).

42 Ks missing (cf. v.l. 24). — a) B1 ताम्रकरं; D4 'तरं; S (except G2) 'तलां. — b) S कृत्वास्ये तु (M1 ਚ). K1 ਚ (for स:). — °) K1 Ñ1 V1 प्राक्री-श्रदिभ°; K4 D6 आक्रोशदति°; B1. 2. 4-6 Dn D1-6 प्राक्रोश-दित (Be 'भि)संरच्धः; M2 'ति सारंभात्. Cd cites संरंभः (gloss प्रयत्नः कोपो वा). — d) G1 सत्तोयध्वनितोयदः.

43 Ks missing (cf. v.l. 24). — a) Ds नादेन (for शब्देन). Ñ1 T1 G5 संत्रस्तः; G1.3.4.6 M वित्रस्तः (for तंत्रान्त:). — °) V1 B3.4 नरश्रेष्ठ; S (except M2) महाराज (M1 before corr. °वीर्य). — a) र्रा सह राज्ञा (by transp.).

44 Ks missing (cf. v.l. 24). — a) Bs ते चापले; ी ते च बाले; G1. 2. 5. 8 M तेबले च; G3 ते चापरे; G4 ते बाले च. K1 Ñ1 V1 B (except Bs) Dn D5.6 पित्म्लाने (K1 °न); K2 D3.4 G1.6 परिज्ञाने (G6 °ते); <sup>1</sup>1 G<sub>2</sub> ° श्रांते. — °) S वि(G<sub>5</sub> स)फले (for निराशे). G, पुत्रलामेन; G, °लोभेन.

45 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 24). — a) B<sub>2</sub> D<sub>3</sub> 8 ते च ह्या; B4 ते तु ह°; B5 Dn D4.5 तथ ह°; D1 अथाह°. र्रा तथाभूतं; K2 °त. — b) र्रा D8 राजानं नष्ट°; पा तथाभूत; 122 त. — / मा तथाभूत; 122 त. — / मा तथाभूत; 122 त. — / मा तथाभूत; 134 तथाभूत;

46 K<sub>8</sub> missing (cf. v.l. 24). — b) Ds. 4 G1 वसती. र्रा पुत्रगृद्धिणः; K2 °गृश्चितः; K4 °गृश्चितः; D8 ैगुर्घिनः; D₄ °गुद्धिनाः; T1 G₄. 5 °गिर्धिनः; G6 °गिर्धिनी• - After 46ab, K4 V1 B2-6 D G3 ins.: 184\* बालं पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्य महात्मनः। [ Bs उपादातुं (for इमं हन्तुं). K4 सुतं हर्तुं महाभागं; De वालपुत्रमिमं हर्तुः ]

— °) K2 बालपुत्रम्. K1.4 उपादाय; Cd as in text. V1 B2-6 D G3 सा तं बालमुपादाय∙े

47 K3 missing (cf. v.l. 24). — a) B2-5 Dn Ds-5 कृत्वा च (for सा कृत्वा). - 5) \$1 B1.2.4.5 Dn Ds-5 G2 वसुधाधिपं. — Before 47ed, V1 B D G3 M1 ins. राक्षस्युवाच (D4 G3 M1 om. उवाच); while G2 ins. राक्षसी च नराधिपम्. — \*) G3 बृहद्वल. — d) M2 महत्तं. K1 परिगृह्यतां. B D (except De) G: मया (G2 सम) दत्तः प्रगृह्यतां.

48 Ks missing (cf. v.l. 24). — a) K2 दियो; G2 °चयो (sic). Ś1 m (by corr.) तव पत्नीद्वयाजातो. — ) Do द्विजातिवरदानतः; Go ऋषेस्तु वरशासनात्. — ) D1.2 धात्रिजन<sup>°</sup>; G1 घात्रीपरिजनत्यक्तो; G4. 5 घात्रीजनपरिक्षिप्तो.

49 Ks missing (cf. v.l. 24). Before 49, V1 Bs. 4. 6 ins. वैशं उ ; B1 (marg.). 2 Dn2 D1-5 कृत्य उ (D4 om. उ°); B5 Dn1 D6 श्रीकृष्ण उ°. — °) Ś1 पुरुषश्रेष्ठ. — °) K1 कासि°; T1 G2 काशी°. T1 G2-6 उसे (for शुभे). Bi काशिपुत्रसुते शुभे; Bs Dn2 D3-5 काशिराजस्य ते सुते (Bs शुभे). — °) \$1 °एलाथ; B Dn D1.2 G1 'पद्याशु (B3 'थ); T1 G4.5 'चिंत्याशु. — d) Ś1 D1. 2. 5. 8( before corr.) प्रश्रवेर; K1 D1 प्रश्नवेर; K2.4 Ñ1 V1 B Dn Ds. 6(by corr.) M1 Cd प्रसर्वेर;

90

C. 2. 729 B. 2. 18. 1 K. 2. 18. 1

### राक्षस्युवाच ।

जरा नामासि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी। तव वेश्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम् ॥ १ साहं प्रत्युपकारार्थं चिन्तयन्त्यनिशं नृप। तवेमे पुत्रशकले दृष्टवत्यसि धार्मिक ॥ २

T1 G2 प्रस्तवेर्. K2.4 Ñ1 V1 B D T1 G5.6 M अभ्यिषंच-( D1 °विच-; D2 °विंच्य-; D3 °विच्य )तां; G2 अभिविच्यतां.

50 Ks missing (of. v.l. 24). — a) B1 ततस्तु. — °) G2 त्रमुप°. S वै (for च). — °) K2 अप्रच्छन्नवहे-माभ्यां; Ñ1 संपुच्छन्नवहेमाभां; V1 B2.4.5 Dn D1m.3-5 अप्रच्छद्देमगर्भामाः;  $^{\mathrm{B}_{3}}$  अथाप्रच्छत हेमाभाः;  $^{\mathrm{G}_{2}}$  अप्रच्छन्वे महाभागां. — After 50d, G2 ins. ताम्रचक्षुषीं (which is, no doubt, a lect. fac., incorporated from marginalia of exemplar of G2).

51 Ks missing (cf. v.l. 24). Before 51, K1 V1 B D G1.2 M2 ins. राजोनाच; K2 बृहद्रथ उ°. — a) K4 कसलपत्रामे. — b) \$1 K1.4 B2.4-6 D8.6 G4-6 प्रदायिनि. — °) For कामया, cf. 1. 10. 6°, and v.l. र्श कस्य वा न्र्हि; K4 काम्यया न्र्हि; V1 B2 कामतो न्र्हि; B3.6 कामगा बूहि; Dn1 De T1 G8-5 कामं मे बूहि; D1.2 कामतो बुव; Ds कामाया ब्रूहि; D4 काम्यया प्रति; G1.2.8 कामं प्रबृहि. Cn cites कामया (as in text). — व) G1.6 प्रतिसाति. G1. 6 M2 सां (for से).

Colophon. Ks missing. - Sub-parvan: K2  $B_{2.2.5}$   $D_{6}$  जससंधवध ( $B_{5}$  om. वध);  $\widetilde{N}_{1}$   $V_{1}$   $D_{1}$ राजस्यारंभ; B4 राजस्य. — Adhy. name: \$1 K4 Ñ1 V1 B4 D1-5 G1.5 M2 जरासंघोत्पत्तिः (M2 °त्तिवर्णनं). - Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.) 15; K2 D3 16 (as in text); Ñ1 V1 Dn1 17; S 19. — S'loka no.: K2 51; Dn D1.2 52; M1 66.

#### 17

1 Ks missing (cf. v.l. 2. 16. 24). — a) K2 T1 Gs नाञ्चा (for नामा). — d) Ds [अ]भ्यवसं; G2 व्यवसत्; G4 न्यवसन् (for °वसं). — After 1, V1 B D

185\* गृहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठति राक्षसी। गृहदेवीति नाम्ना वै पुरा सृष्टा स्वयं भुवा।

संश्लेषिते मया दैवात्कुमारः समपद्यत । तव भाग्येर्महाराज हेतुमात्रमहं त्विह ॥ ३ कृष्ण उवाच। एवमुक्तवा तु सा राजंस्तत्रैवान्तरधीयत । स गृह्य च कुमारं तं प्राविशत्खगृहं नृपः ॥ ४

> दानवानां विनाशाय स्थापिता दिन्यरूपिणी। ेयो मां भक्ता लिखेत्कुड्ये सपुत्रां यौवनान्विताम्। गृहे तस्य भवेदृद्धिरन्यथा क्षयमाम्यात्। त्वद्वहे तिष्टमाना तु पूजिताहं सदा विभो। लिखिता चैव कुड्येषु पुत्रैर्वहुभिरावृता। गन्धपुष्पैस्तथा धूपैर्भक्ष्यैभोज्येः सुपूजिता।

[(L. 1) V1 B2.4 Dn D1.2.4 तिष्ठामि (for तिष्ठति). — (L. 4) B1.4-8 D3-5 तां; B3 D6 त्वां (for मां). Ds पुत्रिणीं; D4 सपुत्रों; D5 पुत्राणां (for सपुत्रां). — (L6) Bs ख- (for खद्-). Dn(!) [अ]हं (for तु). — (L.7) Ds अचिता (for आवृता). — (L. 8) B1. 8. 4 भक्ष्य-; B2.5.6 D2 महोर्; Dn(!) महा- (for महयर्). B1 D6 च (for मु.).] 2 K<sub>3</sub> missing (cf. v.l. 1). — a) V<sub>1</sub> D<sub>1.5</sub> प्रत्युपकाराय (for °रार्थं). — b) K2.4 Ñ1 V1 B D चिंतयाम्य° (De °यत्य°) (for °यन्त्य°). Si K4 B D तव (for नृप). — \*) V1 तदेमे; De (before corr.) तवैमे (for तवेमे). A few MSS. पुत्रसक्छे. — d) K4 D1 T1 धार्मिकः (D1 °के; T1 °कं); B2 M2 पार्थिव (for धार्मिक).

3 K3 missing (of. v.l. 1). — a) \$1 तथा (for मया). — b) 8 कुमारत्वसुपागते. — °) Ñ1 V1 B D (except De) भाग्यान् (for भाग्येर्). र्डा De महाभाग (for °राज). — d) K2 S त्वहं (K2 M1 अहं) तृप (for अहं त्विह). — After 3, Ñ1 V1 B D ins.:

186\* मेरुं वा खादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकम् <sup>।</sup> गृहसंपूजनात्तुष्ट्यां मया प्रत्यार्वितस्तव ।

[(L. 1) B1.8.4 च (for वा). B2.6 D1.2 शक्ताहं खादित मेहं. — (L. 2) B1. 2. 8 D2 गृहसंपूजने (for "नात्).]

— On the other hand, T1 G2. 5 M1 ins. after 3: 187\* तस्य बालस्य यत्कृत्यं तत्कुरुष्व नराधिप ।

T1 G8. 5 M1 cont.: G1. 2.4.6 M2 ins. after 3: 188\* मम नाम्ना च लोकेऽस्मिन्स्यात एव भविष्यति। 4 Ks missing (cf. v.l. 1). — M2 om. the ref. \$1 K1.4 Dn1 D2 श्रीकृत्या 3° (\$1 om. 3°); T1 G8-6

श्रीभगवान् (Gs om. श्री); G1 श्रीभगवानुवाच; 1/1

तस बालस यत्कृत्यं तचकार नृपस्तदा। आज्ञापयच राक्षस्या मागधेषु महोत्सवम् ॥ ५ तस नामाकरोत्तत्र प्रजापतिसमः पिता । ज्ञ्या संधितो यसाजरासंधस्ततोऽभवत् ॥ ६ सोऽवर्धत महातेजा मगधाधिपतेः सुतः। प्रमाणवलसंपन्नो हुताहुतिरिवानलः ॥ ७ क्सविचय कालस्य पुनरेव महातपाः। मग्धातुपचक्राम भगवांश्रण्डकोशिकः ॥ ८

बासदेव: (for कृष्ण उ°). — ") K1.2 महाराज; S जरा गजन (for तु सा राजन्). — b) G4 तथैव (for तत्रैव). \_ ') \$1 K1.4 V1 B3.4 संगृद्ध च; Ñ1 B2.5.6 D स संग्रहा; B1 संप्रगृह्य; S सोपि (G1.6 स प्र-) गृह्य (for स गृह्य च). See Addenda. Śi Bi.e Di.a स्वं; Da त (for तं). — d) K1 De स्वं गृहं; V1 B3.4 G (except (for स्वगृहं). Ds T1 Gs. 5. 6 नृप (for नृप:). K4 (corrupt) प्रावशब्यद्वहं नृप; Ñ1 B1.2.5.8 Dn D1-5 प्रविवेश गृहं नृपः.

5 Ks missing (cf. v.l. 1). — b) Si K (K3 missing) De प्रहृष्ट्(र्ठा °हर्ष)वान् (for नृपस्तदा). — °) K1तु (for च). B3 राजासी; G1 राजन्यां (for राक्षस्या). - d) K4 Ñ1 V1 B D (except Dn1 De) G2 मगधेषु (for माग°).

6 K3 missing up to संधि in 6° (cf. v.l. 1). - °) V1 B (except B4) Dn D3-5 चैव; D1.2 चैक: (for तत्र). — b) B (except B4) Dn D1-5 पितामह-समः; De (before corr.) प्रजापतिसमाः (for °समः). - d) \$1 K B4.5 Dn D3-6. भवत्वयं; B1 D1.2 इति सृतः;  $B_{2,6}$  ततस्मृतः (for ततोऽभवत्).

 $^{7}$   $^{\circ}$ )  $_{
m B_{
m 3.4~D_6}}$  महाराज (for महातेजा). -  $^{\circ}$ )  $_{
m K_{
m 3.4}}$ B (except Bs. 4) Dn2 M मागधाधिपतेः. — d) Ds चृता (marg. added for orig. omission) हति:. — After 7, R<sub>8</sub> reads 8<sup>ab</sup> (for the first time), followed by (accidental) repetition of most of 7ed:

189\* मागधो बलसंपन्नो \* \* हुतीरिवानलः।

V<sub>1</sub>B D ins. after 7: Gs, after 191\*:

190\* मातापित्रोनंन्दिकरः शुक्कपक्षे यथा शशी।  $[V_1]_{B_1}^{B_1} D_{1,2}$  Gs जरासंधो महातेजाः (for the prior half). Cn cites नंदिकर: as above. ]

Thereafter Bs Dn (1) Ds-s ins. an addl. colophon

तस्यागमनसंहृष्टः सामात्यः सपुरःसरः। सभार्यः सह पुत्रेण निर्जगाम बृहद्रथः ॥ ९ पाद्यार्घ्याचमनीयैस्तमर्चयामास भारत । स नृपो राज्यसहितं पुत्रं चासौ न्यवेदयत् ॥ १० प्रतिगृह्य तु तां पूजां पार्थिवाद्भगवानृषिः। उवाच मागधं राजन्प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ११ सर्वमेतन्मया राजन्विज्ञातं ज्ञानचक्षुंषा । पुत्रस्तु शृणु राजेन्द्र यादृशोऽयं भविष्यति ॥ १२ क्ष. २. १३. १५. १

(adhy. no.: Dn1 18; D3 17). - After 7, G3.4 read 16-17. S ins. after 7 (Gs. 4 ins. after 17 transposed; G2 ins. line 2 after 2. 16. 9):

191\* एवं स ववृधे राजन्कुमारः पुष्करेक्षणः। कालेन महता चापि यौवनस्थो बभव ह। After line 1, G2 reads 29a-47b of the previous

adhy. 1 8 For the sequence of 8a-20a in G2, cf. v.1. 2. 16. 9. - Before 8, Bs Dn Ds-6 G1.2 ins. कुछ्य 3. — b) र्रा महाबल: (for "तपा:). — ") Ka G1. s. 4. 6 M2 मागधान ; V1 B2.4 Dn D3-5 स(D3.5 सा)गधेप ; B1, 5, 6 D1, 2 म(D1 मा)गधायो° (for मगधानु°), Ñ1

मगधोपरि चक्रामः 9 °) K3 °संकृष्ट; G1 °संसृष्ट:. — °) G4 om. सामात्यः. K1-3 Ñ1 B2.6 Dn2 G2 M2 सपुरोहितः; V1 B3.4 समुह्रजानः (for सपुरः°). — d) De गृहाञ्जपः (for बृहद्रथः).

10 a) K2.3 B3-5 D4 पाद्यार्था वसनीयेस्तम्; B1.2.6 D1.2 पाद्यार्घादीन्समानी(D2 °दा)य; D8 पाद्यार्घ्याचमनीयेन. — °) De सन् (for स). S राष्ट्र(Gs °ज)सहितं. — d) S (except G2.3) राज्यं (for पुत्रं). K1 V1 B Dn D1-5 G8 तसी; K4 D6 G1. 5. 6 असी (for चासी).

11 a) K1, 2 Ñ1 B2-4 D G2 M2 च; V1 स (for तु). G1 तं (for तां). — b) G1.8 पार्थिवं (for वाद्). — ') \$1 K2-4 De तत्र (for राजन्). S (except G2) उवाच नृपतिं विप्रः — <sup>व</sup>) T1 [अं]तरात्मनः.

12 4) T1 G1 एतं (for एतन्). K4 V1 B3-5 Dn D3-6 मया ज्ञातं; Ñ1 B1.2.6 D1.2 G2 महाराज (for मया राजन्). — b) \$1 ध्यान°; G1 दिब्द (for ज्ञान°). K4 V1 B3-5 D (except D1, 2.6) राजन्दिब्येन (K4 °िन्वज्ञान-) चक्षुषा. — °) ई1 K2.3 पुत्रं (for पुत्रस्). Ś1 च; K4 Ñ1 B1.4 ते; De [अ]यं (for तु). S (except C. 2. 747 B. 2. 19. 7 K. 2. 19. 7 अस्य वीर्यवतो वीर्यं नानुयास्यन्ति पार्थिवाः । देवैरपि विसृष्टानि शस्ताण्यस्य महीपते । न रुजं जनयिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ॥ १३ सर्वमूर्धाभिषिक्तानामेष मूर्प्तं ज्वलिष्यति । सर्वेषां निष्प्रभकरो ज्योतिषामिव भास्करः ॥ १४ एनमासाद्य राजानः समृद्धबलवाहनाः । विनाशस्रप्यास्यन्ति शलभा इव पावकम् ॥ १५

एष त्रियं समुदितां सर्वराज्ञां ग्रहीन्यति । वर्षास्त्रिवोद्धतजला नदीनदनदीपतिः ॥ १६ एष धारयिता सम्यक्चातुर्वर्ण्यं महाबलः । ग्रुभाग्रुभमिव स्फीता सर्वसस्यधरा धरा ॥ १७ अस्याज्ञावश्चगाः सर्वे भविष्यन्ति नराधिषाः । सर्वभूतात्मभूतस्य वायोरिव श्ररीरिणः ॥ १८ एष रुद्रं महादेवं त्रिपुरान्तकरं हरम् ।

G2) तव (for श्रृणु). D5 तां पूजां (for राजेन्द्र). K1 पुत्रं श्रृणुष्व राजेंद्र. — After 12°, D5 repeats 11<sup>b</sup>-12° [v.l. वदामि तव (for पुत्रस्तु श्रृणु)]. — d) S1 ते; D6 वे (for Si). — After 12, S1 K B1(marg.).2 Dn D4-6 ins.:

192\* अस्य रूपं च सत्त्वं च बलमूर्जितमेव च । एष श्रिया समुदितः पुत्रस्तव न संशयः । प्रापयिष्यति तस्तर्वं विक्रमेण समन्वितः ।

[ (L. 2)  $K_1$  एक: (for एप). — (L. 3)  $K_4$  एप प्राप्स्यति (for प्रापयिष्यति). ]

13 °) D1 यस्य; D2 तस्य (for अस्य). K2.3 नित्यं (for वीर्यं). S (except G2) अ(G1 य)स्य वीर्यं प्रभावं च. — °) G2 °पश्यंति (for °यास्यन्ति). S1 मानवाः; V1 B3.4 मूमिपाः; G2 पार्थिवः (for °वाः). — After 13°, S1 K B1 (marg.). 2.4 Dn D1. 2.4.6 ins.:

193\* पततो वैनतेयस्य गतिमन्ये यथा खगाः।

[ B4 पतितो; Cd पततो. K1 D6 (sup. lin.) गतिर् (for गतिम्). K8 मन्ये (for अन्ये). ]
— B1.2.4 Dn D1.2.4 cont.: Ñ1 V1 B8.5.6 D3.5 S ins. after 13ab:

194\* विनाशसुपयास्यन्ति ये चास्य परिपन्थिनः। [  $T_1$   $G_4$  चान्ये (for चास्य). ]

— °)  $K_1$ न स्प्रष्टानि;  $K_2$  विह्रष्टानि;  $K_3$  निस्प्रानि. —  $^d$ )  $K_1$  विशां पते;  $K_2$  महिसते;  $K_4$  D1.2 G3 (before corr.)  $M_1$  महीपते: (for °पते). — °)  $S_1$  न भयं;  $G_2$  नाकुलं (for न रूजं). —  $^f$ ) D3 G6 नदीरयः;  $T_1$  °रदः;  $G_1$  °रया (for °रयाः).

14 a) K<sub>1-8</sub> S (except G<sub>2</sub>) सर्व(M<sub>1</sub> राज्ञा)मूर्धाविसकाना; K<sub>4</sub> एष मूर्ध्वाभिषिकानां. — b) K<sub>4</sub> राजन;
T<sub>1</sub> एव; G<sub>1.2</sub> एको (G<sub>1</sub>°क-) (for एष). B<sub>8</sub> बुद्धिर् (for
मूर्जि). K<sub>4</sub> भविष्यति; B<sub>1</sub> विराजते; B<sub>2.6</sub> Cdp विराजिता;
Cd जविष्ठ° (as in text). — After 14<sup>ab</sup>, G<sub>8</sub> repeats
13<sup>ab</sup>, followed by 194\*. — °) K<sub>8</sub> B<sub>1</sub> निष्प्रभाकारो
(B<sub>1</sub>°री) (for °भकरो). V<sub>1</sub> B<sub>8-5</sub> D<sub>n</sub> D<sub>8-5</sub> प्रभाहरोयं

सर्वेषां.

15 a) K1 (sup. lin. as in text) एषम् (for एनम्).
D1. 2. मागध- (for आसाद्य). K5 D6 राजानं. — ')
K4 G6 °बळवाहनं; G1 °बळिवाहनाः.

16 Gs. 4 read 16-17 after 7. — ") K2-4 श्रियः, D1 श्रेयः; G2 श्रियां. S1 प्रज्विलतां; K1 समुजिलः; K1 प्रज्विलताः; K4 समुदितः; D1 समुदितः; G2 "चुक्तां. Ñ1 B1 Dn D3-6 एष श्रि(B6 स्त्रि)यः समुदितः. — ") K1 हिर्ष्यितः; K2.4 Dn1 D1. 3.6 (before corr.) गृहीं; K3 गृहिं; Ñ1 प्रसिं. — ") S1 K4 "चतजला; K1 "द्वर्तजलां; K3 V1 "द्वर्तजलों; B1 "दीर्णजलं; B2.4.5 Dn D3-5 "दीर्णजला; B3.6 D1.2 "दीर्णजलों; D6 "चतवलों; T1 G3.4 "द्वर्तजलां; G2 "श्यितजलां; G6 "द्वर्तजलां; M1 "द्वर्तजलां; G2 "श्यितजलां; G1 वर्षाद्धि चोद्धरजलां, G1 वर्षाद्धि चोद्धरजलां — ") K1 G6 नदी; B1.3.6 D2 यथा; T1 G3.4 नदीं (for नदीर्). V1 नदीर्नद्पितिर्थथा; D1 यथा नंदं नदीपितः G1 नदी नदनुदीपितं; G2.5 नदीमि(G5 "रि)व नदीपितः

17 °) B1 पालियता (for धार°). V1 B8.4 धार विष्यत्ययं सम्यक्. — °) G1.2.4 चातुर्वणै. K1 नताधिर (for महा°). — K3 om. 17°—18°. — °) Ñ1 T1 G2-4 M1 ग्रुमाग्रुमवर्ती (Ñ1 °ती); G1.6 ग्रुमां ग्रुमवर्ती (G6 °तीं); G5 M2 ग्रुमां ग्रुमपति (G5 °मित) (for ग्रुमाग्रुममिव). Cd ग्रुमां ग्रुमपति (G5 °मित) (for ग्रुमाग्रुममिव). K4 D1 स्फीताः; S (except G1.5.6) स्फीतां. — °) पर्यस्तिवधरां धारां; G M सर्वसस्यधरां (G4 °रा-) धरां (G1 °तां). — After 17, G4 ins.:

195\* श्रियं समुदिताः सर्वे भविष्यन्ति नराधिपाः।  $18 ext{ K}_8 ext{ om. } 18^{ab}$  (cf. v.l. 17). — a)  $D_8$  यह्म (for अस्य).  $G_2$  अत्यंतं वश्याः;  $G_4$  असि ते वश्याः (for अस्याज्ञाव°). — a)  $G_8$  सर्वभूतात्मभूतश्च;  $G_8$  ेहमभावस्यः  $G_8$  ेहमभावस्यः  $G_8$  ेहमभावस्यः

19 °) \$1 भनं (for रुनं). B1 महावीय; D1.9 'देवें (for 'देवं). — ') G4 (before corr.) हिर्र (for हास), G8 त्पुरांतकसंहरं (sic). — ') K2[अ]तिबला; T1 G2.5 मर्वलोकेष्वतिबलः स्वयं द्रक्ष्यति मागधः ॥ १९ एवं बुवन्नेव मुनिः स्वकार्यार्थं विचिन्तयन् । विसर्जयामास नृपं वृहद्रथमथारिहन् ॥ २० प्रविश्य नगरं चैव ज्ञातिसंवन्धिभिर्वृतः। अभिषिच्य जरासंधं मगधाधिपतिस्तदा । बृह्द्रशो नरपतिः परां निर्देतिमाययौ ॥ २१ अभिषिक्ते जरासंधे तदा राजा बृहद्रथः।

पत्नीद्रयेनानुगतस्तपोवनरतोऽभवत् ॥ २२ तपोवनस्थे पितरि मात्रभ्यां सह भारत। जरासंधः स्ववीर्येण पार्थिवानकरोद्वशे ॥ २३ अथ दीर्घस कालस तपोवनगतो नृपः। सभार्यः खर्गमगमत्तपस्तह्या बृहद्रथः ॥ २४ तस्यास्तां हंसडिभकावशस्त्रनिधनावुभौ। मन्त्रे मतिमतां श्रेष्ठौ युद्धशास्त्रविशारदौ ॥ २५

'बलं: G1.8 °रथः (for °बलः). B1 सर्वलोकेप्रतिबलः. \_ d) V1 B2-5 Dn D3. 5 साक्षाद (for स्वयं). G1 M1 ग्रह्यति (for द्र°). Ñा शंकरं (for मागधः).

20 °) Ks एव (for एव). Ds सुनि; G2 तदा (for मुतिः). —  $^{b}$ )  $K_{1}$  स कार्यार्थम् (for स्व°).  $K_{1}$   $\tilde{N}_{1}$   $G_{2}$ अवितयत्  $( ilde{\mathrm{N}}_1$  °न्) (for विचिन्तयन्).  $\mathrm{V}_1 \to \mathrm{Dn} \; \mathrm{D}_{1-5}$ सकार्यमनु(V1 B3-5 Dn D4 °िमव)चिंतयन्; T1 G1.3-6 M आहिकार्थं महातपाः. — °) D2 m मुनिं (for नृपं). — d) Bas अथाहेयन्; S अनामयं (G2 अथोरिहन्) (for अथा- $\overline{\mathfrak{l}}_{ar{\mathfrak{e}}ar{\mathfrak{q}}}$ ).  $^{\mathrm{B1}}$  बृहद्गथ उपाविशत्;  $^{\mathrm{D1.2}}$  स नु  $^{\mathrm{(D2)}}$ तु) राजा वृहद्रथः.

21 4) K4 Ñ1 V1 B5 D (except D1, 2) G1-3 नगरीं (for °tं), B1. 5. 6 D (except D6) चापि (for चैव). - ) K2 हताः (for वृतः). — °) M2 अभ्यषिंचज्. - K<sub>3 om.</sub> 21<sup>d</sup>-22<sup>b</sup>. - d) K<sub>4</sub> B<sub>5</sub>. 6 D<sub>5</sub>. 6 T<sub>1</sub> G<sub>3-5</sub> M पैतिं (for पितिस्). K1 B2 T1 G1. 2. 6 तथा; B3. 4 नृप; D1 नतः (for तदा). — ) D1 (marg. sec. m. as in text) न विद्यते ततोत्पत्तिः. — ) K4 Dn1 T1 निर्वृत्तिम् (for 'वृंतिम्). B1 परां प्रीतिसुपाययौ.

22 K<sub>3 om.</sub> 22<sup>ab</sup> (cf. v.l. 21). — b) N1 ततो; T<sub>1 G1.5.6</sub> M त्वथ; G3 अथ; G4 हाथ (for तदा). Di. ह महाराजो (for तदा राजा). — d) K3 V1 T1 G1.3-6 ध त्योवनगतो; B D (except De) "चरो (for "रतो).

रिश्वमवान् (for Sभवत्). G2 तपोवनसुपागतः. 23 °) K4 N1 V1 B D G2 ततो (for तपो-). ा भार्याभ्यां (for मातृभ्यां). 🖄 मात्रोश्च स तिशों पते; K4 स मातृभ्यां विशां पते; Ñ1 V1 B D (except D<sub>0</sub>) मात्रोश्चेव विशां पते (V<sub>1</sub> B<sub>8</sub>-5 वनस्थयोः). — °)

रा है (except G2) तु (for स्व-). 24 Before 24, Vi B (Bi marg.) D ins. वैशं उ. \*) B1.6 ततो (for अथ). र्डा कालस्य दीर्घस्य (by पाकाश्व); K1 G8.4 दीर्घण कालेन. — b) V1 B D विभवनचरों (De 'रतो) नृपः. — ') K1 सभार्थाः S (except (G2) पत्नीभ्यां सहितश्चापि. — a) D1.2 तेपे; "डिबि॰ — )
13 (CC-0. Prof. Saty

D4 तसा (for तस्वा). S (except G2) दिवं यथौ (G1 गत:) (for बृह°). — After 24, V1 B D S ins.: 196\* जरासंघोऽपि नृपतिर्यथोक्तं कौशिकेन तत्।

वरप्रदानमखिलं प्राप्य राज्यमपालयत्। [ (L. 1) De [s]थ (for sपि). D1 जरासंधः पितृपतिर् (for the prior half). B1. 2. 6 D1. 2 युदुक्तं (for यथोक्तं). — (L. 2) S (M1 inf. lin.) अकार्यत् (for अपालयत्). M1 (orig.) प्राप राजा वलोद्धतः. ]

— V1 B D cont.: S (T1 G1-5 M om. lines 1-2; Ge om. lines 1-3) ins. after 199\*:

197\* निहते वासुदेवेन तदा कंसे महीपतौ। जातो वै वैरनिर्वन्धः कृष्णेन सह तस्य वै। आमयित्वा शतगुणमेकोनं येन भारत। गदा क्षिप्ता बलवता मागधेन गिरिव्रजात्। तिष्ठतो मथुरायां वे कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। [5] एकोनयोजनशते सा पपात गदा शुभा। दृष्ट्वा पौरैस्तदा सम्यग्गदा चैव निवेदिता।

[ (L. 2) D1. 2 जातो वैरविनिर्वधः (for the prior half). - (L. 3) B3 येनैकेनैव; Bs एकोनं सह; Ds एको न येन; T1 G1-8 M एकपाते(G2.5 °दे)न (for एकोनं येन). — (L. 4) G1 मगथानां (for मागधेन). — (L. 5) M1 तिष्ठतां (for °तो). T1 G3.5 मम च; G1.6 (before corr.) कृत्लस्य (for कृष्ण°). — (L. 6) Ds. 5.8 एकोने योजनशते (for the prior half). Gs तदा गदा (for गदा शुमा). — (L. 7) S न हि (for दृङ्घा). M1 यौषेस् (for पौरैस्). M1 तस्य (for सम्यग्). B1 गत्वा; Bs Ds अध्वा (for गदा). B1 निनेदितं; B8 °तः (for °ता). S अध्ना तस्य (G1.5.6 गत्वा तस्य; M1 सम्यगध्वा) निवेदितः. ]

- V1 B D further cont.:

193\* गदावसानं तत्त्व्यातं मथुरायां समीपतः। 25 S reads 25 after 196\*. — ") Si हंसडिफकों; K2.3 De ° डिफि° (Dem ° डिप्°); Ñ1 V1 B Dn D2.4 G1 °डिबि°. — °) 🛚 अशस्त्री निघरं गतौ; Da अशस्त्रनिघना

है. 2. 756 यो तौ मया ते कथितौ पूर्वमेव महावलौ । अस्त्र १९. १७ १ वर्ष स्थाना स्याना स्थाना स् एवमेष तदा वीर बलिभिः कुकुरान्थकैः। वृष्णिभिश्र महाराज नीतिहेतोरुपेक्षितः॥ २७

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥ समाप्तं मन्त्रपर्व ॥

96

## वासुदेव उवाच । पतितौ हंसडिभकौ कंसामात्यौ निपातितौ । जरासंघस निधने कालोऽयं सम्रुपागतः ॥ १

उभो; D4 °धनीवुभो; D5 अमालो तद्धित रतो; G2 अशस्त्रीनि°. Cd implies text. — °) K3 मंत्री मितमता; K2 मंत्रमेति°; D8 मंत्रमिति° (for मन्ने मिति°). — d) Ñ1 V1 नीतिशास्त्रे; B1.2.6 D1.2 G1.2.6 M युद्धनीति-; B3-5 Dn D3-5 नीतिशास्त्र-; T1 G4.5 युद्धे त्वति-; G3 युद्धे शस्त्र-. — After 25, S ins.:

199\* हते चैन मया कंसे सहंसडिभके तदा। जरासंधस्य दुहिता रोदते पार्श्वतः पितुः। ततो वैरं विनिर्वद्धं मया तस्य च भारत।

[(L. 1) G1 इत्र (for इते). T1 सहंसडिभिके; G1. 5. 6 तौ इंसडिवि(G1 भि)कौ; G2. 3 सहंसडिभगे; G4 M2 डिवके.
— (L. 3) G2 सुसंबद्धं; G4 M1 महद्भद्धं; M2 विनिर्विधं.
G1 ततो वैरिनिर्विधं (submetrical); G6 ततो वैरिविनिर्विधं.
T1 G3. 4 मम (for मया).]

26 a) Ñ1 G2 एते मया ते कथिता:; T1 G1.8-6 M मया तो कथितो (M2 ते कथिता) राजन्. — b) Ś1 महामते; Ñ1 G2 वळं; G4 अतौ (sup. lin. नरो); M2 वळा: (for वळो). — e) G3 अथ (for अयस्). — e) K3 पर्यस्ता; G3 पर्युसा (for पर्यासा). Ś1 K1 D2 M1 ह्व; G2 एव (for इति). Ś1 ஆश्चम; K4 D6 G1.2.6 M भारत (for मे मति:).

27 a) T1 G8 M2 एवमेव (for °ष). K1-8 तदा वीरेर् (K1 वीरेर्); B1.2.6 D2 महावीर; B5 त्वया वीर; G2 महाराज (for तदा वीर). — b) B (except B2) Dn कुक्रांधके:. — ') S1 G2 महा(G2 'या)राजन; D6 'जा. — d) B1.2.6 D1.2 जरासंध; G4 भीतिहेतोर; Cv नीतिहेतोर (as in text).

Colophon. — Sub-parvan: K2 B1-8.6 जरासंधवध; Ñ1 V1 राजस्यारंभ; B4 राजस्य (followed by जरासंधी-प्राख्यान); T1 मंत्र. — Adhy. name: Ś1 K B8.5 D

न स शक्यो रणे जेतुं सर्वेरिप सुरासुरैः। प्राणयुद्धेन जेतव्यः स इत्युपलभामहे ॥ २ मयि नीतिर्वलं भीमे रक्षिता चावयोर्जुनः।

जरासंधोत्पत्तिः; Ñ1 V1 जरासंधप्रशंसा; G1 जरासंधाभिषेकः; G5 जरासंधवलकथनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.).2.3 17 (as in text); Ñ1 V1 Dn1 19; D3 18; S 20. — S'loka no.: K21 30; Dn 28; D2 40; M1 36.

### 18

1 K1.4 G2 श्रीवासुदेव:; T1 G8-6 श्रीभगवान् (for वासुदेव:). — a) K4 यो त तो; G3-5 M1 निहती; पि पिततो (as in text). T1 (corrupt) हिस्स- (for हंस-). Ś1 K1 हंसडिफको (K1 sup. lin. sec. m. as in text); K2.3 °डिफिको; B Dn D1.2.4 M °डिभको; D8 °डिभिको; B of sek (m ° प)को; G1.5 °डिबिको; G2 °डिबको; G4 व्हें अको; G5 हंससिब (sup. lin. °बि)को. — b) Ś1 K D6 सामात्यो (Ś1 स \* \*; D6 अमात्यो) विनिपातितो; Ñ1 V1 B Dn D1-5 T1 G8 कं (D3 को) सश्च सगणो हतः (B1 हंसपुत्री निपातितो); G1 कंसामात्य ; G5 M1 सुनामा कंस एव च; G6 कंसोमात्यो निपातितो; M2 कंसोमात्यो महाबलो. Text as in G2.4; see Addenda.

2 a) K1.2 D6 न हि; K8 स हि; G1.8.6 स न (by transp.). Ś1 शको (for शक्यो). Ñ1 V1 B (except B8.4) Dn D1-5 G6 न शक्योसौ (for न स शक्यो).

- b) M2 दिन्यरक्षे: सुरेरिए. - c) K2 T1 G (except G1.6) M1 बाहु (for प्राण°). Cd cites text. - d) B6 इह (for इति).

3 G1.6 M om. (? hapl.) 3ab. — b) Ś1 K1(after corr.).2 Ñ1 B2-6 Dn2 D1-8.5 Cn. v चावयोर्जयः; V1 वौ (sic) तथार्जनः; G2 चावरोर्जनः; G8 चावयोर्जनः See Addenda. — e) B8 G8 (before corr.).6 साध्यविद्यामि. Ś1 K2-4 B4.5 Dn D8-6 G6 मागधं साध्यविद्यामि. — d) Ś1 K B4.5 D G6 इष्टि (K1 यज्ञं) (for ad),

साधियाम तं राजन्ययं त्रय इवामयः ॥ ३ विभिरासादितोऽस्माभिर्विजने स नराधिपः। न संदेही यथा युद्धमेकेनाभ्युपयास्यति ॥ ४ अवमानाच लोकस्य च्यायतत्वाच धर्षितः। भीमसेनेन युद्धाय ध्रुवमभ्युपयास्यति ॥ ५ अलं तस महाबाहुर्भीमसेनो महाबलः। लेकस समुदीर्णस्य निधनायान्तको यथा ।। ६ गिंद ते हृद्यं वेत्ति यदि ते प्रत्ययो मिय । भीमसेनार्जुनौ शीघं न्यासभूतौ प्रयच्छ मे ।। ७ वैशंपायन उवाच। व्यक्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिरः।

Ba तत्र (for त्रय). — Cf. 2. 14. 9.

4 ") G2 "साधितो; G4 "साद्यतो; M2 "सादिते; Cv as

in text. — b) D4 G3 विजये (for °ने). G2 जना (for सा°). — °) B1.2 D1.2 T1 G (except G2) M1 युद्धे

(for युद्धस्). — d) B1.2.6 D1.2 एक एकेन यास्य(B1

योत्स)ति; B3-5 Dn D3-5 एकेनाप्युप°.

5 K1 V1 om. (hapl.) 5. — а) Вз. в эде; Сз मं ; Cd अव (as in text). Ñ1 B2-6 D (except D6) होभाच (for लोकस्य). — b) G2 हर्षित: (for ध°). K3 वियतत्वाच धर्मतः; Ñ1 B D (De marg. sec. m.; orig. as in text) बाहुवीर्याच दर्पित:; T1 G3-5 M ज्यायामाचैव हर्षितः (G3 भारत); G1.6 माना(G1 °न्वा)चैव विभीषितः (sic). Cv cites व्यायामात्; Cd व्यायतत्वात् (as in text). % Cd: धर्षितः अभिभूतः आहतो वा. % — °) S (except (for भीमसेनेन). — d) B3 वयम् (for धुनम्). B3-5 Dn D3-5 अप्युप° (for अभ्युप°).

6 °) De अस्य (for तस्य). — °) Dn निधाना°! Вь

र्णतको निधने यथा; G1 निधने चांतको यथा-

7 a) B D T1 G (except G4) 前 (for 元). K2 र्वति; K8 वेति; B (except B3) D S (except G4 M2) वैसि (for वेत्ति). See Addenda. — b) Ks वा (for है), G1.6 प्रणयः; Cd प्रत्ययः (as in text). र्घ भवेत् (for मिंथ). — °) Ві मह्यं (for शीग्रं). — <sup>d</sup>) Śі

भासी ; D2 न्यस ; M2 न्यासभूमी ; Cv as in text. 8 G4 om. the ref. — °) B1. 2. 5. 6 D (except D6) ित्त के भीमार्जनी (for भीमपार्थी). — d) D1.2 समं हर ए (िक समित्रियाँ) प्राथा कि समित्रियाँ। कि समित्रियाँ। कि समित्रियाँ। कि समित्रियाँ। कि समित्रियाँ। B: 4 महरवदनी (Bs 'सुमुखी) स्थिती.

9 Before 9, K1 Bs. 5.6 D G1-4 ins. युधिष्ठिर उ°.

भीमपार्थी समालोक्य संप्रहृष्टमुखौ स्थितौ ॥ ८ अच्युताच्युत मा मैवं व्याहरामित्रकर्षण । पाण्डवानां भवान्नाथो भवन्तं चाश्रिता वयम् ॥ ९ यथा वदसि गोविन्द सर्व तदुपपद्यते । न हि त्वमग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मीः पराश्चुखी ॥ १० निहतश्र जरासंघो मोक्षिताश्र महीक्षितः। राजसूयश्र मे लब्धो निदेशे तव तिष्ठतः ॥ ११ क्षिप्रकारिन्यथा त्वेतत्कार्यं सम्रुपपद्यते । मम कार्य जगत्कार्य तथा कुरु नरोत्तम ॥ १२ त्रिभिभवद्भिहिं विना नाहं जीवितुमुत्सहे। धर्मकामार्थरहितो रोगार्त इव दुर्गतः ॥ १३

- ") K1 मैवं त्वं; D3 मामेव; D4 G2 मा मैव; D8 मामेवं (for मा मैवं). Ks अच्युतानागमामैवं (sic). — b) G1 डयहर. K1 °कार्शन; K2.3 G1.6 °क्शन:; K4 B (except B3) D (except D4) T1 G2-5 M 'क्श्नेन (for 'क्ष्मेण). — d) B3.6 D1.2 Ge वाश्रिता; G1 चापिधा (sic); Ge चापि यदु (for चाश्रिता).

.10 a) K4 यचा-; B1 यत्वं; B2 यद्यद्; Bs D1 यदा; B6 यद्वा (for यथा). — b) V1 G2 तथा (for सर्व). K4 V1 B (except Bi. 5) D1. 2 त्वरयुपपदाते; T1 G (except G2) तदुपपत्स्यते; M1 तदुपवत्स्यते. — •) Сण स्वद्यतः. — •) G2 एवां (for येवां). A few MSS. लक्ष्मी. — After 10, T1 G3-5 ins.:

200\* येषामिमुखी लक्ष्मीस्तेषां कृष्ण त्वमग्रतः।

11 a) Dn1 विहतश्च; Dn2 निहित°. — b) D1.2 मोचिताश्च (for मोक्षि°). 🖇 राजानश्च विमोचिताः — °) र्S1 °सूयो मया; G8 °सूर्यं च मे (for °सूयश्च मे). Ñ1 प्राप्तो; D1. 2 तद्यो; D4 लुडधो (for लुडधो). — 4) K4 Bs D5 Gs निर्देश; Cd as in text. Si lacuna for तव तिष्ठतः. K1. 2. 4 De तिष्ठता ; Di "त; Ge निष्ठितः (for तिष्ठतः).

12 a) Ñ1 V1 B2-e D (Dem by corr.) श्वित्रमेव; B1 S °कारी (for °कारिन्). र्श क्षिप्रकारिण्यथा. G1.6 यथा तत्तत्; G4 यथार्थेतत् (for यथा त्वेतत्). — ) G1 क्षिप्रं (for कार्य). — ") K2 न च कार्य विनश्येतु; V1 B2-6 Dn D1, 2 (m as in text). 8-5 अप्रमत्तो जगन्नाय; Cd as in text. — d) \$1 D2 m.4 नृपोत्तमः; B1.2.8 D1.2 (orig.) जनादैन (for नरोत्तम). — After 12, V1 B2-4 D1.2 repeat 2. 15. 2 (v.l. Bs. 4 मनस्वं मे जनार्दन for मनो मन्ये etc.). 13 a) K4 D8 रहितो; V1 B2.8 D2 विहीनो; B1 वे

हीनो; D1 विहितो; T1 G4.5 न विना; G2 हीनो वै; G6 ह

न शौरिणा विना पार्थो न शौरिः पाण्डवं विना ।
नाजेयोऽस्त्यनयोलोंके कृष्णयोरिति मे मितः ॥ १४
अयं च बिलनां श्रेष्ठः श्रीमानिप वृकोदरः ।
युवाभ्यां सहितो वीरः किं न कुर्यान्महायशाः॥ १५
सुप्रणीतो बलौंघो हि कुरुते कार्यमुत्तमम् ।
अन्धं जडं बलं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणैः ॥ १६

यतो हि निम्नं भवति नयन्तीह ततो जलम्।

यतिकछदं ततश्रापि नयन्ते घीधना वलम् ॥ १७

तसान्नयविधानज्ञं पुरुषं लोकविश्रुतम् । वयमाश्रित्य गोविन्दं यतामः कार्यसिद्धये ॥ १८ एवं प्रज्ञानयबलं कियोपायसमन्वितम् । पुरस्कुर्वात कार्येषु कृष्ण कार्यार्थसिद्धये ॥ १९ एवमेव यदुश्रेष्ट्रं पार्थः कार्यार्थसिद्धये । अर्जुनः कृष्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु धनंजयम् । नयो जयो बलं चैव विक्रमे सिद्धिमेष्यति ॥ २० एवसुक्तास्ततः सर्वे आतरो विपुलौजसः ।

विना (for हि विना). —  $^b$ )  $T_1$   $G_4.5$  [अ] प्यहं (for नाहं). —  $^o$ )  $S_1$   $K_4$   $D_6$   $G_2$  धर्मार्थकामर $(S_1$   $G_2$ ° H) हितो;  $D_1$  धर्मकामार्थसंहत्यो;  $D_3$  धर्मश्रीकीर्तिरहितो. —  $^a$ )  $K_{1-3}$   $M_1$  दुवैलः;  $K_4$  दुर्गतिः;  $B_5$   $D_1$   $D_{3-5}$  दुःखितः;  $D_6$  दुर्मतिः;  $C_7$  as in text. —  $C_7$   $C_$ 

14 ab) K1 B4 सौरिणा and सौरि: (for शौरिणा and शौरि:). G1 पांडवा (for °वं). — °) D1.2 G1.2.6 M2 तु (for [अ]स्ति). K2 [अ]यनं (for [अ]नयोर्). — d) S1 अस्ति (for इति).

15 °) D1 वलवतां (for च बलिनां). S मुल्यः (for श्रेष्टः). — °) V1 अत्र (for अपि). — °) S (except G2; G5 om.) पार्थः (for वीरः). — d) S1 B3 Dn2 M2 किं नु दुर्यात्; K4 किं न दुर्या; D3 किमकुर्यात्; T1 G4.5 न किं कु°. S (except G2) परंतपः (M1 °रं तव) (for महायशाः). — After 15, K3 reads 18°-19°.

16 °) Ті सुप्रणीत-. Vі बळोघेन; Ві Дь बळो (Дь °ठो) यो हि. К² सुप्रणितो बळो तो हि; С М सुप्रणी(Сі °ण-; Сі °ही) तबळो यो हि. С v cites सुप्रणीतवळ:. — b) Ді फ्रियते (marg. sec. m. as in text). — °) Ді अध-(for अन्धं). Ñі बळं जळं; Vі जनं जळं; Ді (!) बळं जळं (by transp.); Сі 3 Мі जळं बळं; Сі 4 जळं घळं; Сі v аз in text. Ві अञ्चं जळं वळं प्राज्ञ; Сі अध्येव जळं वाळं; Сі युद्धं चैव बळं वाळं. — d) Šі विचक्षणा. В Су प्रणीतम-विचक्षणे: (Сі °णं; Сі °ते). Сі сітез प्रणेतव्यं (аз in text).

17 <sup>a</sup>) G4 यथा (for यतो). G1 निम्ने; M2 नम्नं (for निम्ने). V1 G2 यतो निम्नं भवित वे (G2 हि). — b) K2 D2 M2 नयंति ह; Ñ1 V1 B1.4.5 Dn D1.8-6 नयं (B2.5 au)ति हि; B8 पततीह; G1 जनह (corrupt); G5 नयतीह; G6 न गच्छित (for नयन्तीह). T1 G1 वर्छ (for जलम्). — e) D4 तपछिद्रं. — d) K1 G1.2.6 M नयंति (G6 eg) विदुषो बर्छ; K2 वयंते धीचरा वर्छ; K8.4 Ñ1 B1-5 Dn

 $D_{3-5}$  नयंते ( $K_3$  om. ते) धीवरा जलं ( $K_4$  बलं;  $B_1$  त्यं);  $V_1$  सर्वं वै धीवरा जलं;  $B_6$  नयंति धीवरा व $(m \ m)$ लं;  $D_{12}$  नयंति विधिना वलं ( $D_1m$  धीवरा जलं);  $T_1$   $G_{3-5}$  नयंते पंडितो वलं;  $C_d$  (apparently) नयंति धीवरा बलं;  $C_d$  (apparently) नयंति धीवरा जलं. See Addenda.

18 S (except G<sub>2</sub>) transp. 18<sup>ab</sup> and 18<sup>ad</sup>. — a)
B1 अस्मिन् (for तस्मान्). D5 नयं; G1 नव-; G4.5 प्रियः
(for नय-). — b) Ś1 बल (for लोक). — After 18<sup>ab</sup>,
Ś1 K4 read 19<sup>ad</sup>, K1.2 read 19<sup>ab</sup>. K3 reads 18°-19°
after 15. — a) K4 एवम् (for वयम्). G2 गोविंद.
— d) K2 यजाम:; G2 यावता; G3 वर्ताम: (for यताम:).

19 For the sequence of 19, cf. v.l. 18. G1.6 M om. 19ab. — a) Ś1 K1 यथा (for एवं). Dn1 D8.5.6 G2 °बल- (for °बलं). — b) K2 प्रियोपाय°; Ñ1 क्रिया दान°; S (G1.6 M om.) क्रियो(G4.5 क्रीडो)पायविशाखं (G2 °दः). — °) Ś1 पुनः कुर्चीत; V1 पुरस्कृत्य हि; B6 पुरस्कृत्येह; D1.2 पुरस्तुवीत; D8 G1.6 पुरस्कृत्येति; D6 M पुर कुर्चीत; T1 G2-4 पुरा कु°; G5 पौराः कु°. — a) Ś1 कृष्णाः K2 Ñ1 V1 B D (except D4) G1.2.5 कृष्णा; G6 कृष्णः; Cv as in text. K1 कार्योणि सि°.

20 G2 om. (hapl.) 20ab. B2 repeats 19th instead of 20ab. — a) Ñ1 एवमाइ. Ś1 K3.4 V1 Dn2 D1-4.6 G4 M2 यदुश्रेष्ठ; Dn1 °श्रेष्ठं. — b) Ś1 K2.8 B5 D1.2 G1.8.6 पार्थ-; K4 V1 B1 Dn D8-6 यावत (for पार्थ:). — d) G1 ins. विजयो after अन्वेत. — ') Ś1 प्रेंच (for चैव). — ') Ś1 K (except K3) B4.5 Dn1 D5 T1 G2-4 Cd विक्रम:; Ñ1 V1 B3 Cv (!) °माद; D3 °मं. Ñ1 V1 B3 T1 G2-4 M Cv युद्धिम; D3.4 सिद्धम; G1.6 सिद्धिर; G5 बुद्धिर (for सिद्धिम).

21 Before 21, all MSS. except Si ins. वैशं उ (or वैशं ). — a) Si K Bs Dn D2.8 Gi उत्तवा (some times written उक्ता) (for उक्तास्). — b) Dns D4.6

100

वार्णेयः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुर्मागधं प्रति ॥ २१ वर्षिनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदान् । अन्छाद्य सहदां वाक्यैर्मनोज्ञैरभिनन्दिताः ॥ २२ अमर्पादभितप्तानां ज्ञात्यर्थं सुख्यवाससास् । विसोमाप्रिवपुषां भीममासीत्तदा वपुः ॥ २३ हतं मेने जरासंधं दृष्टा भीमपुरोगमौ । एककार्यससुद्युक्तौ कृष्णौ युद्धेऽपराजितौ ॥ २४

ईशौ हि तौ महात्मानौ सर्वकार्यप्रवर्तने । धर्मार्थकामकार्याणां कार्याणामिव निग्रहे ।। २५ कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुजाङ्गलम् । रम्यं पद्मसरो गत्वा कालकूटमतीत्य च ॥ २६ गण्डकीयां तथा शोणं सदानीरां तथैव च । एकपर्वतके नद्यः क्रमेणैत्य व्रजन्ति ते ॥ २७ संतीर्य सर्यू रम्यां दृष्ट्वा पूर्वांश्र कोसलान् ।

C. 2, 795 B. 2, 20, 28

(before corr.) T1 G आतरो. K1 D1 विमलोजसः; K2 विपुलोजसा; T1 G1-3.5.6 ° लोजसो; G4 ° लोजसं. — °) К1.4 वार्णायः B3.4 पांडवो चैव (for ° वेयो च). — d) С6 प्रतस्थो; M1 प्रतस्थे (inf. lin. sec. m. as in text). ई1 K T1 G4.5 मा(ई1 K1 म)गधान्; G1 मागधः; G2 मार्थे. B (except B3.5) D1.2 G1.6 M पुरं (for प्रति). — Cf. 2. 19. 12.

22 ab) K1 वर्चस्विनो; D3 वर्चेस्वनं (sic); Cv वर्णस्वनं (!). B3 T1 G3.4 स्नातकानां ब्राह्मणानां (by transp.); B4 स्नातकानां परिगृह्य. Ś1 T1 G3-6 M परिछदै:; B1.5.6 D1-6 G1.2 Cn (!) °च्छदं; Cd as in text. Cv (?) वलिच्छेदैरलंकारै:. — °) B6 आश्वास्य; Cd अच्छाद्य (as in text). K2 D1.2 सुहृदा; B8.6 °दो (for 'दां). — a) K1 मनोंतरिमनंदितं. — After 22, S ins.:

201\* माधवः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुर्वतधारिणः। [ G3 M2 °वश्चैव (for °वेयौ च).]

23 °) D1.2 आमर्षांद्. T1 अपि तप्तानां. — b) K1 पि जालर्थं; K4 M2 अल्पर्थं; D4 Cd जाल्पर्थं; M1 चालर्थं. अस्ताल्यं; K4 M2 अल्पर्थं; D4 Cd जाल्पर्थं; M1 चालर्थं. अस्तिल्याल्यां; K1 V1 B D S मुख्य(D8 °ख)तेजलां; K2 पुल्वाललां; Ñ1 मुख्यमेधलां; Cd as in text. See Addenda. — °) K1 रिवः सोमोग्नि ; K4 °ग्निलहरां; D5 जिल्लोम्पन्नि ; G1 °मान्निवपुषा. — d) S1 सौम्यम्; B (क्रिक्ट्रा B4) D दीसम् (for भीमम्).

24 <sup>b</sup>) S राजा (for ह्यू ). Si भीमपुरःसरो; G2.8 M 'प्रोत्तमें:; G4 'प्रोत्तमः; Cv as in text. — ') K1 फ़्बीयें; T1 G2.4-6 M1 एककार्ये; G1 एजकार्ये (sio). Ñ1 V1 B4.8 Dn D3-6 -समुद्यंतो. — ') K1 महीतलें (for अपाजितो). T1 G3-5 ह्या ऋष्णो विनिर्ग (G5 'जिं)तो; G1 कृष्णाविनिष्टितो; G2 ह्या ऋष्णाधनंजयो; G6 M ह्या

25 a) K<sub>2</sub> ईशों ह तो; V<sub>1</sub> हितों हि तो; B<sub>1</sub>.6 m इसों हि तो; B<sub>5</sub> ईशों ह तो; T<sub>1</sub> G<sub>8-5</sub> अंशों हि तो; G<sub>1.6</sub> M<sub>2</sub> होशों सितो; G<sub>2</sub> ईशों सीमो; C<sub>7</sub> as in text. Cd understands ह तो as one word (gloss अनुकूछों). — b)

K2.8 V1 B D G2 Cd 'प्रवर्तिनो (D1 'प्रवृत्तिनो); G1.6 'प्रवर्तिनो; M2 'प्रवर्तिनो. — °) Ś1 धर्मार्थकार्यकार्याणां; K1.4 धर्मकामार्थ'; Ñ1 Dn D3-6 धर्मकामार्थलोकानां; V1 B4.6 D1.2 धर्मकामार्थमोक्षाणां; B2.8.5 G3 M1 (inf. lin.) Cv धर्मार्थकाममोक्षाणां; T1 G1.2.4-6 M1 'काम(G6 'कार्य)-लोक्यानां; M2 धर्मकामार्थलोक्यानां; Cv धर्मार्थों काममोक्षाणां; Cd as in text (gloss: धर्मार्थकामा एव कार्याण प्रयोजनानि येषां). — d) K1.2 B1 लोकानाम; Cd.v कार्याणाम्; (as in text). Ś1 इति विग्रहे; K1.4 च विनिग्रहे; K3 इव निग्रहः; Ñ1 B2.6 D1.2 इव विग्रहो; V1 B8-5 Dn D3-6 च प्रवर्तको; T1 G अपि निर्णये (G2 'ग्रहेः); M1 इव सम्रये (inf. lin. as in text); M2 इव संग्रहे; Cd. v as in text. See Addenda. — After 25, G2 repeats 201\*!

26 a) Ds कुरुभि:; Gs आरुद्ध (for कुरुन्य:). — b) K1.4 Ñ1 B1-4.8 ° जंगलं (B1 ° ले) (for ° जाङ्गलम्). — °) K1 रम्यां; Ds.4 रम्य- (for रम्यं). Ś1 K पत्रसरो; Ds पद्यसरो. — a) Ś1 K (except K3) Bs Ds.s कालकूटीम्. — After 26, S reads 28ab.

27 a) G2 शोणां (for शोणं). Ś1 K1-3 गंडकीयं (Ś1 गणकीयां) तथा शोणं (K1 शोणां; K2 शोणं); Ñ1 V1 B3.8 D1.2 गंडकीं च तथा शोणं; K4 गंडकीयांस्तथा शोणं; B1.4.5 Dn D3-6 गंडकीं च (B1 °कीयं) महाशोणं (D3 °णां); B2 सदानीरां तथा शोणं; T1 G1.3-6 M गंड(G1 कंट-; G6 कंट)कीमनुरागां च. — b) Ś1 K सदा(K2 ° स)नीरं; G2 कंट)कीमनुरागां च. — b) Ś1 K सदा(K2 ° स)नीरं; G2 तथा नीरां. V1 B1.5 D1(sup. lin.).3-6 शकरावतेमेव च; B2.6 D1(orig.).2 ककरावतेमेव च. Cd cites सदानीरा. B2.6 D1(orig.).2 ककरावतेमेव च. Cd cites सदानीरा. B3.6 प्रका; G1 एकं (for एक.). B1 ° पर्वतको. V1 B3 चैव; G4 सदाः (for नदाः). — d) Ś1 G1.6 अदा; K4 B3 चैव; G4 सदाः (for नदाः). — d) Ś1 G1.6 अदा; K4 S4; Ñ1 अन्ये; B1.2.6 D1.2 G2 अनु; T1 M2 अत्र; G4.5 अथ; Ñ1 अन्ये; B1.2.6 D1.2 G2 अनु; T1 M2 अत्र; G4.5 अथ; Ñ1 अन्ये; B1.2.6 D1.2 वजंतः (for वजन्त). B1 [अ]वजंत (B5 ° तु); B2.6 D1.2 वजंत्र (for वजन्ति). B1 [अ]वजंत (B5 ° तु); B2.6 D1.2 वजंत्र में (D5 ° तु ते); च (for ते). D5.6 (before corr.) वजंतु में (D5 ° तु ते); च (for ते). B8 G2 M2 [अ]वजंस्तथा (M2 ° दा) (for वजन्ति ते). B8

CC-0. Prof. Satyl Vrat Shattri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

अतीत्य जग्मुमिंथिलां मालां चर्मण्वतीं नदीम् ॥ २८ उत्तीर्य गङ्गां शोणं च सर्वे ते प्राञ्जुखास्त्रयः । करवोरव्छदं जग्मुर्मागधं क्षेत्रमच्युताः ॥ २९

ते शश्वद्रोधनाकीर्णमम्बुमन्तं शुभद्रमम्। गोरथं गिरिमासाद्य दृदृशुर्मागधं पुरम् ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

# वासुदेव उवाच। एष पार्थ महान्खादुः पशुमानित्यमम्बुमान् ।

नदीवत्य व्रजश्च ते (sic); Gs क्रमेणातीत्य यांति ते.

28 S reads 28<sup>ab</sup> after 26. — a) Ñ1 V1 B (except Bs. 4) D (except D4) उत्तीर्थ (for सं°). Dn2 Ds. 6 शरयूं. — b) T1 G4. 5 तत: (for ह्यू ा). Ś1 B6 D2 पूर्वां च;  $\hat{K_2}$  पूर्वाश्च;  $K_4$  संतीर्य;  $D_6$  स $(m \ v_{g})$ वांश्च;  $G_1$  पूर्व च; M2 पूर्वांन्स- (for पूर्वांश्व). र्श कोसलां; K B1. 3. 5. 6 Dn D8-6 कोश(B1 °ष)लान् (B6 °लां); D1. 2 कौशलां; G1 कौसलं. Gs दशाणाश्च सकौसलान् - °) T1 G1.3-8 M मिथिलां जम्मु: (by transp.); G2 विपुलां जम्मु:. — d) B1. 2. 6 तथा; D1. 2. 6 तदा (for नदीम्). S पश्यंतो विपुला (G4 विविधा) नदीः (G1-3 विपुलां नदीं).

29 ") \$1 K संतीर्य; Ñ1 B D अतीत्य (for उत्तीर्य). K1-8 Ds. 4 गंगाशोणं; G1 भंगशोणं; Gs. 5 M2 गंगां शोणां; Ge गंगां शोणीं. — b) \$1 K4 V1 B4-6 Dn D8-6 त्रयस्ते; K2.8 तदा ते; B1.2 D2 सर्वे वै; B3 ते तदा; B8m अच्युताः (for सर्वे ते). Dn1 D1 [S]वाब्युखास्. Ś1 K4 Ñ1 V1 B4-6 Dn D8-6 तदा; G4 स्त्रिय: (for त्रय:). - °) \$1 कुरवोरच्छदं; K Ñ1 V1 B4.5 Dn D1m कुशचीरच्छदा (K8 °च्छिदा; $\nabla_1$ °हूदं); $B_{1-3.6}$ कु $_{3}(B_{1.2}$ °शा)म्बोरस्थळं; $D_{1.2}$ कुशस्थोरस्थलं; D3-8 कुशांवोपस्थलं (D8 °लीं) (for \*कुर-बोरश्छदं). S रम्यं जनपदं (G2 °दो; G6 °द-) स्कीतं. See Addenda. — d) B4.6 क्षत्रम्; S जग्मुर् (for क्षेत्रम्).  $\S_1$   $G_2$  अच्युतः;  $K_1$   $\widetilde{N}_1$   $D_4$  अच्युतं;  $V_1$  अञ्यथाः;  $B_4$ अक्षताः; Bs. s Ds. s अच्युतः; Cd अच्युताः (as in text).

30 °) K1 B1 ते सम्यग्; T1 G1. 8. 4-6 M देशं च ( G8 M तं) (for ते शश्वद्). K1 योजना (for गोधना). — b) K4 अंबुवंतं; Ñ1 B (except B4.5) D1.2 पशुमंतं; S मधुमंतं (Ge M2 'रं तं) (for अम्बुमन्तं). Ds शुभन्नदं; D4 शतद्भुमं; Ge गुभं ततं. — °) B4(m as in text). s. e m D8-6 जा(Bs गो)रूथं; S गोवजं (Gs वृकं) (for गोरथं).

निरामयः सुवेक्माढ्यो निवेशो मागधः शुभः॥ १ वैहारो विपुलः शैलो वराही वृषभस्तथा।

Ś1 K Ñ1 V1 B3/4 आरुह्म (for आसाद्य).

Colophon. — Sub-parvan: Ś1 K Ñ1 V1 B1-2.6 D1. 2. 4 G5 M2 जरासंधवध (K1 om. वध); B4 राजस्य and जरासंधवध. — Adhy. name: Ñi Vi कृष्णपांडव मागधयात्रा; G1 जरासंधो मागधपुरदर्शनं; G5 गिरिव्रजप्रवेशः - Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.). 2. 3 18 (as in text); Ñi Vi Dni 20; Di 19; S 21. — S'loka no.: K2.3 Dn 30; Dl.: 32; M<sub>1</sub> 39.

### 19

1 र्श K4 श्रीवासुदेवः; K1 G4 श्रीकृष्ण उ°; T1 Gs श्रीभगवान्; Gs भगवान् (for वासुदेव उ°). — ") K महाबाहो; Ñ1 V1 B D महान्माति; G1.8 M महास्वादुः — ) K2 इत्यमंशुमान् (sic); K4 इति बंधुमान्; B1 नित्य मंशुमान्; D2 °मंबुवान्. — °) D1.2 निरामय-; S अनामय-V1 प्रवेहमाढ्यो; Bs सुवेशाढ्यो; Dn1 D2.5.6 सुवेश्माखी; G1.2.6 M1 'द्येर्; G4 सुवेषाढ्यो. — d) D1.2 मागर्घ. — After 1, Ñ1 ins.:

202\* पुष्पौषधिफलोपेतो धनधान्यसमृद्धिमान्। 2 °) र्रा विहारैविमलै:; K1 B1 विहारी विपुलः; Dn3 वैहारविपुल:; Ds स वै सो विपुल:; Gs वैराहो वि°. — °) अ K1-8 वरोयं; K4 Ñ1 V1 वराह-; D1. 2 वेगहा; G1-8 वाराही; Ge वराहों (for वराहो). Si K Ñi Vi ऋषभस्तथा. S1 तथैवर्षनिरिस्तात; Ñ1 तथैवार्थनिरि; B1.4.5.6m D1 D8-6 तथा ऋषिगिरि°; B2.8.6 तथैव गिरय°; D1.2 तथैव निरय°; T1 G2-5 तथा वर्षगिरि° (G2° गिर°); G1.6 M तथैवर्ष (G6 °क-; M1 °क्ष)गिरि°. — व) \$1 G5 °पंचकाः (for

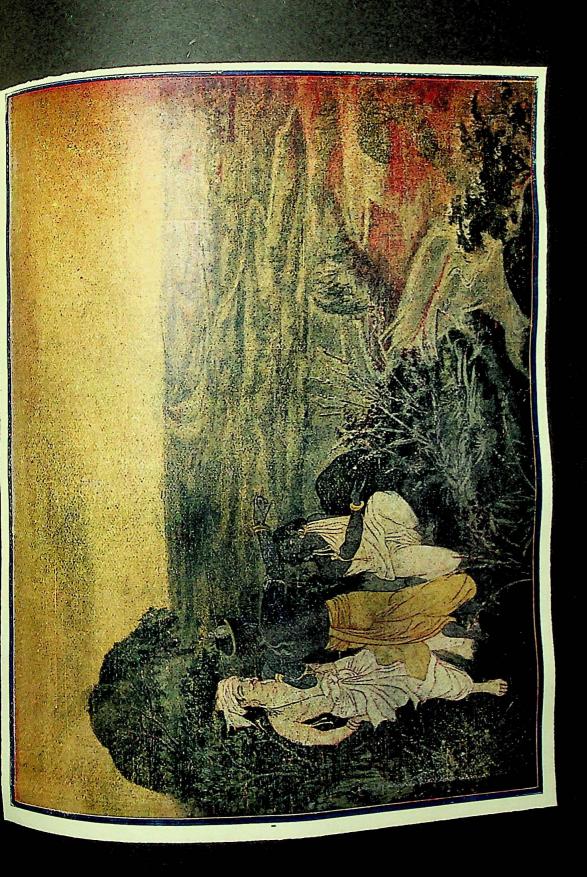



त्थैवर्षिगिरिस्तात शुभाश्चेत्यकपश्चमाः ॥ २
एते पश्च महाग्रङ्गाः पर्वताः श्चीतलद्भमाः ।
रक्षन्तीवाभिसंहत्य संहताङ्गा गिरिव्रजम् ॥ ३
पुष्पवेष्टितशाखाग्रैर्गन्धवद्भिर्मनोरमैः ।
तग्हा इव लोधाणां वनैः कामिजनिष्यैः ॥ ४
ग्रह्मयां गौतमो यत्र महात्मा संशितव्रतः ।
शौशीनर्यामजनयत्काक्षीवादीनसुतानृषिः ॥ ५

गौतमः क्षयणादसादथासौ तत्र वेश्मिन ।
भजते मागधं वंशं स नृपाणामनुप्रहात ॥ ६
अङ्गवङ्गादयश्रैव राजानः सुमहावलाः ।
गौतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते सा पुरार्जन ॥ ७
वनराजीस्तु पश्येमाः प्रियालानां मनोरमाः ।
लोध्राणां च शुभाः पार्थ गौतमौकःसमीपजाः ॥ ८
अर्बुदः शक्रवापी च पन्नगौ शत्रुतापनौ ।

C. 2. 806 B. 2. 21. 9 K. 2. 21. 9

3 °)  $\S_1$  -श्राती- (for महा-). — °)  $G_2$  शीतमास्ताः (for शीतलहुमाः). — °)  $B_5$   $D_6$  क्षरंति (for रक्षन्ति).  $K_{2.5}$   $D_1$   $T_1$   $G_{2.4}$   $M_1$  रक्षंति चाभि( $K_2$  °पि)संह( $K_3$  °हु-;  $M_1$  ° $\eta$ )त्यः;  $D_{11}$  रक्षंतो वाभिसं °;  $D_3$  रक्षंति वाभिः सं °;  $D_4$  रक्षंति वाभि (om. संहत्य);  $G_{1.6}$  रक्षंति तात सं  $\mathcal{H}(G_6)$  ' $\mathcal{H}(G_6)$  संहतांगा;  $\mathcal{H}(G_6)$  संहतांगांगा;  $\mathcal{H}(G_6)$  संहतांगांगांगांगांगांगांगांगांगांगांग

4 °) De 'शाखाद्येर. — °) K1 B (except B2) D 'हैरे; (for 'रमें:). — °) B2 D1.2 निगृदम्; G1 निगृदाद्य; M2 निग्रन्थ-. K4 रोधाणां. — °) Dn1 बलें: (m as in text); D1.2 वनं (for वने:). — After 4, S ins.:

<sup>203\*</sup> यत्र दीर्घतमा नाम ऋषिः परमयन्नितः।

[ Ge तत्र (for यत्र). G4 कक्षः (for क्रिषः).]

5 a) K2 शूद्राणां; B1 शूद्रां तु. T1 G2-5 M समु(G3 तथो) एकस्तु (T1 °स्म) शू(M1 स)द्रायां; G1.6 समुत्पाद्य समा(G6 °जा)यायां. — °) T1 G2-5 M1 गौतमः; G6 M2 गौतमान् (for महात्मा). K2.4 D4.5 शंसित(K2 °ते)व्रतः; D11 संश्रित °; G6 सुगुभ °. G1 गौतमाद्याञ्छभावृताः. — °) K1 D2 T1 G2-5 M उशी ° (for औशी °). G1.6 उशीयो अन्यामास. — व) K2 काश्रिवादीन्; K4 काषीवादीन्; BD का(D8.5 क)श्रीवाद्यान्. B (except B8.4) D मुनिः (D4 प्रतिः) (for ऋषिः). S पुत्रान्क (G2.3 °न्का)श्रीवदा (G1.5.6 वा)दिकान.

6 See 1. 98. 27 ff. for the story referred to here.

— G1.6 M om. 6. — ") Ś1 गौतमो क्षयणाद्; K1 Ñ1

D1. 2 मक्षयणात्; K2.4 "मः कारणात्; K3 "मः कृपणातः; V1

B Dn D8-6 "मस्य क्षयात्; T1 G2.4.5 "मः (G4 "म-)

अण्यात्; G3 "मस्याज्ञया (for गौतमः क्षयणाद्). N

(except Ś1) G3 तसाद् (B5 तस्या) (for असाद्). — 5)

K4 यथावत्; B D (except D2) यथासौ; G2 अयासीद्;

G4.5 अथासीद् (for अथासौ). D3.5 मद्ग-; G2.4.5 अञ्

(for तत्र). Ñi Vi Bi-s.em D G2 सद्मानि; Bs स मुनिः (for वेइमिनि). — ') Bs.s (m as in text) Di-s Cn मानवं; Ti माधवं (for मागधं). K2 वंशे. Gs वर्धते मागधो वसः. — ') N (except Si Ks) अनुप्रहः; Ga हाः (for अहात्).

7 Ñ1 om. 7-8. — ") K2 Bs D2 अंगा (for अङ्ग-). S (except G2) "वंगा(Gs. s "वंक) मुखा" (for "वङ्गादय"). — ") S (except G2) भूमिपाः (for राजानः). S1 मुझकास्तथा; B4 सुमहद्वलाः; G2 च महावलाः. — ") V1 B3. s T1 G1. 3-s M आसाद्य (for अभ्येस). G2 गौतम-अमयसत्र. Cd. n explain क्षयं by गृहं. — ") V1 रमंते हि; B1 रमंति सा; G2 रमंतेत्र; G3 रमंतोद्य. S1 S सहा(G3 ततो-; M2 सदा) जुन; V1 मुदार्जुन.

8 Ñ1 om. 8 (cf. v.l. 7). — °) K2 G8. 5.6 M1 वनराजि:. Ś1 K4 तु पश्यामः; K1-3 च पश्येमाः; S प्रियाळा (or °ळा)नां (G2 च पश्याम). — °) V1 B D पिप्पळानां; S (except G2) साळानां च (for प्रियाळानां). G8 M2 °रमा (for °रमाः). — °) D1.2 लोध्राणि. D8 ग्रुभः; D4 अभाः; G3-5 ग्रुभा (for ग्रुभाः). G1.6 महापाकं (G6 °थं).

— After 8°, T1 G2-5 ins.: 204\* राजन्राजीवलोचन।

पुंनागानां नगानां च.

— d) \$1 D3.5 G1.6 गौतमोकः; K2.4 G2 भौकः. K1

V1 -समीपगाः; S (except G2) समीपतः.

9 °) र्डा मर्जुदः; G1.2 अंदुदः (G2 °दाः) (for अर्जुदः). र्डा शञ्जवापी; K2 D4 शञ्जवापी (K2 °पि); K8 Dnim D2 शक्तवापी; K4 शञ्जताही; D1 शक्तवापी; T1 शक्रवापी; G1 शक्तवापी; G2 चक्रवापी; G6 चश्शवापी (for शक्रवापी). - °) K1 Ñ1 G2 शक्रवाहनी; K4 शञ्जतापिनी. - °) D1 स्वित्तकः श्यालयशः G1 °कार्यलयशः G2 °क्तवकशः G8.4 स्वितः श्यालयशः G1 °कार्यलयशः S1 तत्र; B3 चायः M1 (inf. lin. as in text) °क्श्रालयशः S1 तत्र; B3 चायः G1.6 चायं (for चात्र). - K1 om. 9<sup>d</sup>-10°. - °) D1 माणिनागस्य; D6 मणिनामस्य (m°नागस्य as in text). D1

खितकसालयश्रात्र मणिनागस चोत्तमः ॥ ९ अपरिहार्या मेघानां मागधेयं मणेः कृते । - कौशिको मणिमांश्रेव ववृधाते ह्याग्रहम् ॥ १० अर्थसिद्धिं त्वनपगां जरासंधोऽभिमन्यते । वयमासादने तस्य दर्पमद्य निहन्म हि ॥ ११

वैशंपायन उवाच।

एवमुक्तवा ततः सर्वे आतरो विपुलीजसः। वार्णियः पाण्डवेयौ च प्रतस्थुर्मागधं पुरम्॥ १२ तुष्टपुष्टजनोपेतं चातुर्वर्ण्यजनाकुलम्। स्फीतोत्सवमनाधृष्यमासेदुश्च गिरिव्रजम् ॥ १३

मनागस्त्वस्य चोत्तमः.

10 K1 om. 10abe (cf. v.l. 9). — a) र्धा परिहास न; K2 V1 B3 D1.2 M2 अपरि( D2 °री)हायों; K3 अपरिहर्य; B1.2.4-6 अपरि(B2 °री)हार्य; D3 अपरिहार्याश्च (hypermetric); T1 G1.8-8 M1 अवा(G1 M1 °पा)रिहायों; G2 अपरिहायों च (hypermetric); M1 (inf. lin.) सपारिहायों; Cv स पारिहार्यों (for अपरिहार्यां). G3 ननु गां; M1 (inf. lin.) Cv मेध्यानां (for मेघानां). — b) K2 मागधेय:; V1 B2.8.6 D1.2 G1.3-6 M मा(V1 म)गधोयं. Cv cites मागधो [देश:]. र्शा मनः कृते; Ks Gs मणे कृते (Gs °ते:); K4 मणिकृते; V1 B8 महीपते: (B8 °ते); B2.6 D1.2 महीपति: (for मणे: कृते). Cv cites मणे: (as in text). Ñ1 B1.4.5 m Dn (Dn1 orig.) D5.6 सा(D5.6 म)गंघा मनुना (Dn1 after corr. मुनिना) कृताः; Bs Ds मा(Ds म)गथो मनुना कृतः (Ds °ताः); D4 मनुना मागधाः कृताः; T1 माधवो धर्मणेः कृते; G2 मागधौ यमळौ कृते. — °) B1. 3. 4 कोशिको हि मणि(B3 सुनि)श्चेव; B6 °को मणिमांश्चापि; S शेषज( Ge °ज्ञ)श्च मणिश्चैव. — d) Ñ1 V1 B1.8-5 D8-6 चकाते चाप्यनुग्रहं; B2.6 D1.2 विद्धाते (D2 °तो) अनु°; S कृतवंताव(G1 °म)नु . — After 10, V1 B

205\* एवं प्राप्य पुरं रम्यं दुराधर्षं समन्ततः ।; while S (Ge om. line 1) ins.:

206\* पाण्डरे विपुछे चैव तथा वाराहकेऽपि च। चैत्यके च गिरिश्रेष्टे मातङ्गे च शिलोचये। एतेषु पर्वतेन्द्रेषु सर्वसिद्धिसमालयाः। यतीनामाश्रमाश्चेव सुनीनां च महात्मनाम्। वृषभस्य तमाळस्य महावीर्यस्य वै तथा। [5] गन्धर्वरक्षसां चैव नागानां च तथालयाः। कक्षीवतस्तपोवीर्यात्तपोदा इति विश्वताः। पुण्यतीर्थाश्च ते सर्वे सिद्धानां चैव कीर्तिताः। मणेश्र दर्शनादेव भद्रं हि शिवमाम्यात्।

[(L, 3) Gs सर्वे (for सर्व-). G1 "महा" (for "समा"). — (L. 4) G2 M2 °माणां च; M1 °मास्तत्र (for °माश्चेव). — (L. 6) G4 °र्वाप्सरसां (for °र्वरक्षसां). M1 पन्नगानां (for नागानां च). G2 गंधर्वराक्षसानां च सिद्धानां च महालयः. — (L. 8)

G2 M2 प्रसिद्धाश्चेव (for सिद्धानां चैव). — (L. 9) GLAI M1 शिवमवा° (for हि शिवमा°). ]

11 °) S दैव° (G1 इप्ट°; G2 देव°) (for अर्थं), \$ K4 च परमां; K1 त्वनमां (sic); K2 धनवरं; K3 त्तुवाः Ñ1 V1 BD त्वनुपमां (for त्वनपगां). [ र्री K do not support Vulgate; S reading more recherché, les like lect. fac. ] — b) V1 [5]न्न मन्यते; Bi.i. [S] तुम°; Bs. 4 हि म°; D1 न म°; D2 न्वम°; T1 विष्रों; G1.4-8 [S]भिषद्यते; G2 M2 [S]पि म°; M1 [S]भि (corr. pr. m. from पि)पत्स्यते (for Sभिमन्यते). - ') \$1 °साधने (for °सादने). V1 B3.4 वयमासादिवध्यामे Ds G6 °मासाद्य चैतस्य; G1.3 °मासाद्य चै तस्य; G2 °मप्यासं तस्य; M1 °मासाद्य ते सर्वे. — व) G4 पदम् (for दर्गम्) K1.4 T1 G (except G1.3) M2 अस्य; M1 तस्य (for आ) S1 [अ]पहमीह; K [अ]पहन्महि (K4 °हे); B2.4 M निहन्महे;  $B_{\delta}$  D हरेम हि;  $G_{\delta}$  निहन्म्यहं;  $G_{\delta}$  निहन्मि हि (for निहन्म हि). V1 दर्पान्निर्मथ्य वै त्विहः

12 K4 G6 M2 om. the ref. — a) G1.6 मुक्ती; G1 ैमुक्तास् (for °मुक्तवा). De नताः; Gs M1 तु ते (for ततः) G1. 6 सद्यो (for सर्वे). — b) Dn2 D4 T1 G आतरी G विपुलीजसी. — °) K4 D1 वार्लीय-; T1 G1-1 कृष्णश्च. B1.5 Dn D8-5.6 (before corr.) G1.6 पाँडव (Gs ° वाञ् ) चैव. — d) Bs प्रस्थितौ; Bi प्रस्थिता (jo प्रतस्थुर्). K4 वरं (for पुरम्). — Cf. 2. 18. 21.

13 a) \$1 gegen; K2.8 B3.5 D (except D1.1) G2.8 हप्रपुष्ट-; K4 हप्रदुष्ट- (for तुष्टपुष्ट-). G2.4 जनाविण (for जनोपेतं). — ) \$1 K "जनावृतं; V1 B4 "विभूषितं B1-8.5.6 D S (except G2 M1) "समाकुलं - ') (b) स्थिरो°; G4 स्थितो° (for स्कीतो°). — d) S क्ले (for °শ্ব). D1 °दुश्चरितवर्ज. — After 13, G2 ins.:

207\* पुरद्वारमपास्य त्वमद्वारेण प्रविद्य ते । 14 a) Ñ1 V1 B D ततो (De sup. lin. ते त[द्] ते तं; .Gs-5 M2 ते च; M1 ते वै (for ते5थ). K2-4 समा° (for अना°). G1.8 ते तदा द्वारमासाद्य; G2 पुरम्पं समासाय. — ) K4 भुद्दिसतं; D1 पूजितं (for भुद्धितम्) - °) K8 बाहेन्थं; T1 ° द्रथे; G1. ३ बृहत्ये: (for बाहेंद्रथे:)

तेड्य द्वारमनासाद्य पुरस्य गिरिमुच्छितम् । वाहर्षेः पूज्यमानं तथा नगरवासिभिः ॥ १४ यत्र माषादमृषभमाससाद बृहद्रथः। तं हत्वा मापनालाश्च तिस्रो भेरीरकारयत् ॥ १५ आनह्य चर्मणा तेन स्थापयामास स्वे पुरे। यत्र ताः प्राणदन्भेर्यो दिव्यपुष्पावचूर्णिताः ॥ १६

मागधानां सुरुचिरं चैत्यकान्तं समाद्रवन् । शिरसीव जिघांसन्तो जरासंघजियांसवः ॥ १७ स्थिरं सुविपुलं शृङ्गं सुमहान्तं पुरातनम् । अर्चितं माल्यदामैश्र सततं सुप्रतिष्ठितम् ॥ १८ विपुलैर्चाहुभिर्वीरास्तेऽभिहत्याभ्यपातयन् । ततस्ते मागधं दृष्ट्वा पुरं प्रविविश्वस्तदा ॥ १९

G: पुज्यमाना. — ") S (except Gs. e) नरेर् (for तथा). \_ After 14, Dn reads 17ab (with v. l.), repeating it in its proper place (Cn also; see on 176)!

15 °) K3 मच्छादम्; K4 मासादम्; Ñ1 V1 B D मांसादम् (for माधादम्). K2 G1.2 M1 (before corr.) ि माषा(G1 °सा)दबृषभम्; De (marg. sec. m.) गांसादमसुरम्. — °) K1 माषनाभाश्च (sic); K2-4 माष-(Ks मांस)तालाश्च; Ñ1 V1 D1 मां(Ñ1 मा)सनालाभिस् (called गौडपाठ by Cn); B Ds. 4. 6 मांसताला( B2. 8 'नानाः; D4 °लाला)भिस्; Dn (!) D2. 5 मासतालाभिस्; T1 मापनांशश्च; G1 मापनालेभ्यस्; G2 मापनामानं; G3 मांस-नाळीभिस्; G4 M मापनाळा(G4 °शा-; M2 °ला)च; G5.8 मांसनाळे(G5 °ले)भ्यस् (for माधनालाश्च as in S1). Cd explains मास- and ताल: (cf. Dn D2. 5 above). For Cvand general discussion see Addenda. — d) G1 त्रयो भेर्यशः Ge (and Cv?) त्रिस्तो भेर्यश् (for तिस्तो मेरीर्). S (except G3) चकार ह (G1.2 स:). cites चकार.

16 Gs om. 16-18. — ab) Ś1 K3 G1 आनाहा; K1  $\mathfrak{g}_{\mathfrak{q}}$   $\mathfrak{g}(\mathfrak{g})$ वनह्य  $(\mathfrak{sic})$  ;  $\mathfrak{G}_{4.5}$  अनडुच् ;  $\mathfrak{G}_{8}$  आनस्य ; 11 अवनहा; Cd. v as in text. G1 कर्मणा; Cv as in text, G2 अवनहा च नादेन (for a). B3.4 G2.5 वै (for ले). T1 G4 वे पुरा; G1.6 चैत्यके (for स्वे पुरे). Й1 V1 B1.2.5.6 D स्वपुरे (D1.2 स पुरा) स्थापयामास तेन चानहा (D<sub>D1</sub> चानघ; D<sub>1.2</sub> संनह्म) चर्मणा. — °) K3 यतताः; पार्व तान् (G4 तां). K3 G2.5 M2 प्रणदन्; K4 भारत; D3 प्राणदं; Cv as in text. — d) V1 B3.4 ° पुन्त तिस्पिताः; B1 °पुष्पाववर्णिताः; B2.6 D1.2 °पुष्पावगुंठिताः; Di पुष्पञ्च चूर्णिताः; T1 G2. 4. 5 M °पुष्पाभि (M1 °व)पूजिताः; हात पुष्पावध्रिताः. Cd cites अवचूर्णिताः (as in text). After 16, Dn (!) Ds-6 T1 (Ds. 6 om. line 1) ins.:

<sup>208\*</sup> भङ्कत्वा भेरीत्रयं तेऽपि चैत्यप्राकारमाद्रवन् । हारतोऽभिमुखाः सर्वे ययुर्नानायुधास्तदा। [(L, 1) For line 1, T1 subst.: 209\* धोरनादं नदन्त्येते परचक्रागमे सदा ।

श्रुत्वा नादं महाघोरं गिरिव्रजनिवासिनः।

— (L. 2) D3.4 नानाविधास, T1 आत्तायुधी (for नानायुधास्). ]

17 Gs om. 17 (cf. v.l. 16). Dn Cn read 1723 (for the first time) after 14, repeating it here. — ") B1 च सुचिरं; Dn (first time) तु (for सु-). — b) K3 Ñ1 V1 B2.3.5 D3-8 चैत्यकं तं (K3 च); B1 चैत्रकांतं; Be Da G1.4-e M चैत्यं कांतं; Dn (second time) चैत्यकं ते; D1 चैत्यं केतुं; G2 चैत्यकाभ्रं (for चैत्यकानतं). Cn cites चैत्यकं both times; Cd cites चैत्यं; Cv perhaps चैसकं ते. See Addenda. र्श अपादवन्; S (Gs om.) महादुमं (for समादवन्). K2 चैलैरुचसमाद वत् (sic); B4 चैत्रकं समुपादवन्; Dn (first time) चैत्यकांतरमादवन् — °) र्रा K4 शिरांसीव; D1.2 शरसीव; G6 जरसीव; Cv as in text. र्श K B1.4.5 D (except D1.2) समाञ्चतो; G2 तदा जल्लर; Cv as in text. — d) B D (except D4) G1.2 M जरासंधं जि°; Cv as in text.

18 Gs om. 18 (cf. v.l. 16). — a) G2 स्थितं (for स्थिरं). Ga लिंगं (for श्रङ्गं). G1.8 सुस्थिरं विपुलं श्रंगं. — b) \$1 N1 V1 B D G2 सुमहत्तत्पुरा°. — °) B4.5 अंचितं (for अर्चितं). Si K4 माल्यगंधेश्च; B3-5 Dn D3-6 गंधमाल्येश्च; G2 गंधपुष्पाद्यै:; Cv as in text. — d) V1 सुकृतं (for सततं).

19 a) D1.2 बहुसिर्. D4 वारास; D8 चारास (for वीरास्). — b) V1 B2. 3. 8 D2 T1 G4 निहत्य; Cv as in text. \$1 K4 न्यपातयन्; V1 B3 [अ] मिदार°; B2 D1.2 [अ] भिपात°; M2 [अ] स्यपालयन्; Cv as in text. G2 ते बलादम्यताडयन्. — °) Bs. 4 विविशुर्; G1 मागधान् (for मागधं). Ñ1 वीराः; V1 B Dn2 D2-6 हृष्टाः; S (except G1. 2 M2) इष्ट्रं (for हड्डा). — d) T1 G3-6 M हड्डा;; G1 हृष्ट्वा (for पुरं). K Bs D1.2 तद्विवशुस; V1 Bs.4 दैववशात् (for प्रविविश्वस्). B3 च ह (for तदा). G2 प्रहृद्वा राजमार्गतः. — S ins. (Cv glosses) after 19: Dn (!) D4 (transposing the padas!) ins. after 202 (see variants below):

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

C. 2. 618 B. 2. 21. 22 K. 2. 21. 26

एतिसनेव काले तु जरासंधं समर्चयन् ।
पर्याप्त कुर्वश्च नृपं द्विरदस्यं पुरोहिताः ॥ २०
स्नातकव्रतिनस्ते तु बाहुशस्ता निरायुधाः ।
युयुत्सवः प्रविविशुर्जरासंधेन भारत ॥ २१
भक्ष्यमाल्यापणानां च ददशुः श्रियमुत्तमाम् ।
स्फीतां सर्वगुणोपेतां सर्वकामसमृद्धिनीम् ॥ २२
तां तु दृष्ट्वा समृद्धिं ते वीथ्यां तस्यां नरोत्तमाः ।

राजमार्गेण गच्छन्तः कृष्णभीमधनंजयाः॥ २३ बलाद्वहीत्वा माल्यानि मालाकारान्महाबलाः। विरागवसनाः सर्वे स्निग्वणो मृष्टकुण्डलाः॥ २४ निवेशनमथाजग्मुर्जरासंधस्य धीमतः। गोवासमिव वीक्षन्तः सिंहा हैमवता यथा॥ २५ शैलसम्भनिभास्तेषां चन्दनागुरुभूषिताः। अशोभन्त महाराज बाहवो बाहुशालिनाम्॥ २६

210\* दृष्ट्वा तु दुर्निमित्तं तद्राह्मणा वेदपारगाः। [G2 [ख]थ (for तु). Dn D4 G2.8 दुर्निमित्तानि; Cv रैतं तं (for रैतं तद्).]

- G2 cont.:

211\* शान्तिदानजपैहोंमैदेवानप्रीणयंस्तदा।

20 <sup>b</sup>) Si Ki-3 Cd समर्थयन् (Cd gloss: समर्थं कुर्वन् मंत्रिक्रयासामर्थ्यात्); Ñi Ge °पंयन्; Bi.2.5 Dn D3-6 अदर्शयन् (for समर्चयन्). Vi B3.4.6 Di.2 जरासंघः प्रतापवान् (D2 marg. sec. m. जरासंघं समर्थयन्); G2 जरासंघपुरोहिताः. — Vi B2.3.6 Di om. 20° ; B4 reads it after 213\*; D2 reads it in marg. sec. m. — °) Si damaged. Ñi B4 Dn D4-6 M पर्यस्यकुर्वन्; Cd.v as in text. K1 स नृपः; B4 च तदा; Ti Gi.3.4.6 M नृपति (for च नृपं). Bi पर्यकर्षत नृपते; G2 आरोप्य द्विरदश्रेष्टं. — <sup>a</sup>) K1 D2 समंत्री सपुरोहितः; K2.4 द्विरद(K2 दे रेस्थं पुरोहितः; K8 समंत्रिसपुरोहितः; D3 दिरस्थं ते पुरो°; Ti द्विरथस्थं पुरो°; G2 गांधमाल्येरलंकृतं. — After 20, Dn (!) D4 ins.:

212\* ततस्तच्छान्तये राजा जरासंधः प्रतापवान्।
— Dn D4 cont.: V1 B2-4. 6 D1 ins. after 20<sup>ab</sup>; D2,

213\* दीक्षितो नियमस्योऽसानुपवासपरोऽभवत्। [ B2.8.6 D1,2 °स्यद्य (for °स्योऽसौ). ] On the other hand, G2 ins. after 20:

214\* नीराजयन्ति दीपैसं कालमृत्युहरैर्जपैः। एतसिन्नेव काले तु कृष्णभीमधनंजयाः।

21 <sup>a</sup>) G<sub>1</sub> स्नातका (for क-). G<sub>2</sub> स्नातकप्रतिश्चिंगास्ते. Cd cites text. — b) K<sub>2</sub> M<sub>2</sub> बहु°; G<sub>1</sub> बाहुशास्त्रं. — G<sub>2</sub> ins. after 21<sup>ab</sup>;

 $^{215*}$  पश्यन्तः पुरसौभाग्यमूर्जितां च पुरश्रियम् । —  $^{62}$  om.  $^{21}$  om.  $^{61}$ . —  $^{6}$ )  $^{61.2.6}$  D<sub>1.2</sub> महासत्वा;  $^{61}$  महाराज (for प्रविविशुर्). —  $^{6}$ )  $^{61.5.6}$  पालिताः (for मारत).

22 <sup>4</sup>) K<sub>2</sub> D<sub>n1</sub> D<sub>2</sub> भक्षमाल्या°; B<sub>1.8.6</sub> भक्ष्यमाल्य-

(B1 ° ह्या)फलानां; D3 ° माल्यापनानां; T1 भक्ष्या माल्यां; G2 भक्ष्यभोज्यां; Cd as in text. V1 B1-3.6 D1.1 । (for च). — After 22°, G2 ins.:

विपणि रत्नवाससाम्।

दिन्यनानापणानां च.

—  $^b$ ) G1.6 रतानां (for दह्यु:).  $K_{2.4}$  D6 M1  $\Re(K_1)$  प्रि)यमुत्तमं. —  $^o$ ) G2 पुरीं; M2 स्थितां (for स्कीतां).  $^a$  K  $\tilde{N}_1$   $^o$ गुणैयुंकां;  $D_{11}$   $^a$ 1 गणो $^o$ 0 (for  $^o$ 1 गुणो $^o$ 0). —  $^a$ 0  $K_1$   $^o$ 4 समृद्धिभि:;  $D_1$   $^o$ 6 विवर्धितां;  $D_2$   $^o$ 6 विवर्धिनीं.

23 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> ततो दृष्ट्या; V<sub>1</sub> तां च दृष्ट्या; D<sub>1.2.5</sub> तं (D<sub>1</sub> तां) च दृष्ट्या; D<sub>2</sub> G<sub>1.6</sub> तां दृष्ट्या सु- (G<sub>6</sub> स-); G<sub>2</sub> दृष्ट्या पुर D<sub>1.2</sub> समुख्यंते. — <sup>b</sup>) T<sub>1</sub> वीर्या (for वीश्यां). K<sub>8</sub> तस; D<sub>4</sub> G<sub>1</sub> तस्या (for तस्यां). G<sub>2</sub> मेनिरे बलभित्पुर्ते. — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> गच्छेत:; D<sub>1</sub> गच्छेत. — <sup>c</sup>) G<sub>2</sub> प्रयंतः परितः पुरितः पुरितः पुरितः

 $24^{a}$ )  $B_{1.3.6}$   $D_{1.2}$  संगृद्ध (for गृहीत्वा).  $T_{1.61-1}$  M गृद्ध माल्यापणान्मा( $G_{3}$  °णा मा)ल्यं;  $G_{1.6}$  संगृद्ध लाप्प ( $G_{6}$  °णं) माल्यं. — b)  $K_{1-3}$   $D_{6}$  माल्या( $K_{3}$   $D_{6}$  °लां) गारान् (for मालाकारान्).  $S_{1}$  च सर्वेशः (for महाबलां)  $S_{2}$  चलाद्दलवतां वराः. —  $After\ 24^{ab}$ ,  $S_{2}$  ins.:

217\* कर्पूरश्रङ्गं कोष्टं च सफलं चान्तरापणे।

वैश्याद्वलाद्गृहीत्वा ते विहृत्य च महारथाः।
[Cv cites from line 1. — (L. 1) G2 ° भूंगं (for ° एकं). G8 M2 कुष्टं (for कोष्टं). G6 M1 ° पणात् (for ° पणे)
G2 कस्त्रीं कुंकुमं तथा (for the post. half). — (L. 2)
G4 तु (for ते). G1 महापलां; G2 M2 ° वलाः; G6 M1 ° प्यार्थ (for ° रथाः).]

-  $^{a}$ )  $T_{1}$   $G_{8.5}$  मणि $^{\circ}$  (for मृष्ट $^{\circ}$ ). 25  $^{a}$ )  $G_{2}$   $^{\circ}$  मथो जग्मुर्. -  $^{b}$ )  $G_{2}$  पार्थिव (for धीमतः). -  $^{\circ}$ )  $K_{2}$   $T_{1}$   $G_{2-5}$  गो( $K_{2}$  गो) वाटिमिव;  $^{\circ}$  गोवाससह;  $M_{2}$  गोळाटिमिव.  $C_{3}$   $C_{4}$  तोवासं ( $^{45}$   $^{16}$  text).  $S_{1}$  K  $V_{1}$   $B_{3.4}$   $D_{6}$  पश्यंतः. -  $^{a}$ )  $K_{1}$  है  $H_{2}$  स्वाः;  $K_{2}$   $G_{8}$   $^{\circ}$  वता तथा;  $G_{1.5}$   $^{\circ}$  वतांस्तथा;  $G_{6}$   $^{\circ}$  वतं यथां  $G_{4}$   $G_{5}$   $G_{5}$   $G_{6}$   $G_{7}$   $G_{7$ 

26 a) K1 和云; Ñ1 V1 B8-8 Dn D8-8 和 B

तान्द्रष्ट्वा द्विरदप्रख्याञ्ज्ञालस्कन्धानिवोद्गतान् ।

गूढोरस्कान्मागधानां विस्मयः समजायत ॥ २७

ते त्वतीत्य जनाकीर्णास्तिस्नः कक्ष्या नर्र्षभाः ।

शहंकारेण राजानम्रपतस्थुर्महाबलाः ॥ २८

तान्पाद्यमधुपर्कार्हान्मानार्हान्सत्कृतिं गतान् ।

प्रस्तुत्थाय जरासंध उपतस्थे यथाविधि ॥ २९

उवाच चैतात्राजासौ स्वागतं वोऽस्त्वित प्रभः। तस्य द्येतद्वतं राजन्वभूव भ्रवि विश्वतम्।। ३० स्नातकान्त्राह्मणान्प्राप्ताञ्श्वत्वा स समितिंजयः। अप्यर्थरात्रे नृपतिः प्रत्युद्गच्छति भारत।। ३१ तांस्त्वपूर्वेण वेषेण दृष्ट्वा नृपतिसत्तमः। उपतस्ये जरासंधो विस्मित्रथाभवत्तदा।। ३२

C. 2. 835 B. 2. 21. 37 K. 2. 21. 43

सा)ल (for शेल-). \$1 -सकाशास्त; \$G2-निभेस्तेषां. — b)

K1 Dn1 D3.5.6 T1 G4-6 चंदनागरु. \$K4 B3-5 Dn

D3.4.6 (before corr.) T1 G -रूषिताः. — °) G2
अज्ञोभंताद्भुताकारा. — <sup>a</sup>) Ñ1 B4-6 D (except D1.2)
गुद्दशालिनां; \$\text{S}\$ परिघोषमाः (for बाहु°).

27 a) \$1 विषप्रतिमान् (for द्विरद°). — b) \$1 B2.8 \$(except G3) साल ; Cd as in text. K1 दमान् (for द्वान्). — d) K4 Ñ1 B1.2.5 D (except D6) T1 G3.4 1 प्यत (for जायत). — After 27, S ins.:

218\* अद्वारेणाभ्यवस्त्रन्ध विविद्युमांगधालयम् ।

[Gi on ह्वव (for oniभ्यव). G1 oungi (for bulgat).]

28 a) K2 न्वतीत्य; D1 त्वमात्यः; D6 G4 ह्वतीत्यः

- b) K1.2 D6 तिस्रः कक्षा; Ñ1 V1 B Dn D1-5 G3

इक्षा(D3 oungitari). Cd कक्ष्या [v.l. oungitari).

\$\frac{1}{2}\$ (\$\frac{1}{2}\$ (\$\frac{1}{2

219\* भोशब्देनैव राजानमूचुस्ते तु महारथाः।
[Mag (for [प]व). Ga "स्तेन (for "स्ते तु). Ti Ga भा भहावलाः; Ga शुभाशिषा (for महारथाः).]
- Ga cont. (with the gloss):

220\* आयुष्मान्भव सौम्येति वदेद्विप्राभिवादने ।
विजयं बाहुजं व्र्याद्वैश्ये नष्ट इतीरयेत् ।
आरोग्यं पादजे व्र्याच्छत्री नोशब्दमीरयेत् ।
राजदत्तेष्वनध्येषु न निषेदुस्तदासने ।
पादेनासनमाकृष्य तस्मिन्नुपविशेद्विषुः ।
भूतले वाष्यनास्तीणे शत्रुवेश्मन्ययं क्रमः ।
[(L. 3) Read भो° (for नो°)?]

29 द) Sı damaged. K2 'पर्काभ्या; K3 पर्काहन; V1 'फिंग्,' B6 'पर्कार्थ-; D2 'पर्कार्थ्य; S 'पर्केण (for Limes, K2.4 B6 महाहान; Ñ1 समहान; B1.2.4.5 Dn Limes, D4 lacuna (for मानाहोन्). Tl सुकृतिं गं; CC-0. Prof. Saty Vr

 $G_{1.6}$  सद्गतिं गतान्;  $G_{2}$  सत्कृतिद्विजान् (for सत्कृतिं गतान्).  $K_{3}$   $V_{1}$   $B_{3}$   $D_{1.2}$  महा( $K_{3}$  गोर्हा)सत्कृतितां ( $K_{3}$   $V_{1}$  ° मा-) गतान्;  $D_{6}$  दृष्ट्वाहीनगृहमागतान्. — °)  $S_{1}$  इत्यु ° (for प्रत्यु °).  $\widetilde{N}_{1}$  महाराजा (for जरासंघ). —  $K_{4}$  om. (hapl.)  $29^{d}$ – $32^{e}$ .

30 K4 om. 30 (cf. v.l. 29); D1 om. 30<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) \$1 T1 G1.3-6 M2 चैनान् (for चैतान्). M2 वै (for [अ]सा). G2 उपस्थाय च राजासा. — <sup>b</sup>) G2 यो (for वो), and जुवन् (for प्रभु:). — After 30<sup>ab</sup>, Dn (!) D3.4 ins.:

221\* मोनमासीत्तदा पार्थभीमयोजनमेजय।
तेषां मध्ये महाबुद्धिः कृष्णो वचनमव्रतीत्।
वक्तुं नायाति राजेन्द्र एतयोनियमस्थयोः।
अनीङ्गिशीयात्परतस्त्वया सार्धं वदिष्यतः।
यज्ञागोरं स्थापयित्वा राजा राजगृहं गतः।
तितोऽर्धरात्रे संप्राप्ते यातो यत्र स्थिता द्विजाः।

— G1.6 om. 30<sup>cd</sup>. — °) G2 एतद्भुतं सदा तस्य. Cv cites तस्य होतद्. — <sup>d</sup>) K2 वलस्य (for बभूव). Ś1 K (K4 om.) D6 किल; D1 मुनि- (for मुवि). G2 M2 विश्वतः. — After 30, V1 B D1.2 ins.:

222\* बार्हद्रथो वै राजेन्द्रो महाबलपराक्रमः।

31 K4 om. 31 (cf. v.l. 29). — ") \$1 K1.2 D6 प्रा(K2 प्र)ज्ञान्; K3 B1.2.6 S ज्ञा(G2 म)त्वा (for प्राप्तान्). — b) K1 ज्ञात्वा स; B1.2.6 सदा स; T1 G2 संप्राप्तान्; G1.3.5.6 M प्राप्तान्स; G4 प्राप्तवान् (for श्रुत्वा स). — ") G6 अप्युत्तरात्रे. — After 31°, G2 ins.: 223\* योषित्संघगतोऽपि वा।

श्रुत्वा समागतान्विप्रान्

— d) G2 सादर: (for भारत).

32 K4 om. 32abe (cf. v.l. 29). — a) \$1 B Ds
वेशेन; G2 संद्या (for वेषेण). — b) K8 B (except B3)

D (except D6) T1 G1.8-6 M1 स नृप (for नृपित ).

G2 गांभीयांस्सागरोपमः. — G3 om. 32°-33d. — d) B5

G1.6 सोभवत (for चाभवत).

33 G8 om. 33 (cf. v.l. 32). — a) K2.8 तं (for

CC-0. Prof. Satya Vran Shartri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

ट. 2. 885 हे. 2. 21. 88 ते तु दृष्ट्वेच राजानं जरासंधं नरर्षभाः । इदमृचुरमित्रघ्नाः सर्वे भरतसत्तम ॥ ३३ स्वस्त्यस्तु कुशलं राजिनति सर्वे व्यवस्थिताः। तं नृपं नृपशार्द्ल विशेक्षन्त परस्परम् ॥ ३४ तानब्रवीजरासंधस्तदा याद्वपाण्डवान् । आसतामिति राजेन्द्र ब्राह्मणच्छवसंवृतान् ॥ ३५ अथोपविविद्युः सर्वे त्रयस्ते पुरुषर्पभाः ।

संप्रदीप्तास्त्रयो लक्ष्म्या महाध्वर इवाप्तयः ॥ ३६ तानुवाच जरासंधः सत्यसंधो नराधिपः। विगर्हमाणः कौरव्य वेषग्रहणकारणात् ॥ ३७ न स्नातकत्रता वित्रा बहिर्माल्यानुलेपनाः। भवन्तीति नृलोकेऽस्मिन्विदितं मम सर्वशः॥ ३८ ते यूर्य पुष्पवन्तश्र भुजैज्यीघातलक्षणैः। विश्रतः क्षात्रमोजश्र ब्राह्मण्यं प्रतिजानथ ॥ ३९

ते). G2 [S]पि (for तु). — b) D8 नर्एभ; G1.6 नराधिप (Ge °पा:). G2 निस्तरंगमिवार्णवं. — After 33ab, G2 ins.:

224\* सत्वं तेजो बलं घेर्यं गाम्भीर्यमिव मूर्तिमान्। — d) K1.2 D1.2 T1 'सत्तमा:; D5 G1 'सत्तम:. G2 त्रयो यादनकौरवाः. — After 33, Ks Dn2 D4 ins. (cf. 226\*):

225\* राजन्विद्धातिथीनसानिथनो दूरमागतान्। तन्नः प्रयच्छ भद्गं ते यद्वयं कामयामहे। किं दुर्मर्षं तितिक्षूणां किमकार्यमसाधिभः। किमदेयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम्। योऽनित्येन शरीरण सतां गेयं यशो ध्रुवम्। नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः। हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्तिः शिविवैलिः। न्याधः कपोतो बहवो ह्यभ्रवेण भ्रुवं गताः।

34 <sup>8</sup>) Ñ1 V1 B D (except De) इति तत्र; S इस्रुक्तवा ते (for इति सर्वे). — °) \$1 K2-4 D6 ते (for तं). S पुरुषच्याचा (G1 °च्न; G2 विसायाविष्टा) (for नुपशार्ट्छ). — व) ई1 B1 G8 विश्रेक्षं(B1 °क्ष)त; K1 विद्रैक्षंत; K2 विप्रक्षंतं; Ñ1 B2 D1.2 G8 M2 विप्रेक्षंतः; V1 B<sub>3-5</sub> Dn D<sub>3-5</sub> प्रेक्ष(D<sub>3</sub>°क्ष्य)माणाः; G<sub>1</sub> विप्रक्षंत; G<sub>2</sub> प्रपद्धंति (for विप्रेक्षन्त). \$1 K2-4 D6 नर्षमाः (for

35 G1, 6 om. (hapl.) 35<sup>5</sup>-37<sup>a</sup>. - <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> B<sub>4, 5</sub> D ( except De) तथा (for तदा). Ñ1 V1 B2-e D (except D6) पांडवयादवान् (by transp.). G2 पश्यन्नापादमस्तकं. — °) K2.3 T1 G (G1.6 om.) राजेंद्रो. — d) Dn2 ब्राह्मणान् (for ब्राह्मण-).

36 G1. 6 om. 36 (cf. v.l. 35). — b) Ś1 K D6 ततत्ते (K4 °स्तु); B2 यत्र ते (for त्रयस्ते). K2.3 T1 G3.4 भरतर्षभ (K2.8 °भाः); G2 केवले स्थले; G5 पुरुषर्षभः - °)  $\S_1$  संप्रदीप्तास्त्वयो छक्ष्म्या;  $K_4$  त्रयो छक्ष्म्या संप्रदीसा; B1. 6 D1. 2 ैसास्त्रयो देवा; T1 G4. 5 M1° साः समं (G4 समा) लक्ष्म्या; G2 संहैन दीक्षितं लक्ष्म्या; M2 °साः समाङक्या. — After 36, K3 Dn2 D4 ins. (cf. 225\*): 226\* स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैज्याहतौरिष । राजन्यबन्धून्विज्ञाय दृष्टपूर्वानचिन्तयत्। राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि विश्रति। ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्। बलेर्न श्रूयते कीर्तिर्वितता दिश्च सर्वतः। [5] ऐश्वर्याद्धंशितश्चापि विप्रव्याजेन विष्णुना। श्रियं जिहीर्षतेनद्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे। जानन्नपि महीं प्रादाद्वार्यमाणोऽपि दैत्यराद। विजिता ब्राह्मणार्थीय को न्वर्थः क्षत्रवन्धुना। देहेन तपमानेन नेहेत विपुलं यशः। [10] इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जनवृकोदरान्। हें विप्रा बीयतां कामो ददाम्यात्मा शिरोऽपि च।

37 G1.8 om. 37ª (cf. v.l. 35). — b) G1 M2 जनाधिपः. G2 सत्यसंघा जयं मृधे. — After 374, G2 ins.:

227\* हरिमिन्द्रं समीरं च लीलामानुषविग्रहान्। — °) K4 कौरव्यं; D4 °व्यः; G1.6 °व्ये; G8 °व्यार् — a) K3 वेस-; M2 वेग-; a few MSS. वेश-. K1.4 G1.5 M °धारणं; K2 °कारणं; K3 °कारकं; Ñ1 V1 B3-5 Dn D3-5  $G_3$  °वेकृतान् ( $B_6$  °तात्);  $B_1$  °संभृतान्;  $B_{2.6}$   $D_{1.5}$  $^{\circ}$ संवृतान्;  $^{\mathrm{T}_{1}}$   $^{\mathrm{G}_{2}}$   $^{\mathrm{s}}$  धारणां;  $^{\mathrm{G}_{2}}$  वेषविग्रहधारणं.

38 Before 38, K3 ins. जरासंघ उ°. — 4) D3 'ब्रो (for 'बता). — ) K1 बहुमा' (for बहिमा'). — 51 om. (hapl.) 38°-40°. — °) K1-3 त्रिलोकेसिन्; नृपो लोके (for नृलोकेऽस्मिन्). G2 तथाभूता हि लोकेसिन्। G3 क्षत्रिया इव लोकेषु; G4 क्षत्रिया एव लोकेस्मिन्। भवंतीतींद्रलो . — 4) G3.4 विदिता (for °तं). G2 सांप्रत (for सर्वशः).

39 Si om. 39 (cf. v.l. 38). — a) B D (except De) Gs. 4. 6 M1 के (for ते). K1-3 De वे वपुद्माती; Bs. 4. 6 माल्यवंतश्च; T1 पुष्पमंतश्च. — 8) K ° ड्यायत्र स्थापात्र N1 B5 Dn D3-6 ° ज्योकतल ; V1 B3.4.6 ° ज्योघात (V1 °ज्याकिण)कर्कशैः; B2 °ज्यातललक्षणैः; G2 भुजा ज्याघात ङक्षणा:, — After 39ab, G2 ins.:

्वं विरागवसना बहिर्माल्यानुलेपनाः ।
स्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु शोभते ॥ ४०
वैस्यकं च गिरेः शृङ्गं भिच्वा किमिव सद्य नः ।
अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निर्भया राजकिल्विषात् ॥ ४१
की वैतदिलिङ्गस्य किं वाद्य प्रसमीक्षितम् ।
वद्धं वाचि वीर्यं च ब्राह्मणस्य विशेषतः ॥ ४२

एवं च मामुपस्थाय करमाच विधिनाईणाम्।
प्रणीतां नो न गृह्णीत कार्यं किं चासदागमे ॥ ४३
एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः।
स्तिग्धगम्भीरया वाचा वाक्यं वाक्यविशारदः॥ ४४
स्नातकव्रतिनो राजन्त्राह्मणाः क्षत्रिया विशः।
विशेषनियमाश्रैपामविशेषाश्र सन्त्युत ॥ ४५

228\* कृतश्मश्रमुखा रक्ता रक्ततीक्ष्णनखाङ्कराः ।
रक्तोष्णीषधरा रक्तदन्त<sup>प</sup>ङ्किविराजिताः ।
- Ga. 8 om. 39°-40°. — °) D3 G6 M2 विभ्रंतः. K1
(by corr.) क्षत्रम्. — द) V1 °ण्यमिह संशयं; B4 °ण्यमिह

40 \$1 G2.3 om.  $40^{ab}$  (cf. v.l. 38, 39). — b) K1 वहंसा°; K2 वहिंसा° (for बहिंसा°). D1.2 ° लेपनै: (for 'हेपना:). — After  $40^{ab}$ , T1 G4.5 ins.:

 $^{229*}$  क्षत्रिया एव लोकेऽस्मिन्विदता मम सर्वशः।  $-^{d}$ )=1. 187.  $6^{b}$ .  $V_{1}$  B<sub>2</sub>. 4 D<sub>1</sub>. 2 साधुषु (for राजसु).  $^{B_{1,2}}$  D<sub>1</sub>. 2 शोभनं;  $G_{3}$  सेवते (for शोभते).  $G_{6}$  सत्यं नाम सुशोभनं. — After 40,  $G_{2}$  ins.:

230\* इयं वसुमती सत्यं सत्यरूपा महीक्षितः। सत्ये स्थितो वदेत्सत्यमन्यथा विनशिष्यति।

41 \$1 D6 read 42°d before 41°d; while K Ñ1 V1 B1.2.6 D1.2 G1-3.6 M2 read it after 41°d. — °) V1 B D (except D6) T1 G3-6 चैत्य(B1.4 °म्र)कस्य. G2 गिरी (for गिरे:). — °) \$1 छित्वा; G1.6 क्रांत्वा (for भिला). \$1 समुपसपेथ; K1 किमिन सपेथ; K3 Ñ1 V1 B Dn D1-5 किमिह (K3 B2.3 °न) छद्मना; K4 D6 किमुपस्पेत, S किं मम सद्मनि (G1.6 M2 °गाः; M1 °नः). — °) दिश्वा अधिवेश (for अहरिण). K1 B6 च; K4 स्थो; D1.2 तु; दिश्वा (for स्थ). — After 41°, G2 ins.:

प्रवेष्टन्यं रिपोर्गृहम्। सोऽहं न भवतां शत्रुर्बाह्मणा मम देवताः। अताडयत किं भेरीर्युद्धसंनाहरूक्षणाः।

यूयं मया न योद्धन्या. G1 निर्वधा; G2 निर्भयं. G1 राजिकल्विषं. Cd

42 B<sub>3-5</sub> Dn D<sub>3-5</sub> M1 transp. 42<sup>ab</sup> and 42<sup>cd</sup>.

a) \$1 B1, 2, 4, 5 Dn D3, 5, 6 कर्मचैत(D3 °a)द्विलिंगस्यं

को चैतिद्विलंड्यं चः; T1 G<sub>4-6</sub> कर्मे वैतिद्विलंड्यं उः; T1 G<sub>4-6</sub> कर्मे (G6 किमे)त(T1 °तं)को चैतस्य लिंगस्य, Cd cites विलिंगस्य; Cv cites 42<sup>a</sup>

as in text except °द्विलिंगस्य (gloss द्वयोः ब्रह्मस्त्रयोर्डिगं यस्य तस्य). — b) K2.8 G2 चाद्य; K4 मेद्य; Ñ1 V1 B1.4.5 Dn D3-5 M2 वोद्य; B2.3.6 D1.2.6 चा(D6 वो corr. to वा)न्यत; G3 वात्र (for वाद्य). D1 समभाषितुं; D2 प्रसमीक्षिते; T1 G2.4 °मीक्ष्य तं; M1 पृथिवीक्षितः. K1 किमु वोथ समीक्षितं. — Ś1 D6 read 42° before 41° ; Cv reads it before 42° (at least, no citation of 40-41); and, finally, K Ñ1 V1 B1.2.6 D1.2 G1-3.6 M2, after 41° . — c) K3 अवधू; D2 वद त्वं; D6 वदस्य. V1 वाहुवीयै; B (except B5) D2 क्षात्रवीयै (B3 °यांश्); D4 वा विचार्थ; G3 वाचा वीयै. Cv cites वरध्वमविचायै! S (except M2) हि (for च). — d) K1 D3 ब्राह्मण्यस्य; B2.3 D2 ब्राह्मण्ये च. Ś1 विनिश्चतं; G2 च नो हिंद.

43 K2 transp. 43 and 44. — °) \$1 समुपस्थाय; K4 Ñ1 V1 B Dn G5 मामुपा°. T1 G1-4.6 M एवं मां समुप(G6 °पा)स्थाय. — °) \$1 K1.2 D6 °ज्ञ; D1.2 °तु; T1 G (except G3) M2 °द्धा; M1 °द्धे (for °च्च). See Addenda. \$1 °हणात; K B6 D1-4.6 °हणं; Cd as in text (Cd v.l. °णं). — °) \$1 K3.4 प्रणीतां (K3 °तं) मे न (K4 -तु-) गृह्णीत (\$1 °थ); K1.2 °तमेतदृह्णी(K2 °ही)त; Ñ1 V1 B1-5 Dn D3.5 °तां नानुगृह्णीत (B3 °ध्यं); B6 D1.2 °तं नानुगृह्णीय; D4 प्रीणतां नानुगृह्णीत; D6 प्रणीतमेमन्गृह्णीत; G1.4.6 M °तां नोप(G4.6 °व)गृह्णीत. — d) K3 om. च. K2 B1.2.4.5 Dn D3-6 वा; G1 तु; G6 तु (for च). V1 B3.6 कार्यमागमने च (V1 °नेन) कि. Cd. v cite अस्मदागमे. 44 K2 transp. 43 and 44. — e) Ñ1 V1 B3-6

44 K2 transp. 45 and 1...
Dn D3-5 'मुक्ते ततः; Ge 'मुक्तवतः (for 'मुक्तवतः). — b)
K Ñ1 B1, 2 Dn2 D1, 2.8 त(K3 ल्व)मु (for प्रत्यु ). S

°यशा: (for °मनाः). — d) G1 °विशारदं 45 Before 45, B2.8.5.6 Dn D3-6 ins. कृष्ण उ

45 Before 40, Dr. atter 44: B2. 3. 5. 6 Dn Ds-6,

B1. 4 D1. 2 G3 ins. after 44: B2. 3. 5. 6 Dn Ds-6,

after कृष्ण उँ:
232\* स्नातकान्त्राह्मणात्राजन्त्रिष्द्यसांस्त्रं नराधिप।
232\* स्नातकान्त्राह्मणात्राजन्त्रिष्द्यसांस्त्रं नराधिप।
- ") K3 Ge स्नातका वं. S संति (for राजन्). — ")
D1 विशेषा (for विशेष). D1.2 चैवस् (for चैषास्).

C. 2. 849 B. 2. 21. 50 K. 2. 21. 57

विशेषवांश्र सततं क्षत्रियः श्रियम्छिति ।
पुष्पवत्सु ध्रुवा श्रीश्र पुष्पवन्तस्ततो वयम् ॥ ४६
क्षत्रियो बाहुवीर्यस्तु न तथा वाक्यवीर्यवान् ।
अत्रगलमं वचस्तस्य तसाद्वार्दद्रथे स्मृतम् ॥ ४७
स्ववीर्यं क्षत्रियाणां च बाह्वोर्धाता न्यवेश्यत् ।

तिहृद्धिस चेद्राजन्द्रष्टास्यद्य न संशयः ॥ ४८ अद्वारेण रिपोर्गेहं द्वारेण सुहृदो गृहम् । प्रविश्वन्ति सदा सन्तो द्वारं नो वर्जितं ततः ॥ ४१ कार्यवन्तो गृहानेत्य शत्रुतो नार्हणां वयम् । प्रतिगृह्णीम तिद्विद्धि एतन्नः शाश्वतं व्रतम् ॥ ५०

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

20

# जरासंघ उवाच । न सरेयं कदा वैरं कृतं युष्माभिरित्युत ।

— <sup>d</sup>) G1 विशेषांश्रेह (for अविशेषाश्र). K2 स च्युतः; G6 संतत (for सन्त्युत). G4 विशेषाश्र भवंत्युत. Cd cites अविशेषाः (as in text).

46 a) S विशेषतश्च (G1.6 °स्तु). T1 G4.5 नियतं; G1.6 नियमं (for सततं). Cd cite विशेषवान् (as in text). — b) Ś1 Ñ1 V1 Dn G2 °मृच्छति; B1 T1 G1.3-6 M °मिच्छति (M2 °सि); B2-6 °महेति; text (°मछेति) as in K D1-6 (epic form, see Whitney, Roots). — c) V1 B8.4 माल्य° (for पुल्प°). K4 B2.6 Dn2 D1.2 लक्ष्मी: (for श्रीश्च). — d) V1 B8.4 माल्य° (for पुल्प°).

47 °) Ñ1 °चेश्च; B5 °यों हि; G2 °यें तन्. — b) M वाचि (for वाक्य-). K4 न तु वाक्ये स वीर्यवान्; V1 B8.4 वाक्यवीर्यों न वै तथा. — °) D6 अप्रगळुं; G1 अप्रलंभ-; G6 अप्रलंभ; Cd. v as in text. — a) Ś1 G1.4 (after corr.).6 °द्रथे स्थितं; K4 °द्रथे श्रुतं; Ñ1 V1 °द्रथेप्सितं; B D G8 Cv °द्रथेरितं.

48 °) K<sub>3</sub> B (except B<sub>8</sub>) Dn D<sub>8-5</sub> M<sub>2</sub> तु (for च). T1 G<sub>8-5</sub> स्वयं वीयं क्षत्रियाणां. — °) Ś1 बाहोर् (for बाह्रोर्). D1.2 न्यवेशयन्; M<sub>2</sub> °दयत्. — °) K1 तद्य-द्रश्यसि; T1 G<sub>8-5</sub> तज्ञो द्रश्यसि (for तिहृदक्षसि). V1 चेदद्य (for चेद्राजन्). G2 तन्द्रश्यचेतद्राजन् (corrupt). — °) K<sub>2</sub> द्रष्टास्थद्य; K<sub>4</sub> द्रश्यस्यद्य; V1 B<sub>3</sub> द्रष्टासीह; B<sub>5</sub> °सेह; Dn2 °साद्य; T1 द्रष्ट्या सद्य; G1 मष्टा द्यत्र; G4 द्रष्टा द्रप्य; G6 नृत्ता द्यत्र (sic) (for द्रष्टास्थद्य). K1 संशयं.

49  $^a$ ) Dn1 अवारेण. Ds गृहं. —  $^b$ )  $\pm 1$  B1, 2. 5. 8 D (except Ds) गृहान् (for गृहस्). —  $^a$ )  $\pm 1$  नरा द्वारं; K1  $\pm 1$  Ds नरा वीरा; K2-4 B Dn D1-5 नरा धीरा; M2 सदा द्वारं (for सदा सन्तो). —  $^d$ ) M2 om. द्वारं. G1. 6

# चिन्तयंश्व न पश्यामि भवतां प्रति वैकृतम् ॥ १ वैकृते चासति कथं मन्यध्वं मामनागसम् ।

ते (for नो).  $G_3$  तदा (for ततः).  $S_1$  damaged;  $K_1$  द्वारमात्मन नेस्म हि;  $K_2$ .4 द्वारमा( $K_2$  °मारु)जनयन् स्म हि;  $K_3$  द्वारमारुजय स्म हि;  $K_1$   $V_1$   $E_2$  द्वाराण्येतानि धर्म( $E_1$  सर्व)तः ( $E_2$  नीतिशास्त्रनिशारदाः);  $G_3$  द्वारं नोपजितं ततः

50 a) Bs. 4.6 गृहान्येत्य (B4 an); D1 ग्रहाण्येत्य; D1 गृहाण्येत्य; D1 गृहाण्येत्य; D1 गृहाण्येत्य; D1 गृहाण्ये ; D4 गृहाणे . — b) K3 G5 नाहणा; D1-8 T1 G1 M2 oi. — e) S प्रतिगृह्णी(G1.6 ह्या)महे (or महे) राजन्. — a) S1 ह्येतन्नः; K1 राजन्नः; G3 M2 नेत्बः (for एतन्नः).

Colophon. — Sub-parvan: N G1 M1 जरासंघवध (K1 om. वध). — Adhy. name: Ñ1 V1 कुळाजासंघ संवाद:; G5 कुळाजिनभीमसेना जरासंघिनकेतनप्रवेश:; M5 जरासंघदर्शनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg. sec. m.). 3 18; K2 19; Ñ1 V1 21; D5 20; S 22. — S'loka no.: K2. 3 60; Dn 54; D1.552; M1 47.

20

1 Before the ref., G2 ins.: 233\* वैशंपायनः।

एवसुक्तो भगवता बृहद्रथसुतो बली।

आत्मन्योत्सुक्यमालोक्य कृष्णमाह नृपोत्तमाः।
— °) ఏ K B (except B2.6) D (except D1.9)
सारामि; Ñ सरेहं (for सारेयं). — °) T1 om. इति
K3 G2.6 'रप्युत; Ñ 1 B1.4 G1.8.4 M2 'रच्युत; D4 'रिसर्क (for 'रित्युत). — °) K2.8 (by transp.) 'यज्ञ व (for 'पंक्ष न). — d) ఏ K1.8 Ñ 1 D6 सवतः; V1 सर्वत श्री विद्रुत तद्विप्राः सतां समय एष हि ॥ २ श्री धर्मीपद्याताद्धि मनः सम्रुपतप्यते । श्रीज्ञागिस प्रसृजिति क्षत्रियोऽपि न संशयः ॥ ३ श्रीऽन्यथाचाँ छोके धर्मज्ञः सन्महात्रतः । श्रीजां गतिमामोति श्रेयसोऽप्युपहन्ति च ॥ ४

नैलोक्ये क्षत्रधर्माद्धि श्रेयांसं साधुचारिणाम् । अनागसं प्रजानानाः प्रमादादिव जल्पथ ॥ ५ वासुदेव उवाच ।

कुलकार्यं महाराज कश्चिदेकः कुलोद्वहः। वहते तिन्नयोगाद्वै वयमभ्युत्थितास्त्रयः॥ ६

C. 2. 860 B. 2. 22, 7

(for भवतां). K4 वैकृतं प्रति (by transp.).

2 a) B1 विकृते. Cd cites वैकृतं. K2 Ñ1 V1 B (except B3) Dn2 D1-6 G1-4 वा; Cv च (as in text). — b) T1 G4.5 मन्यध्वे (for ध्वं). Ś1 मामनागतं (sup. lin. as in text); S मां (G1 M मा; G2 वा) कृतागतं. — b) B1 अद्य; V1 B2 (m as in text).6 D1.2 सवं (D1.2 m as in text) (for अरिं). K1.2 Ñ1 B4.5 Dn D1.8.5 वे (for वि-). Cn cites बूत; Cd as in text. K1 ब्रुवतो विमा: (for चूत तिहुमा:). K4 विमा: समो (for तिहुमा:). K2.3 मां; Ñ1 V1 B1.4 Dn D1.3-5 हे; B2.8.5.6 D2 वे; Cn (१) तद् (as in text). S अरिवहृत वर् (M मा) विमा: — d) Ś1 स्थान्मे; K4 [5]सतां (for सतां). Ś1 संशय; G1 असम (for समय). K2.8 Ñ1 V1 B1.6 D2 S (except G2.3 M2) एव (for एष). G2 क् (for हि). Cv cites 2d entirely as in text.

3 °) Si K4 B5 D4.6 Ti G4-6 M Cv अर्थ-; K2 अया; G1 अर्थ-; G2 कर्थ (for अथ). D8 धर्मापघाताद्धि. — G1.6 om. (hapl.) 35-5°! — b) Si K4 मनः संपरि-(K4 समन् )तप्यते; V1 G2 (before corr.) मनः समुपपचते; B2 (m as in text) D1.2 अनर्थ उप(B2 °र्थमुप)पचते; B3 अनर्थः समुपचते; Cv as in text. — °) K2 नायोगिसि; D3 येनागिसि; T1 एनागिसि; G3 योगिसिद्धिं; Cv as in text. 51 जने वित्रः; K3 प्रस्जिस; B1.2.4.6 Ti Cn प्रसजिति; D6 प्रमुजित; G4.5 प्रतिस्चेत्; Cd. v as in text. — d) B1.2.5.6 D (except D6) G3 हि; M [5]सौ (for Sिप). 12 धार्मिकः (for संशयः). T1 वीर्यऋदितः; G2 स विन्सितः; G4.5 वीर्यमुखितः (for Sिप) न संशयः). — After 3, G2 ins.;

234\* क्षत्रिया एव लोकेऽस्मिन्विदितं मम सर्वशः।
4 G1.6 om. 4 (cf. v.l. 3). — ") V1 ततो (for लो)). K1.8 D4 "चरं लोके. Cv cites आचरन् (as in ext). — ") V1 धर्मतश्च; T1 धर्मजः स (for धर्मजः सन्). पुः K1.2 B6 D1.2 G3-5 M2 स (for सन्). Cv सिन्तं, V1 B D T1 G (G1.6 om.) M1 महारथः (B6 G3°थाः); M2 महाबलः; Cv (with S1 K Ñ1)

as in text. — °) De वृज्ञिनं सोपि संप्राप्य. — °) Ś1 K4 D4.6 श्रेयांस्यभ्यु(Ś1 °भ्य-; D4 °प्यु)पहंति च; Ñ1 V1 B2.6 D1-3 T1 G2.5 M श्रेयसो व्य(V1 D8 G5 M °भ्यु-; T1 °नु-; G8 ब्रु)पहंति च (M2 य:); G2 °प्युपहन्यते.

5 G1.6 om. 5<sup>a</sup> (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) K2 D1 त्रेलोक्य. Si क्षत्रधर्माक्ष; Ñi क्षात्रधर्माक्ष; V1 B1.2.4.5 Dn D3-6 क्षत्रधर्मो हि; Cd as in text. Cv probably intends text: क्षत्रधर्मो नि[read °क्कि?]मितात्. G2 क्षात्रधर्मे वर्तमानः. — G2 om. 5<sup>b</sup>-7<sup>a</sup>. — <sup>b</sup>) K1 B1 श्रेयसां; Ñi V1 B2.4.5 Dn D3-5 श्रेयान्वै; Cv as in text (gloss supplies मां). Si K D6 धर्मचारिणां (K2.4 D6 °णं); B6 साधु चारिहन्; D2 °चारिणः; T1 G4-6 M °चा(G6 M2 °का)रिणं; G1 °नाकरं. — After 5<sup>ab</sup>, V1 B D G3 ins.:

235\* नान्यं धर्मं प्रशंसन्ति ये च धर्मविदो जनाः। तस्य मेऽच स्थितस्थेह स्वधर्मे नियतात्मनः।

[(L. 1) Gs क्षत्र- (for ये च). — (L. 2) Bs मे मुसि ;
Bs सत्ये स्थि (for मेडच स्थि). Ds Gs स्वधमैनियता .]
— °) K1 V1 B D2 अनागिस; Dn1 D1.3-6 स:;
Cv as in text. K1 V1 B1.3 प्र(K1 प्रा)युंजानाः
(V1 °नः); Ñ1 B2.5.6 Dn D1.3-5 प्रजानो च; D6 °नाअ;
T1 G3-5 M Cv °नंतः; G1 °नाथं; G6 °नां हि; Gd
as in text (with Ś1 K Bs). & Cd: प्रजानाना इति
मौलिकः पाठः। प्रजानन्यामिति (sic) पाठे तु प्रजानिश्चित मां
त्रूथेति शेषः। & — व) Ка प्रमदादिव. В1 मन्यथ (for जल्पथ). Cd cites प्रमादाद and जल्पथ (as in text).

6 G2 om. 6 (cf. v.l. 5). D1.2 om. the ref.

K1 Ñ1 V1 B Dn D3-5 G4 कृष्ण (B2.5 Dn1 with
prefixed श्री) उ° (G4 om. उ°); K4 श्रीवासुदेव उ°;

T1 G8.5 श्रीभगवान्. — с°) Ś1 कुळे कार्ये (for कुळकार्य).

B4.5 Dn D3-5 सहाबाहो; T1 G1.8 'राज: (for 'राज).

- ठै) K1 'देष (for 'देक:). B3 कुळद्रह; D6 कुळोद्रहं.

- ०) V1 B3 बिभित्त (for वहते). G4 तान्(for तन्). K1
V1 D3 'गाच; B3 'गार्थ; B6 D1.2 'गाद्ध (for 'गाहै).

S1 अहते त्विय नियोगाद्; K2 च हतोतस्तिक्रयोगाद्; K3.4 Ñ1

C. 2, 861 B. 2, 22. 8 K. 2, 22. 8

त्वया चोपहता राजन्क्षत्रिया लोकवासिनः ।
तदागः क्र्रमुत्पाद्य मन्यसे किं त्वनागसम् ॥ ७
राजा राज्ञः कथं साधून्हिंस्यान्नृपतिसत्तम् ।
तद्राज्ञः संनिगृद्य त्वं रुद्रायोपजिहीर्षसि ॥ ८
अस्मांस्तदेनो गच्छेत त्वया बार्हद्रथे कृतम् ।
वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ ९
मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन ।
स कथं मानुषैर्देवं यष्टुमिच्छसि शंकरम् ॥ १०

सवणों हि सवणीनां पशुसंज्ञां करिष्यति ।
कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासंध वृथामितः ॥ ११
ते त्वां ज्ञातिक्षयकरं वयमार्तानुसारिणः ।
ज्ञातिवृद्धिनिमित्तार्थं विनियन्तुमिहागताः ॥ १२
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्विति चैव यत्।
मन्यसे स च ते राजनसमहान्बुद्धिविष्ठवः ॥ १३
को हि जानन्नभिजनमात्मनः क्षत्रियो नृप।
नाविशेत्स्वर्गमतुलं रणानन्तरमञ्ययम् ॥ १४

B1. 2. 4. 5 Dn D4-6 वहते नस्त(K3 यस्त्व-; Ñ1 B1. 2. 4 Dn यस्त) न्नियोगाद्. — d) K3 मप्युच्छितास्; Ñ1 V1 B1-5 Dn D3-5 G6 मम्युद्धतास्; B6 D1. 2 मम्युद्धतास् (for मम्युद्धितास्). Ś1 Ñ1 B1 D1. 2 ततः; V1 B2-6 Dn D8. 5 त्वियः; D4 युधि (for त्रयः).

7 G2 om. 7° (cf. v.l. 5). — °) K3 व्यं; Ñ1 V1 सर्वे (for त्वया). Ñ1 V1 G1.6 चापहता; B5 चापहृता; D5 चोपहता. Cd cites उपकृता:. — °) G1.6 °विश्वताः (for °वासिनः). — °) K4 तदाग्रे (for °गः). K3 °मासाद्य (for °मुत्पाद्य). — d) S1 K4 Dn D1m.6 M1 किमनागसं; K1-3 Ñ1 V1 B D1-3.5 किं न (K1.2 Ñ1 V1 B1.4.6 नु) मागध (K3 °घः); G6 किं कथंचन (for किं त्वनागसम्).

8 Gs om. 8<sup>a</sup>-10<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) Ds राजन्; G4 राज्ञा (for राजा). — <sup>b</sup>) Ś1 K8 B1.6 D1.2 G2 <sup>e</sup>सत्तमः; K4 <sup>e</sup>सत्तमान्. T1 G1.4.5 वि(G1 अ)हिंस्याञ्चपसत्तम (T1 <sup>e</sup>मः); G8 damaged. — <sup>e</sup>) T1 G2 M तात्राज्ञः. — <sup>d</sup>) T1 G8-5 <sup>e</sup>जिहीषसे.

9 Gs om. 9 (cf. v.l. 8); G1 om. 9<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)
G2 असात; G8 असत; Cv as in text. K3 तु (for तद). S1 गच्छेतु; Ñ1 Dn(!) D4 °दि; V1 B2.8 D1.2
°दै (for °त). K4 असांसदागो गच्छेत् ; B1.4.5 D8.5
असांस्त(B1 तसात)देनोपगच्छेत्; B6 असांस्तथान्ये गच्छेयुः.
Cd cites असान्, तदेनः and गच्छेत्. Cn cites एनोपगच्छेत् (: संधिरार्षः). — <sup>b</sup>) S1 Ñ1 V1 B D (except D6)
कृतं बाईद्रथ त्वया. Cv cites बाईद्रथे. — °) K1 च शक्ताः
K2 दि शक्ताः, K8 शक्ता दि; D5 तु शक्ताः स्य
(for दि शक्ता). K1 धर्मज्ञ (for °स्य). — <sup>a</sup>) Ñ1
धर्मकारिणः; S (G6 om.) दंडधारिणः. — After 9, T1
G2-5 M1 ins.:

236\* तसादद्योपगच्छामस्तव बाईद्रथेऽन्तिकम्। [ G2.4 M1 देवैव (for दियोप-). G8 तं वै (for तव).] 10 Gs om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 8). — a) K4 मानुषाणां. Si M2 समारंभो; Cd. v as in text (but Cd.w.l. as in Si M2). Cv gloss हिंसा. — b) Ti G (Gs damaged; Gs om.) M1 हि (for च). K2 Gi M2 कथं (for कदा'). — a) Ge सु- (for स). K3 मानुषे लोके (for मानुषेदेंवें). 11 a) D3 om. हि. Gi सुवर्णोपि विवर्णानां; G2 Mi सवर्णोपि हि (M1 स-) वर्णानां; G4 सवर्णो हि सुवर्णानां िप सवर्णोपि विवर्णानां. — b) D1.2 a्यूं (for संज्ञां). Si Ñi Vi B (except B3) Dn D3 cutt (for eath). S कथं कुर्योद्विहिंसनं. Cv paraphrases: हिंसनं न कुर्याद्वि (का पुवर्णो). S यो न (G1-3 येन) स्थारविमवानार्थों (Gs स्थाने). S यो न (G1-3 येन) स्थारविमवानार्थों (Gs साधो). — d) B5 यथामितः; D6 वृथामते. — After II, Vi B D ins.:

237\* यस्यां यस्यामवस्थायां यद्यत्कर्म करोति यः। तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं समवागुयात्।

[cf. Manu 12. 81. Di. 2 om. (hapl.) the post half of line 1 and the prior half of line 2.]

12 °) \$1 ये त्वा; D6 मत्वा; G1.2 M Cv ते ति।

— °) Ñ1 वयमत्रानु°; S वयं मार्गानुसारिणः (T1 °गं)।

Cd as in text. — °) \$1 °वृद्ध°; Ds.5 °वृत्ति (for °वृद्धि°). S ज्ञातिक्षयनिवृत्त्यधै. — व) B D (except D6)

°हतुम् (for °वन्तुम्). S परीप्सामो विशेषतः

13 b) K1 °यो वेति (for °ये विवति). K2 वे व (for चैव). K1 B3 तत्; V1 हि (for यत्). S (6) damaged) क्षत्रियोसानतीत्व च. Cv oites असानतीत्व — °) K1(sup. lin.). 8 G8 मन्यते (for °से).

Dn1 (by corr.) महान्बद्धिविपर्यथः.

14 a) K4 यो हि जानात्यभि ; Cd as in text. — ')
K1 G1 M2 आत्मानः; B4.5 Dn D3-5 आत्मवान्; D6 प्र
आत्मानं (for आत्मनः). K B1.2 नुपः; G1 [5]त्रवः
M1 सुवि (for नुप). — ') K4 स विसत्; D4 नाविशेषः

क्षां हेव समास्थाय रणयज्ञेषु दीक्षिताः। यजन्ते क्षत्रिया लोकांस्तद्विद्धि मगधाधिप ॥ १५ ह्यायोनिर्जयो राजन्खर्गयोनिर्महद्यशः। क्षायोनिसापी युद्धे मार्गः सोऽव्यभिचारवान् ॥ १६ ए हैन्द्रो वैजयन्तो गुणो नित्यं समाहितः। वेनासुरान्पराजित्य जगत्पाति शतऋतुः ॥ १७ र्म्यामास्थाय कस्य स्थाद्विप्रहित्वं यथा तव ।

मागधैर्विपुलैः सैन्यैर्बाहुल्यवलद्पितैः ॥ १८ मावमंस्थाः परात्राजनास्ति वीर्यं नरे नरे । समं तेजस्त्वया चैव केवलं मनुजेश्वर ॥ १९ यावदेव न संबुद्धं तावदेव भवेत्तव। विषद्यमेतदसाकमतो राजन्त्रवीमि ते ॥ २० जिह त्वं सदृशेष्वेव मानं दुर्पं च मागध । मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम् ॥ २१

G1.2 न विशेत्; M1 न गच्छेत् (for नाविशेत्). Si दुर्गम् (for स्वर्गम्).

15 °) \$1 De T1 G2 स्वर्गमेव; K2.3 स्वर्ग होवं; V1 B (except Bs) D1.2 स्वर्गे मन:; M1 स्वर्गयोनि (for खर्ग होव). T G2-6 M1 समुद्दिश्य; Cd समास्थाय (as in text). G1 स्वर्गहेत्वसमुद्दिश्य; M2 स्वर्गे हि गासमुद्दिश्य. — b) B1.3 दीक्षितः. — °) Ś1 B5 G2 यनंति; K2.4 G3 M1 Cv जयंते; Ñ1 V1 B4 Dn D3-6 ज्यंति (Ds °ती) (for यजन्ते). K2 G1 क्षत्रियो. K3 M2 होके; D4 T1 G1 लोकास; G4 लोकात् (for लोकान्). - d) Ñ1 V1 B2.3 D1.2 T1 G Cv तान् (for तद्). K1 क्षत्रियर्षभ; K2.8 B6 मनुजाधिप; Ñ1 V1 B1-5 D (except De) मनुजर्षभ; T1 G मगधेश्वर. M तानसा-न्विद्धि मागध.

16 °) K1 महान्द्रह्म; N1 V1 B D (except Ds) महह्रहा; T1 भयो राजन्; G2 जयो राजा; Gs damaged; ि तेपो युद्धे. Cd cites जयः (as in text). — b) Ka D4 स्वर्गयोनि; G1 स्वर्गयोगं (for °योनिर्). महेश्वरः (for महद्यशः). — °) De लयो (for तपो). युद्धः; Ks लोके; De बुद्धिर्; T1 युद्धो (for युद्धे). ्रं) Sı damaged; Vı Bs.s D (except Ds) मृत्युः (lor मार्गः). B1 सत्यश्चेव विचारितः; B3.4 मृत्युश्चेवा-विवातितः (B3 °तं); T1 G4.5 मार्गस्त्वव्यभि °; G1.2 मार्गः होष्यिम"; G8 मार्गस्यान्यभि".

17 °) S Cv वैजियको; Cd as in text. — 8) भि V1 B D G8.4 गुणैर् (G4 °णं) (for गुणो). K8 M2 निलं (for निलं). — °) \$1 K1 परित्यज्य (for पराजित्य). - After 17, Gs ins.:

238\* येन सर्वान्पराजित्य विजयस्वभिपादितः। 18 °) Ñ1 V1 B1. 2.6 Dn D1. 2.4 स्वर्गमार्गाय; B<sub>1.4</sub> भागें हि; D<sub>3.5</sub> भागांच; Cd भास्थाय as in text (With \$1 K B5 D6). Cn paraphrases स्वर्गमार्गहेतोः. ित कसाहृदमास्थाय; G1. 6 तस्य स्याद्रवैमास्थाय; G2-5 M

Cv कस्य (Gs स कः; Cv अस्य in pratika citation, but यस्य in gloss) स्यास्वर्ग(Gs \*स्तर्ग-; G1.5 द्वय)-मास्थाय. — <sup>8</sup>) K1-3 विप्रहत्वं; V1 B1-5 Dn D1-5 विम्रहो (D4 °हे) वै; T1 Gs. 6 विगृहीतुं; G1 विम्रहीतुं; G2 निम्रहीतुं; G3 damaged; G4 विम्रहीतं; M विम्रहस्तु (M1 inf. lin. हीतुं as in G1); Cv निगृहीतुं; Cd as in text. Cn cites विग्रहो. G4 कथं वलं; Cv यथा तव (as in text). — °) Śi Ki, 2,4 Ds ෧෫෯; Ks Bs. 4 बहभिः (for निपुलैः). — d) S बाहुल्याद् (G4 बाल्यारवं) (for बाहल्य-). Bs Dn Ds. 4 T1 G1. 3. 5. 8 बलदार्पेत:; G4 बहदर्पितः; M2 अतिदर्पितैः.

19 ") G1 नाव° (for माव°). B4 De (before corr.) मावसंस्थाः. — b) Ś1 K1 Bs.e Dn1 D3-e अस्ति (for नास्ति). Cd cites नास्ति (as in text). K1.4 नरेश्वरे; B2. 8 D1. 2 जने जने; T1 G नरेश्वर (for नरे नरे). - °) G1.5.8 तथा (for त्वया). र्रा देव:; S लोके (for चैंव). Cd cites text. - d) V1 B1.4-6 Dn1 D3-5 विशिष्टं; Dn2 वरिष्टं (for केवलं). \$1 V1 B2.5 Dn Ds-5 वा (Śi वै) नरेखर (for मनुजे°). S बलं च (G4 तु) मनुजर्षभ(G1 °भः).

20 a) Bs ताबदेव; T1 G1.4-8 M1 याबदेतन्; Ms °देवं; Cd as in text. De संयुद्धं; G1. s. e संविद्धि; G2 संबंधस; G4 संबद्धं (for संबुद्धं). Ñ1 V1 B1.2.4.6 Dn1 D1-5 यावदेतदसंबु( D1 °ब)ह्दं; G8 यावदेतौ समबुद्धन्. — b) D1.2 ताबदेवं; S ताबहर्पो. — °) B3.6 D3-5 विसह्मम्; M2 विषसम्; Cd. v as in text. Cd gloss on एतत् : तव वीर्यं. K4 विषहेदेतमसाकम्; De अविषद्यं तदस्माकम् - d) K1 ततो; K2.8 इतो (for अतो). Be ब्रवीहि में (for ब्रवीमि ते).

21 °) K2 न हि; M2 जनिस् (for जहि). K4 D4 सदशेश्चेव; De जनितं मानं. — b) D1.2 मानदर्पं; De दर्प मोहं; T1 G2. 5.6 दर्प मानं (by transp.); G1.4 M1 द्रपैमानं; Gs damaged. — <sup>ed</sup>) D2 G2 M2 मागघः C. 2. 877 B. 2. 22. 24 K. 2. 22. 24

दम्भोद्भवः कार्तवीर्य उत्तरश्च बृहद्रथः ।
श्रेयसो स्वमन्येह विनेशः सवला नृपाः ॥ २२
सुम्रुक्षमाणास्त्वत्तश्च न वयं ब्राह्मणञ्चवाः ।
शौरिरस्मि हृपीकेशो नृवीरौ पाण्डवाविमौ ॥ २३
त्वामाह्वयामहे राजन्थिरो युध्यस्व मागध ।
सुश्च वा नृपतीन्सर्वान्मा गमस्त्वं यमक्षयम् ॥ २४
जरासंध उवाच ।
नाजितान्वे नरपतीनहमाद्द्रि कांश्चन ।
जितः कः पर्यवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः ॥ २५

श्वतियसैतदेवाहुर्धम्यं कृष्णोपजीवनम्।
विक्रम्य वशमानीय कामतो यत्समाचरेत्॥ २६
देवतार्थम्रपाकृत्य राज्ञः कृष्ण कथं भयात्।
अहमद्य विमुश्रेयं श्वातं व्रतमनुस्सरन्॥ २७
सैन्यं सैन्येन व्यूढेन एक एकेन वा पुनः।
द्वाभ्यां त्रिभिर्वा योतस्थेऽहं युगपत्पृथगेव वा॥२८
वैशांपायन उवाच।

एवमुक्तवा जरासंधः सहदेवाभिषेचनम् । आज्ञापयत्तदा राजा युयुत्सुर्भीमकर्मभिः ॥ २९

(G2 °घ) (for मा गमः).  $K_{1.2}$  सबलामात्यः;  $D_{4}$  त्वं सुता°;  $G_{2}$  स्वसुता°;  $M_{1}$  सिहता° (for ससुता°).  $K_{1.2}$  ससुतश्च;  $G_{1.6}$  सुहङ्गिस्तु (for सबलश्च).  $K_{3}$  मा गमंस्ते च सबलामात्यास्तव यमक्षयं;  $D_{6}$  ससुतामात्यसबलो मा याहि त्वं यमक्षयं.  $G_{8}$  damaged.

22 °) T1 G1-5 M1 इंसो(G2 हिंबो)द्भव:; G6 सिंभो-द्भवत् (sic). K3 कार्यवीर्यः. — b) B2.8.6 D1.2 सरुत्तश्च; T1 G1 उत्तरं च; G4 द्युत्तरश्च. Ś1 जयद्रथ; T1 बृहद्रथ. — ') Ś1 श्रेयसोप्यवसन्येह; K2 'सो ह्यवस'; K4 श्रेष्ठानप्यवस'; D6 श्रेयसोथावस'; S (G3 damaged) 'सो ह्यवसत्येह (G1.6 'त्येव; G2 'त्येव). Cv cites श्रेयसः (as in text). — d) K4 G4.5 सकला; G1 सबलान; G2 सबलं (for सबला). Ś1 Ñ1 G6 नृप; K2 नृपः (for नृपाः).

23 °) Ñi Bs Dn Di-s Cn युयुक्ष (D2m Cnp as in text); Vi Bi-4.6 Ds युयुक्ष ; Gi.4-6 बुभुक्ष ; Cd सुसुक्ष (as in text). Bi.4.5 Dn Ds-5 °त्तो हि (for °त्त्रञ्ञ). — b) Ki ब्राह्मणवताः; Ks ब्राह्मणसत्तमाः (hypermetric); K4 ब्राह्मणा ध्रुवाः; Vi B D (implied in Cn) ब्राह्मणा ध्रुवं (Ds नृप); Cd. np ब्राह्मणज्ञुवाः (as in text). — b) Ki.4 सौरि (for शौरि). — b) प्रमुक्ते (for नृवीरो). K4 'रो पांडवा वयं; S हमो भीमधनंजयो. — After 23, Bs Dn Ds-6 ins.:

239\* अनयोर्मातुलेयं च कृष्णं मां विद्धि ते रिपुम्। [ D4 जानीहि; D6 वै विद्धि (for मां विद्धि). ]

24 b) Si स्थिती; Bs स्थित्वा (for स्थिरो). Si Ki मागधः; D4 भारत; G4 भारतं (for मागध). — °) B2 D1.2 मुंचैतान्; Ti G1.4-6 मुंचेमान् (for मुझ वा). — व) Ki मा वा गास्त्वं; K2.8 मा गास्त्वं वै; Ñi Vi B1.8-6 Dn D8-5 गच्छ वा त्वं; B2 D1.2 मा च (D2 मात्र) गास्त्वं (for मा गमस्त्वं). G8 damaged. — After 24, S ins.

(Cv glosses) a passage given in App. I (No. 5).

25 Bs om. 25. — a) B1.2.6 D3-5 नाजिला;
D1.2 नाजिलो; S Cv नाजिलं (for नाजिलान्). D3
वैरिनृपतीन्; S वै नरपितम्. — b) S1 माहिन्म; K3
\*मादास्मि; Cv as in text. B4 D1.2 G2 किंचन;
M1 कंचन (for कांश्रन). B1 न ददामि कथंचन; T1 G1.4-5
अहं पश्यामि कंचन; G3 अहं वेग्नि कथंचन. — b) K1
यतः कः; K4 जितः स; Ñ1 V1 B (B3 om.) D (except
D6) अजितः (D6 m अतः कः) (for जितः कः). Cv cites
जितः (as in text). T1 G1.5.6 प्रत्यव°; Cd पर्यव
(as in text). — d) S1 K1.2 जिलो मया (by transp.);
D2 पराजितः. K3 को नृपो न जिलो मया; K4 कोत्र व
विजिलो मया; D6 कोत्र यो नाजिलो मया; S को मया व

26 b) Dn1 कर्म; Dn2 D6 G4.6 धर्म; D8 धर्य; Cd धर्म्य (as in text). K1.4 G3.4 कृष्णोपजीविन; Ñ1 क्षत्रोपजीवन; G1.2.6 कृष्णोपजीविनः; Cv as in text.

— °) Ñ1 V1 B6 च समा (for वशमा). — d) K1 द! (for यत्).

27 °) K<sub>2-4</sub> B D (except D<sub>1.2</sub>) G<sub>4.5</sub> °ह्रा Cd °क्कस (as in text). Gs damaged. — °) T<sub>1</sub> कृष्ण:. G<sub>2</sub> धनं (for कथं). Ks भवान; Ds भवेत (for भयात). — °) Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B D<sub>n</sub> D<sub>3-5</sub> G<sub>6</sub> M<sub>1</sub> विसुच्येयं (for °क्केयं). — °) D<sub>2</sub> क्षात्रं वृत्त<sup>°</sup>; Manaaa°; D<sub>4</sub> क्षत्रं वत°; T<sub>1</sub> G क्ष(G<sub>2</sub> क्षा)त्रधर्म<sup>°</sup>; Manaaa°; D<sub>4</sub> क्षत्रं वत°; T<sub>1</sub> G क्ष(G<sub>2</sub> क्षा)त्रधर्म<sup>°</sup>; Mana धर्म°.

28 ab) K1-8 Be सैन्येन सैन्यं (by transp.). Ki.s D4 ट्यूहेन; B2 ट्याहन् (sic) (for ट्यूहेन). Si सैन्यांकं सह सैन्येन; K4 ट्यूहेन सैन्येन सैन्यं; Bs.4 सैन्यं ट्यूहेन सैन्येन; De सैन्येन सह ट्यूहेन; De सैन्येन सैन्येन सह ट्यूहेन; Be सैन्येन सैन्यव्यूहेन. K8 एकमेकेन; B3 एकमेकोपि (for एक एकेन).

म तु सेनापती राजा सस्मार भरतर्षभ । क्षींश्वकं चित्रसेनं च तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ३० वयोति नामनी लोके हंसेति डिभकेति च। र्षं संकथिते पुम्भिर्नुलोके लोकसत्कृते ॥ ३१ तंतु राजन्विभः शौरी राजानं बलिनां वरम्।

स्मृत्वा पुरुषशार्द्ल शार्द्लसमविक्रमम्।। ३२ सत्यसंघो जरासंघं अवि भीमपराऋमम्। भागमन्यस्य निर्दिष्टं वष्यं भूमिभृदच्युतः ॥ ३३ नात्मनात्मवतां मुख्य इयेष मधुसद्नः। ब्रह्मणोऽऽज्ञां पुरस्कृत्य हन्तुं हलधरानुजः ॥ ३४

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि विंशोऽध्यायः॥ २०॥

(corrupt) सैन्येन सैन्यं व्यूहमेकेन वा पुनः. - °) K1 बहुमिर् (for त्रिभिर्वा). — d) De च (for वा).

29 G1.8 om. the ref. — °) K4 D1.2 राजन (for ाजा). Be आज्ञापयामास तदा; De आज्ञापयच विप्रान्वे. - Ks om. (hapl.) 29d-30a. - d) D1. 2 T1 G2. 4. 5 भीमविकमः (G2 °मैः); De मंत्रियुद्धान्पुरोहितान्; G1. e 'ख कर्मभिः.

30 Ks om. 30a (cf. v.l. 29). — a) र्श K4 स तो; ि ततः; Cv तो तु (for स तु). Ñ1 V1 D (except Ds. 4) ि M₂ सेनापतिं; Cv as in text. Gs damaged. 🗓 🖟 पि.4 राजन् (for राजा). — b) K8 सस्परे (for तसार). \$1 K4 D6 पुरुषर्वभः (K4 °भ); B3 मनुज (for भत'). — d) K4 D2 (before corr.) युद्धमुप°.

31 °) \$1 B2 D2 तयोस्ते; D8 ययोस्तन्-; T1 G3-5 ग्योसु (for ययोस्ते). Ñ1 V1 B D (except De) ाजन् (for लोके). G1. 2.6 M तौ (M2 यौ) तु सेनापती हैमें  $(G_2$  काले;  $M_1$  लोके). —  $G_1$  om.  $31^b$ ;  $G_6$  om.  $31^{bc}$ . - b) si De K2 डि(Si डिं)फकेति (De sup. lin. us in text); K3 信怀帝; Ñ1 V1 B Dn D1.4 M2 हिंमके°; D3 T1 डिभिके°; G2 डिंबके°; G4 डिंबके°; Cv हिम्मी. - °) K1 पूर्वसंकथिते; Ks B (except Bs. 5) Du पूर्व संकथितं; De पूर्व संकथ्यते; T1 G1-5 M1(inf. ात,). १ पूर्व साः (G1. १ तो) कथितो (T1 °तं); M1 पूर्व नः हिंदती. Cv cites पूर्व, काले (? for पुस्सिर्), and कथिती. हों। प्रीं; G4 पुड़िन् (for पुम्भिन्). — व) K1 "संस्कृते (10); K4 ैसल्हत:; T1 G1-5 M1 ैसल्हती. G6 लोके काक्यसकृती. — After 31, Ds-5 ins.:

विश्वास जरासंधो दिष्टं संचिन्तयंस्तदा।

[ D8 दिष्टमेवानुचिन्तयन्. ] 32 Before 32, Gs. 6 ins. वैशं°. — ") Ks ते तु; है, के से से से हैं है के च; D4 तत्तु (for तं तु). K1.4 सौरी. ) K2 बंडिनं. — °) Cv कृत्वा; Cd स्मृत्वा (as in (हरूर), श्रे बिलनं. — °) Cv कृत्वा; एव रहनाः (हरूर), श्रे Kı. 2 B D6 G2 शार्द्छः; D1.2 G6 M2 ि की K1.2 B D6 G2 शादूलः; — (CC-0. Prof. Satyr Vr.

B2 °विक्रम. Gs damaged.

33 D1 om. (hapl.) 33ab. — a) K2.8 जरासंघी (for °धं). — °) V1 B2.6 D1.2 भीमस्य (for अन्यस्य). -  $^d$ )  $K_{1-8}$   $B_1$  वध्यं सू $(K_{2.8}$  भू)रिभिरित्युत  $(B_1$  $^{\circ}$ रच्युतं);  $K_4$  वध्यं ( $^{
m sic}$ ) इति विचित्य तु;  $\widetilde{
m N}$ 1  ${
m V}_1$   ${
m B}_{2 ext{-6}}$   ${
m D}$ (except De) Gs अवध्यं मधु(D1.2 सूरि-; D4 यदु-; G3 रिपु)भिर्मुधे; T1 G1. 5. 8 वध्यं मत्वा तदाच्युतः; G2. 4 मन्यमानो हि चा(G: वा)च्युतः; M वध्यं भू(M: सू)िर-भिरच्युतः.

34 G1. в от. 34<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 श्रेष्ठ; Вз нечн (for मुख्य). - ") \$1 N1 V1 B D (except De) ब्राह्मीमाज्ञां; K2.3 T1 G3-5 M1 Cv ब्राह्मणाज्ञां. — d) K2 °ग्रजः; G4 °युधः (for °नुजः).

Colophon. — Sub-parvan: N G1 M जरासंघवध ( K1 om. वध); Gs संभव! — Adhy. name: Ñ1 V1 Gs जरासंधयुद्धो( Gs °वधो)द्योगः; G1 वासुदेववचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.).3 20 (as in text); K2 26; Ñ1 V1 22; D3 21; S 23. - S'loka no.: Ks 33; Dn D1.2 36; M1 46.

After adhy. 20, S ins. (Cv glosses) a passage given in App. I (No. 6).

### 21

1 G4.5 om. the ref. - a) B1 g-; D2 T1 G1.8.4 तु (for तं). — b) Ñ1 मधुसूदनः; G1 यदुनंदन; G2 2 Before 2, B D (except De) ins. कृष्ण उ (Dn1 श्रीकृष्ण उ°). — 4) K (except Ks) कं तु; G1.8 येन (for केन). - b) K2 योधं. K1 वितनुते; K2 विरमते; K4 हि रमते; N1 B2 D1.2 वै रमते;

V1 B1.4-8 Dn D3-5 उत्सहते; G1.6 हि लमते; G4.5 CC-0. Prof. Satyr Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

29

C. 2. 890 B. 2. 23. 1 K. 2. 24. 1

### वैशंपायन उवाच।

ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः । उवाच वाग्मी राजानं जरासंधमधोक्षजः ॥ १ त्रयाणां केन ते राजन्योद्धं वितरते मनः । अस्मदन्यतमेनेह सज्जीभवतु को युधि ॥ २ एवम्रक्तः स कृष्णेन युद्धं वत्रे महाद्युतिः ।

जरासंधस्ततो राजन्भीमसेनेन मागधः॥ ३ धारयन्नगदान्मुख्यानिर्द्दतीर्वेदनानि च। उपतस्थे जरासंधं युयुत्सं वे पुरोहितः॥ ४ कृतस्वस्त्ययनो विद्वान्त्राक्षणेन यशस्तिना। समनद्यज्ञरासंधः क्षत्रधर्ममनुत्रतः॥ ५ अवमुच्य किरीटं स केशान्समनुमृज्य च।

M1 वि(Gs वै)कुरुते (for वितरते). B3 योद्धं समनुसूज्य च. G3 damaged. — °) K2 यसाद्-; D3 असाद् (for असाद्-). T1 M1 °तमस्त(M1 तमस्त्व)त्र ; G1.8 °तमेनैव ; G2 °तमो राजन् ; G4.5 °तमो(G5 °तमे)दोह (for °तमेनेह). — व) K4 सो (for को). — After 2, K2 ins. (cf. 242\*):

241\* त्वया मायाविना कृष्ण न योत्खेऽहं कदाचन।
भयेन मे योजितानां यदूनां च पलायतः।
अर्जुनो न भवेद्योद्धा न च तुल्यवलो मम।
भीमः क्षणं क्षणार्थं वा क्षमः स्यादिति मे पुरः।

3 a) Ñ1 T1 G4 M1 तु (for स). Ñ1 V1 B Dn D2-5 नृपतिर; D1 नृपते (for कृष्णेन). — b) Ś1 K D1.2.6 (after corr.) G1.6 °मति:; Ñ1 °रथ:; D6 (before corr.) भुनि: (for ॰ धुति:). — °) V1 B3 G1 M तदा (for ततो). B4.5 Dn D3-5 G1.8-5 M राजा (for राजन्). — a) G1.6 °सेनं तु (for °सेनेन). — After 3, D4 ins. (cf. 241\*):

242\* न त्वया भीरूणा योत्खे युधि विक्कवचेतसा।
मधुरां स्वपुरीं त्यस्वा समुद्रं शरणं गतः।
अयं तु वयसातुत्वो नातिसस्वो न मे समः।
अर्जुनो नो भवेद्योद्धा भीमस्तुत्यवलो मम।
इत्युक्तवा भीमसेनाय प्रदाय महतीं गदाम्। [5]
द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्वहिः।

B<sub>2-4.6</sub> D ins. after 3 (D<sub>2</sub>, after 4; D<sub>3</sub>, after 242\*): B<sub>5</sub>, after 4<sup>a5</sup>:

243\* आदाय रोचनां मालां माङ्गल्यान्यपराणि च।
4 B3 D6 om. 426. — ") K D3-5 धारयन्नंगदान्;
B2 "यंस्तान्गदान्; B6 "यंस्तां गदां; S "यंतं गदां (for "यञ्चगदान्). Cd cites अगदान् (as in text). V1 तस्य;
B2 मुख्यं; B6 मुख्यां; G1.6 M2 श्रुत्वा; G2 M1 दिव्यां;
T1 G8-5 दृष्ट्या; Cd मुख्यान् (as in text). D2 अगदा[अर्वृतीश्चेत. — ") K1 निवृत्ती; D2 ऋचसा; D3 निवृतिं;

 $D_4$  निवृती (for निर्वृतीर्).  $K_2$  नन्यतीर्थोदकानि नः  $V_1$   $B_2$ .  $\epsilon$  विध्मोग्निरिय ज्वलन् S बलं श्रुत्वा च निर्वृतः ( $G_2$  निवृत्तिं च जनाधिपः). Cd (corruptly): निर्वृतः वेदनानि च ऋग्मंत्रविशेषं । अथ वा निर्वृतीराह्णादकानि ःः Cn cițes text. — After  $4^{ab}$ ,  $B_5$  ins. 243\*; while S ins. (in  $G_3$  line 2 damaged):

244\* अर्जुनं वासुदेवं च वर्जयामास मागधः। मत्वा देवं गोप इति बालोऽर्जुनमिति स ह।

— °) B1.4.8 जरासंघो; G2 °घ. — d) K1 B1.4.8 युउस्पें पुरोहितं (K1 °त:); D2 मुख्यान्कृत्वा पुरोहित.
— After 4, B4 repeats 2. 19. 20°d, with v.l in the first half as in B4 there; in second half corruptly विवादस्थं पुरोहित:. After 4, D2 ins. 243°, followed by a repetition of 4°d (with v.l. जरासंघी, and युद्रसुर्).

5 °) K2.3 B1-3.5 D (except D1.2) G3 राजी (for विद्वान्). — b) Si K D6 तप° (for यश'). — °) K2 D3-5 समनद्धा; B1.2.6 D1.2 स (B1 सु-) संनद्धां S संनद्धात (for समनद्धाज्). B4 स गाढं वसनं बद्धा (sic). Cd cites समनद्धात (probably intending °त्). — b. 130. 10°. Si B1.5.6 Dn D5 M1 क्षात्रं; K8 क्षेत्रं; B8 D3 क्षात्र- (for क्षत्र-). Si K B2.5 D (except D1.2) °सरन् (for °त्रतः).

6 G1.6 om. 6-7. — a) \$1 अवमृत्य (or °मध्य); V1 B4 अनुबध्य; Dn1 अवमृत्य; G2 अविमृत्य. \$1 V1 B8.4 च (for स). — b) \$1 समनुस्त्य; K1 °नुम्हा; K2 सम\*स्त्रय; K3 °वसज्य; K4 °वस्त्रय; Ñ1 B5 Dn D8-6 °नुगृह्य; V1 B8.4 गाढं निबध्य; B1.2.6 D1.2 G5 संयम्य चैव; Cd समनुस्त्य (gloss बद्धा) (for समनुस्त्य), B1 D1.2 ह; B2.6 G8 हि (for च). — e) T1 G8-6 M उपा°; G2 उप° (for उद°). — a) V1 वेलातीत.

इतिष्ठजरासंधो वेलातिग इवार्णवः ॥ ६ इत्तिष्ठजरासंधो वेलातिग इवार्णवः ॥ ६ वत्त मितमात्राजा भीमं भीमपराक्रमम् । भीम योत्स्ये त्वया सार्धं श्रेयसा निर्जितं वरम् ॥ ७ एवप्रकृत्वा जरासंधो भीमसेनमरिंदमः । प्रसुद्यपौ महातेजाः शकं बलिरिवासुरः ॥ ८ ततः संमन्य कृष्णेन कृतस्वस्त्ययनो वली । भीमसेनो जरासंधमाससाद युयुत्सया ॥ ९ तत्ततौ नरशार्ट्लौ वाहुशस्त्रौ समीयतः ।

वीरौ परमसंहष्टावन्योन्यजयकाङ्किणौ ॥ १० तयोरथ अजाघातानिग्रहप्रग्रहात्तथा । आसीत्सभीमसंहादो वज्रपर्वतयोरिव ॥ ११ उभौ परमसंहष्टौ बलेनातिबलावुभौ । अन्योन्यस्थान्तरं प्रेप्स परस्परजयैषिणौ ॥ १२ तद्भीमस्रत्सार्य जनं युद्धमासीदुपह्वरे । बलिनोः संयुगे राजन्वत्रवासवयोरिव ॥ १३ प्रकर्षणाकर्षणाभ्यामभ्याकर्षविकर्षणैः ।

C. 2. 915 K. 2. 23, 25

7 G1.6 om. 7 (cf. v.l. 6). — <sup>a</sup>) B5 वचनं राजा; In G2.4.5 M च महावाहुर; G3 damaged (for मितिमाज्ञाजा). — <sup>b</sup>) Ñ1 V1 B Dn1 D1-5 T1 G2.5 'पाक्रमः. — B3 om. (१ hapl.) 7°-8<sup>b</sup>. — <sup>c</sup>) K3 थेल्ले भीम (by transp.). — <sup>d</sup>) D3 श्रेयः स्याज्ञिजितं. G2-5 M2 परं; Cv वरं (as in text). — After 7, K8 ins.:

245\* क्षेत्रोदये ततः कृष्ण वालोऽयमनुजोऽर्जुनः।

8 Bs om. 8ab (of. v.l. 7). — b) Śi K (except ki) Bi. 2.6 Di. 2.6 Ge अरिंदमं; Dni °म; G2 महाबलः (for अरिंदमः). — e) Gi महावाहुः. — d) Vi Bi-6 Dni D3-5 वल इवासुरः; B3 M1 बलिरि(B3 °ल इ)वापरः.

9 a) M2 ततस्त्वा° (for ततः सं°). — b) B2.6 D1.2 खुब (for बली). — ed) G3 damaged.

10 b) K1 ° शस्त्रं; K4 ° युद्धं; D1.2 ° शस्तो (for ° शस्त्रो).

- ') G4 वीर- T1 G3-5 M1 समर (for परम ).

B1.6 D1.2 परस्परं तु (D1 सु-) संहष्टी; G1.6 वीरो परस्परं

प्रा. - d) D6 G2.3 अन्योन्यं (for अन्योन्य-). — A

Passage given in App. I (No. 7) is ins. in K1 V1 B

Dafter 10, in G8 after 11.

11 B<sub>2.8.5</sub> D<sub>1.2</sub> read 11-12 after line 20 of passage No. 7 of App. I. Only in B<sub>2.5</sub> a further interpolation of six lines intervenes (between line 20 and stanzas 11-12). — a) B6 तयोरश्व: D<sub>1.2</sub> तवो (D<sub>2</sub> रथो) रथ- (for तयोरथ). — b) K B<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.4.5</sub> M<sub>1</sub> Cd निम्रहाव(T¹ ° य) महात् (K¹ ° हो; D<sub>1.3</sub> तिम्रहः प्रमहस्तथा; B<sub>8.5</sub> निम्रहात्प्रमहात्त(B<sub>5</sub> ° स्त)था; B<sub>1.4</sub> तिम्रहः प्रमहस्तथा; D<sub>3</sub> निम्रहात्प्रमहत्तथा; G<sub>6</sub> निम्रहाव-प्रमहत्तथा; G<sub>6</sub> निम्रहाव-प्रमहत्तथा; G<sub>7</sub> तिम्रहाव-प्रमहत्तथा; G<sub>8</sub> तिम्रहत्तथा; G<sub>8</sub> तिम्रहत्तथा;

12 G4 om. 12. For B2.3.5 D1, cf. v.l. 11. — a) M2 (hypermetric) ऊचतु: (for उभौ). — b) B1.8.4.6 Dn D3-5 बलेन बलिनां वरों; B2.5 D1.2 बलेन बलिनाडुभौ; G1.5 बलादतिबलाडुभौ. — After 12ab, K4 reads 16ez; while S (G4 om.) ins.:

246\* अन्योन्यं तौ करतळैयोधयामासतुर्भृशम्।
[G1.8 कर्णतळे (for करतळेर्). T1 G8 M2 योजया°;
G1 पोडया°; G2 वारया°; G8 M2 पोथया° (for योधया°).]
— °) Ś1 K1.2.4 D1-8 T1 G (G4 om.) °स्यांतर(G2 °रे)प्रेप्स्. — d) A few MSS. °जयेषिणी. — After 12,
S (except G4) ins.:

247\* शिरोभिरिव तौ मेघी वृक्षैरिव निशाचरौ ।
पदैरिव ग्रुभावश्रौ तुण्डाभ्यां तित्तिराविव ।
[(L. 2) Gs.s पादै° (for पदै°). G1 तुंडस्यां; G2 M1

तुडेव.]
13 °) K1 S Cv तद्युद्ध °; K4 संयुद्ध °; D4.6 तं भीम °
(for तद्गीम °). — °) K1.4 S (except G5.6) भीम °
(for युद्ध °). Ñ1 B2.6 D1.2 भयंकरं; V1 B1.8-5 Dn
D3-5 Cn उपस्रवे; Cv उपहृषे; Cd (gloss रहिंस)
Cnp उपहृषे (as in text). — °<sup>2</sup>) D1.2 बलिनां (for नी:). Ñ1 V1 B3 हृष्ट्योर् (for संयुगे). Ś1 वालिसुग्री-वयोभीत्रो: पुरेव किपिसंहर्यो:

14 Si has a long lacuna (of about a folio and a quarter) for the missing portion of the text from 2. 21. 14 up to 2. 22. 9<sup>ab</sup>. — a) K4 Ñi B1.2.8 D1-8.6 प्रकर्षणाकर्षणयोर; B5 D4.5 आकर्षणाकर्षणाक्यां प्रकर्षणं प्रकर्षणं — b) K1 अभ्याकर्षविकर्षिणो; Ñi B2.6 भाकर्षणं प्रकर्षणं — b) K1 अभ्याकर्षविकर्षणो; Ñi B2.6 भाजर्षणं (Ñi क्); Bi.8-5 Dn D8-5 अनुकर्षविकर्षणे; D1.2 अत्याकर्षविकर्षणात; S उत्कर्षणविकर्षणे (Gi oi; G2.3.6 [also] oii; G5 विचक्षणे also). — b) K2.4 अथ (for तथा). K1.8 आ(K3 अ)कर्षतामथान्योन्यं; Ñi अथ (for तथा).

C. 2. 915 B. 2. 23. 26 K. 2. 24. 29

आकर्षेतां तथान्योन्यं जानुभिश्वाभिजन्नतः ॥ १४ ततः शब्देन महता भर्त्सयन्तौ परस्परम् । पाषाणसंघातनिभैः प्रहारैरभिजन्नतः ॥ १५ व्युढोरस्कौ दीर्घश्चौ नियुद्धकुरालानुभौ । बाहुभिः समसञ्जेतामायसैः परिघैरिव ॥ १६ कार्त्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्तं प्रथमेऽहिन । अनारतं दिवारात्रमिवश्रान्तमवर्तत ॥ १७ तद्धृतं तु त्रयोद्द्रयां समवेतं महात्मनोः । चतुर्द्रयां निशायां तु निवृत्तो मागधः क्लमात् ॥ १८ तं राजानं तथा क्लान्तं दृष्ट्वा राजञ्जनार्द्नः । उवाच भीमकर्माणं भीमं संबोधयितव ॥ १९ क्कान्तः शत्रुनं कौन्तेय लभ्यः पीडियतुं रणे। पीड्यमानो हि कारक्येंन जह्याजीवितमात्मनः॥२० तस्मात्ते नैव कौन्तेय पीडिनीयो नराधिषः। सममेतेन युध्यस्व बाहुभ्यां भरतर्षभ ॥ २१ एवम्रक्तः स कृष्णेन पाण्डवः परवीरहा। जरासंधस्य तद्रन्धं ज्ञात्वा चक्रे मितं वधे॥ २२ ततस्तमितं जेतुं जरासंधं वृकोदरः। संरभ्य बिलनां मुख्यो जग्राह कुरुनन्दनः॥ २३

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकार्वेशोऽध्यायः॥ २१॥

त्तथा°;  $B_{1.5}$  Dn  $D_{3-5}$  आचकर्षतुर°;  $D_{6}$  आकर्षतोस्तथा°;  $T_{1}$   $G_{1.6}$  अ( $T_{1}$  च्य)कर्षतां तथा°;  $G_{2}$  विकर्षतां तदा°;  $G_{3-5}$  M विकर्षतां तथा° ( $M_{2}$  ततो°).  $C_{7}$  v cites विकर्षतां (= आकर्षतां). —  $C_{8}$  अश्विमजग्मतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्मतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्नतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्नतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्मतुः;  $C_{8}$  श्विमजगम्बतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्मतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्मतुः;  $C_{8}$  श्विमजग्मतुः;  $C_{8}$  श्विमजगम्बतुः;  $C_{8}$ 

15 Śi missing (cf. v.l. 14). — °) Ks Ni Vi Bs. 5.6 Di. 3.5 °पात° (for °घात°). — d) K2 °जग्मतु: (for °जञ्चतु:). Gi प्रहरेराभिज°; Ge प्रहारेरिव ज°; Mi प्राहारेरभिज°. — After 15, S ins.:

248\* ततो भीमं जरासंधो जघानोरसि मुष्टिना। भीमोऽपि तं जरासंधं वक्षस्यभिजघान ह।

16 Śi missing (cf. v.l. 14). K4 reads 16°d after 12°d. Gs repeats 246\* after 16°d. — °) В2 समयभेजेतां (corrupt); Ті Съ समसज्येतां; Сі परिसजेता (for समसज्जे°). — d) Сі. बहुिभः (for आयसैः).

17 Śi missing (cf. v.l. 14). — b) Ki प्रयुक्तं; K4 Bi.s.s Di.4.6 प्रवृत्ते; D2 प्रवर्ते; Gi.s प्रवृत्तिः. — After 17<sup>ab</sup>, S ins.:

249\* तदा तद्युद्धमभविद्दनानि दश पञ्च च।

") K1.2 Ñ1 M1 अनारमं; B D G8 हारं (D6 रत-);
G1 रक-; Cd अनारमत् (for रतं). D6 दिवा राजन;
T1 G8-5 अविश्रांतं (for दिवारात्रम्). — ") T1 G8-5 विसापनक(G8 "ग)रं महत्त; G6 अविश्रः त उ वर्तते (corrupt). Cd cites अविश्रांतं (as in text). — After 17, 8 ins.:

<sup>250\*</sup> घोरं विस्मापनकरमभूत्पञ्चदशेऽहनि।

[ T1 G3-5 अतिघोरं दिवारात्रम् (for the prior half). T1 G3.4.8 M अभवृत्पंचमेहिन (for the post. half). ]

18 \$1 missing (cf. v.l. 14). — a) Ks वृद्धं तं; D2 तद्वर्तं (for तद्वृत्तं). Cd cites तद्वृत्तं तु. S (except M1) तद्युद्धमासीच तयो:. — b) K2 सममेवं; V1 समवृत्तं; D1 समवेत्तं; G1 समवेतां; Cd समवेतं (as in text). D2 समवेतां महात्माना. — After 18ab, K3 ins.:

251\* गात्रं गात्रेण संपीड्य विश्राममगमद्भयोः। वायुना ह्यमृतश्वासादाप्यायत वृकोदरः।

ां भुना अन्ति श्रास्ति प्राप्ति चृकादरः।

— °)  $T_1$   $G_8$ -5 पंचदश्यां (for चृतुर्दे°),  $K_2$  तै;  $D_1$  जु (for जु). — d)  $G_1$ .6 प्रहीणो (for निवृत्तो).  $G_4$  साधवा.  $G_4$  कि क्रमात् (for कु°).  $G_4$  संस्पृ( $G_4$  संपृ) सागधः क्रमः;  $G_4$  सागधः क्रममीयिवान्;  $G_4$  प्रहीणात्माभवत्क्रमात् ( $G_4$  दमा यथाक्रमं).

19 \$1 missing (of. v.l. 14). — a) S जासंघ (for तं राजानं). D1 यथा; T1 G8-5 तदा; G1.5 ततः M2 समा (for तथा). — b) S विद्वान् (for राजन्). — After 19, K2.8 ins.:

252\* समयुद्धे नृणां मध्यात्पाटयन्बोधयन्निव ।; while Dn2(!) D4 ins.;

253\* न्नात्रोर्जन्ममृती विद्वाश्मीवितं च जराकृतम् । पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसाचिन्तयद्धरिः । संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्यामोधदर्शनः । दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञ्या ।

20 \$1 missing (cf. v.l. 14). — 4) K4 क्रांत (G1.6 त्वां तु (for क्वान्तः). K8 सधनी (for शर्जि)

22

वैद्यांपायन उवाच ।

शीमसेनस्ततः कृष्णमुवाच यदुनन्दनम् ।

शुद्धिमास्थाय विपुलां जरासंधिजघांसया ।। १

तार्षं पापो मया कृष्ण युक्तः स्थादनुरोधितुम् ।

प्राणेन यदुशार्ट्ल बद्धवङ्खणवाससा ॥ २ एवम्रक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच वृकोद्रम् । त्वरयन्पुरुषव्याघ्रो जरासंधवधेप्सया ॥ ३ यत्ते दैवं परं सत्त्वं यच्च ते मातरिश्चनः ।

C. 2. 928 B. 2. 24, 4

B1.6 च; D2 तु; S (except G1.6) हि (for न).
T1कॉर्तेयः. — K3 om. (hapl.) 20<sup>5</sup>-21<sup>a</sup>. — <sup>5</sup>) T1 G2.3
श्वयः; G1 शक्तिः; G4.5 M1 शक्यं; G6 शक्तः (for लभ्यः).
S (except G1.6) भृशं (for रणे). — <sup>6</sup>) T1 G4 M1
[5]पि (for हि).

21 Si missing (cf. v.l. 14). — K3 om. 21<sup>a</sup> (cf. v.l. 20). — <sup>a</sup>) K1 Ñ1 B5 D3-5 ते नेष; V1 B1-3.6 D1 यतेन; D2 अनेन; D6 तेदीव; T1 G3-5 तथैव; G2 त्वयैव (for ते नेव). Cn cites ते (=त्वया). — <sup>b</sup>) Ñ1 B1.4 D3-5 T1 G (except G2) जनाधिप:; B6 Dn जनाधिप (!). — <sup>c</sup>) B3 D6 G1.2.6 M समवेतेन. G2 युज्यस्व; G8 युदं च. — <sup>d</sup>) Ñ1 भुजाभ्यां (for बाहु°). K1 B3.4 D4 पुरुषभा; K3 भरतर्षभा; V1 च नर्रषभा.

22 Śi missing (cf. v.l. 14). — a) Ti G (except Gi) M2 उक्तस्तु (Ge उक्तेन also) (for उक्तः स). — bl. 4.6 D M2 तद्र्षं (D2 तद्रोधं); G2 तद्युद्धं; G4 तं रंधं. — d) G3 तस्य (for चक्रे). B2 Di. 2 मिति (B2 ति.) मुधे; B4 मिति दुधि; S (by transp.) वधे मिति (Ti M2 ति.). 23 ईi missing (cf. v.l. 14). — d) Vi तु गहितं (for तमितितं). — d) Di D3-5 संरंभं; S संरंभाद् (G8 संप्रमाद्). Ñi B (except B4) D (except D6) श्रेष्ठो (for सुख्यो). — d) Bi G4-6 कुरुनंदन; D3.5 विल्तां वरः

Colophon. Śi missing (blank fol.). — Subparvan: N (except Dn2 D5; Śi missing) जरासंघवघ;
ति संभव! — Adhy. name: Ñi Vi जरासंघक्कान्ति:;
जासंघयुद्धं; G5 जरासंघवघोद्योगः; M1 भीमजरासंघयुद्धं.
Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.
10, m.) 21 (as in text); K2 D3.6 22; Ñi Vi Dn1
13; M1 28.

22

Q om, the ref. — a) Ñ1 S (except G5.6) तदा (for

ततः). — d) V1 °जिगीषया; B1 °वधेच्छया; B2.3.5.6 D (except D6) °वधेप्तया.

2 र्डा missing (cf. v.l. 1). — ") Cv अयं (for नायं). — ") K1.4 युक्तं (K4 "क्त्रः) चिरमुपेक्षितुं; K2 D6 (before corr.) युक्तः स्याज्ञानुरोधितुं; K3 युक्तः स्याद्वितरो". Cd cites अनुवोधितुं (= निवोद्धुं); Cv अनुरो" (as in text). — ") S (except G6) प्रायेण (M2 प्रयाण); Cd as in text. G3 नर" (for यदु"). — ") K1 बाह्वाविक्षणवाससा; K2 बद्धुलक्षण"; K3.4 बद्धो (K4 बुद्धुः) वंक्षण"; Ñ1 V1 B D बद्धकक्षण वाससा (B6 वासया; D6 न शक्योयं व्यपोहितुं); S बांधव(G1 बाणस्या; G6 बाणस्य)क्षयकृत्तव. Cd cites बद्धं and रक्षणवाससा (gloss किटविखेण, which shows that either "वक्षण" or "बङ्खण" is intended).

3 \$1 missing (cf. v.l. 1). — a) T1 G1.2.6 M तदा (for ततः). — b) T1 G2-5 त्वरस्व; G1 त्वरयत्; G2 त्वरया (for त्वरयन्). G5 व्याघ्र; G6 M2 व्याघ्रं. — a) K2 मिरिदमः; B4 वधेच्छया; M1 जिघांसया.

4 Si missing (cf. v.l. 1). K2 om. 4°-5°. — °)
Bi यच; Ti G3.4 यत्त; G6 यत्त[द्] (for यत्ते). G2
यत्तदेवं. Bi एरं तत्त्वं. — °) K1.3 Ñi M यत्सत्वं;
Ti G8-5 पितुस्ते; G1.6 वत्स त्वं (for यच ते). — °)
S (except G5) दशैयस्त (G1.6 °यस्ते) (for °याग्र).
D4 om. नः. Vi B1.3-5 Dn D3.5 वै (for नः).

— After 4, Dn2(!) D4 ins.:
254\* बले तुम्यं महाबाहो तिममं जिह मागधम्।
Dn2(!) D4 cont.: S ins. after 4:

255\* तवैष वध्यो दुर्बुद्धिर्जरासंघो महारथः ।
इत्यन्तरिक्षे त्वश्रौषं यदा वायुरपोद्धते ।
गोमन्ते पर्वतश्रेष्ठे येनैष परिमोक्षितः ।
बलदेवभुजं प्राप्य कोऽन्यो जीवेत मागधात् ।
तदस्य मृत्युर्विहितस्त्वदते न महाबल ।
वायुं चिन्त्य महाबाहो जिह त्वं मगधाधिपम् ।
एवमुक्तस्तदा भीमो मनसा चिन्त्य मास्तम् ।
जनार्दनं नमस्यैव परिष्वज्य च फल्गुनम् ।

[5]

CC-0. Prof. Saty. Vrat Statri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

C. 2. 928 B. 2. 24. 4 K. 2. 25. 4 वलं भीम जरासंधे दर्शयाञ्च तद्य नः ॥ ४ एवम्रक्तस्तदा भीमो जरासंधमरिंदमः । उत्थिप्य आमयद्राजन्वलवन्तं महावलः ॥ ५ आमयित्वा शतगुणं भ्रजाभ्यां भरतर्षभ । वभञ्ज पृष्ठे संक्षिप्य निष्पिष्य विननाद च ॥ ६ तस्य निष्पिष्यमाणस्य पाण्डवस्य च गर्जतः । अभवत्तमुलो नादः सर्वप्राणिभयंकरः ॥ ७ वित्रेसुर्मागधाः सर्वे स्त्रीणां गर्माश्च सुसुवुः।
भीमसेनस्य नादेन जरासंधस्य चैव ह ॥ ८
किं नु स्विद्धिमवान्मिन्नः किं नु स्विद्दीर्यते मही।
इति स्म मागधा जड्ड्यभीमसेनस्य निस्त्रनात्॥ ९
ततो राजकुलद्वारि प्रसुप्तमिव तं नृपम्।
रात्रौ परासुमुत्सुन्य निश्चक्रसुरिदिमाः॥ १०
जरासंधरथं कृष्णो योजियत्वा पतािकनम्।

[(L.1) G1.6 त्वरैव (for तवैष). Dn2 D4 M2 °वलः (for °रथः). — (L. 2) Dn2 D4 श्रोध्यामो; G1.6 घोषेण; T1 M [S]श्रौषं सा (for त्वश्रौषं). G5 अवाप्यते (for अपोहाते). Dn2 D4 यदा रामेण युध्यता; G6 यदा वा वागपोहाति (for the post. half). — (L. 3) Dn2 D4 M G1 तेनैव (for येनैप). — (L. 4) T1 G8-5 वलदेववलं; G1.6 °भद्रभुजं. Dn2 D4 जीवित; T1 G5 जीवेत्तु (for जीवेत). — (L. 5) G2.4 M2 महावलः. Dn2 D4 त्वं तु वायुसुतः प्राप्य महावल-पराक्रमं. — (L. 6) Dn2 D4 हनस्व; T1 G3.4 जहीमं (for जिह त्वं). — Dn2 D4 om. lines 7-8.]

5 \$1 missing (cf. v.l. 1). K2 om.  $5^{ab}$  (cf. v.l. 4).

— ") \$ प्रमंजनवलाविष्टो. — b) \$K1 D3.8 G4.5 ऑरंदम;

K4 B6 D1.2 "दमं; \$V1 महावल: (for ऑरंदमः). — V1

om. (१ hapl.)  $5^{cd}$ . — °) \$K1-8 T1 G4.5 M1 [अ]आ(G5 अ)मयद्रा(K1 "ला)जन्; Ñ1 G2 आमयल्लाजन्; B D

(except D6) G1.8 आमयामास. T1 अक्षप्याआ \* \* \* \*.

— T1 om. from  $5^d$  up to  $20^c$ ; D3 om.  $5^d$ - $6^c$ . — d)

G1.8.6 जरासंधं; G2 बल्चंतो (for बल्चंन्तं). D1 G1.2.5
"बलं (for "बल्टः).

6 \$1 missing (cf. v.l. 1). T1 om. 6; D3 om. 6<sup>abe</sup> (cf. v.l. 5). — a) K2 Cd गुणशतं; D2 G2.4.5 दशं (for शतं). — b) K1 पूजाभ्यां; K4 B4.5 Dn D4.5 जानुं; G4 द्विजां (for भुजां). D1 G1-3 भरत(G2 पुरुष)षेभः. — b) K1.4 पृष्टिं; Ñ1 V1 B D (D3 om.) G3 पृष्टं (for पृष्टे). M2 जानुभ्यां (for संक्षिप्य). — d) K3 Ñ1 V1 निक्षिप्य; G6 निर्विष्य (for निष्प्य). K1 B3.6 G1 ह (for च). D3 G4 विनिष्प्य ननाद च; M निष्प्य च ननाद च. — After 6, Dn(1) D4.5 ins.:

256\* करे गृहीत्वा चरणं द्वेधा चक्रे महाबलः। [ D4.5 द्विधा (for द्वेधा).]

7 Si missing (cf. v.l. 1). Ti om. 7 (cf. v.l. 5).

- °) K4 Dn 'तुमलो. — After 7, K2.8 De ins.:

257\* स वामपादं संकृष्य गृहीत्वा दक्षिणे महे।

् द्विधा चकार तं पार्थो जरासंधं महाबलम्। [(L. 1) De तं (for स), and संक्षिण्य (for °कृष्य).]

8 Śi missing (cf. v.l. 1). Ti om. 8 (cf. v.l. 5).

— b) Ks 巩- (for ح). Ki. 2.4 Ds. 4 现现式. — d)

K4 Ds. 6 G (G4 before corr.) 信 (for 云).

9 T1 om. 9 (cf. v.l. 5). S1 missing for 9th (cf. v.l. 1). — a) K4 N1 V1 B (except B3.4) Dn D3-5 किं नु स्वाद्; G1.6 किं स्विद्ध (for किं नु स्वद्) M2 हि महान् (for हिमवान्). K4 विद्ध: (for किंदा) — b) Ñ1 V1 B2.3.6 D1.2 आहो स्विद्; G1 किं सिंदि; G2 किं स्वित्र (for किंनु स्विद्). — c) K2 Ñ1 B (except B3) Dn D2-5 G2.3 वे (for सा). K1.4 जहुर; B3.6 Dn D1.3-5 जग्मुर; D8 सर्वे; G M जल्पुर (G5.6 M2 जल्पन्) (for जज़ुर्). — d) V1 B1 विक्रमाद। G2 गर्जनात्; some MSS. नि:स्वनात् (for निस्वनात्) D6 जज़िरे भीमनिस्वनात्. — After 9, Dn2(!) D4 ins.

258\* गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले ।
एकं पादं पदाकम्य दोभ्यामन्यं प्रगृह्य च ।
गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ।
एकपादोरुवृषणकटिहृत्पृष्ठनासिके ।
एकवाह्वक्षिश्रूकर्णे शकले दहशुः प्रजाः ।

[=(var.) Bhāgavata P. 10. 72. 44-46!] On the other hand Gs ins. after 9 a passage given in App. I (No. 8).

10 T<sub>1</sub> om. 10 (cf. v.l. 5); G<sub>4</sub> om. 10<sup>4</sup>-12<sup>1</sup>.

— a) S<sub>1</sub> Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>1.5</sub> Dn D<sub>3.5.6</sub> राज्ञ: (for राज<sup>1</sup>).

— b) G<sub>1.6</sub> विसुसम् (for प्रसुसम्). — c) Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>1.6</sub><sup>1</sup>.

Dn D<sub>8.5</sub> गतासुम् (for प्रासुम).

11 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. 11 (cf. v.l. 5, 10). — ") B<sub>6</sub> "वधं कृत्वा (for "रथं कृत्वा). — ") B<sub>6</sub> G<sub>8</sub> पताकिनीं। D<sub>1</sub> "नः. — ") G<sub>8.5</sub> राज्ञो (for "चव). — ") G<sub>7</sub> मोचयामास. K<sub>1-8</sub> B<sub>1.6</sub>m D<sub>1.2</sub> बंधनं; K<sub>4</sub> D<sub>6</sub> बंधनादी। V<sub>1</sub> पार्थिवान् (for बान्ध").

आरोप्य भातरी चैव मोक्षयामास वान्धवान् ॥ ११ है वे रतसुजं कृष्णं रताई पृथिवीश्वराः। राजानश्रकुरासाद्य मोक्षिता महतो भयात् ॥ १२ अक्षतः शस्त्रसंपन्नो जितारिः सह राजिभः। रथमास्याय तं दिन्यं निर्जगाम गिरिव्रजात् ॥ १३ यः स सोदर्यवान्नाम द्वियोधः कृष्णसारथिः। अम्यासघाती संदृश्यो दुर्जयः सर्वराजिभः ॥ १४ भीमार्जुनाभ्यां योधाभ्यामास्थितः कृष्णसारथिः।

शुश्रमे रथवर्योऽसौ दुर्जयः सर्वधन्विभः ॥ १५ शक्रविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये। रथेन तेन तं कृष्ण उपारुद्य ययौ तदा ॥ १६ तप्तचामीकराभेण किङ्किणीजालमालिना। मेघनिर्घोषनादेन जैत्रेणामित्रघातिना ॥ १७ येन ग्रक्रो दानवानां जघान नवतीर्नव। तं प्राप्य समहष्यन्त रथं ते पुरुषर्वभाः ॥ १८ ततः कृष्णं महाबाहुं भ्रात्भ्यां सहितं तदा ।

12 T1 om. 12 (cf. v.l. 5); G4 om. 12ab (cf. v.l. 10). - 4) G2 तं (for ते). G3. 5 ते वै कृष्णं रत्नभाजं: (r as in text. - b) B1.4.5 Dn D3-6 रलाही: (v as in text. G2 चैव पार्थिवा:. K3 आभासा पृथिवी-भा. - °) G1.6 पूजयां-; G2 Cv राजानं (for राजानश्). - 4) Ñı रक्षिता (for मो°). G3 च महन्न° (for

13 T1 om. 13 (of. v.l. 5). — a) B2.3.6 D1.2 भयुतः. \$1 K3.4 B6 D6 सत्वसंपन्नो; K1.2 सर्व ; <sup>61</sup> शक्षसंभिन्नो. — <sup>8</sup>) G2 वाजिभिः (for राज<sup>°</sup>). - After 13ab, B3.4 read 15. - After 13, G3

<sup>259\*</sup> उष्ट्राणां शतसाहस्रं वाहयित्वा धनं बहु । महाहाणि च रलानि रजतं काञ्चनं तथा। सहदेवं प्रतिष्ठाप्य स्वाधीनं च गिरिव्रजे। चतुरङ्गबलैः साधै निर्जगाम गिरिव्रजात्।

14 T1 om. 14 (cf. v.l. 5). — a) र्डा यस्तु; <sup>1</sup> यश्च; K4 तस्य; G2 \*यो: (corrupt); G3-5 M1 Cv षोः (for यः स). 🕄 सोदर्यवन्; K1.2 सौदर्यवान्; ति D2.4 G2 Cv सौंदर्यवान्; G8-5 M1 सोदर्ययोर् (कि सोदर्यवान्). D1 यः समो दर्पवान्नाम; G1.6 यश्चासौ विवासाम. — b) Ñ1 V1 B6 Dn2 M1 Cn द्वियोधी; ी, दुर्योघः; G M2 Cv विधेयः (for द्वियोधः). Dnim (gloss) अर्थनः (for कृष्ण°). In De, the sequence of 14-15 is: 14ab, 15ad, 15ab, 14ad (15ad-15ab being idded in marg.). — G4 om. 14°-15°; G8 om. 14°d. ) G2 अभ्याशसाति; М अभ्याशघाती. Ñ1 संदृष्टो; ी प्रश्नित्त अभ्याशसाति; M अभ्याशयाताः K1 अपृक्षः सहशो; D4 संस्पृक्यो (for संहश्यो). K1 अपृक्षः शिक्षातिरः; K2 अभ्यासर्वाती सहशो; K3 शुशुभे रथवर्यीसी (६१६०); G1 अभ्यासवाता सदशा; में अञ्च अभ्याययाव-भिमुखों. व अभ्याशायाति मुख्यासा; जा (except Ks) (G. ) Si Di. 2 सह राजिभः; K (except Ks) (G<sub>8,4</sub> om.) M सर्वधन्विभिः; V1 सर्वशत्रुभिः (for

15 Si D3 Ti om. 15 (for Ti, cf. v.l. 5); G4 om. 15ab (cf. v.l. 14). Bs. 4 read 15 after 13ab; De (transposing 15<sup>ab</sup> and 15<sup>ed</sup>) read it after 14<sup>ab</sup>. Gs (like Ds marg.) transp. 15ab and 15cs. - a) V1 वीराभ्यां; M2 यौधाभ्यां. — b) B3 सहित: (for आस्थितः). —  $^{\circ}$ )  $K_3$  अभ्यासघाती संदर्शे (=  $14^{\circ}$ ). —  $^{d}$ ) K (except K3) सर्वराजिभ:; Do 'सार्थि: (for 'धन्विभ:).

16 Ti om. 16 (cf. v.l. 5). — °) र्डा [प्]तेन; G3-5 M1 येन (Cv?) (for तेन). V1 B1.4-6 Dn D3-5 M2 वै; G1 [अ]यं; G2.6 यं (for तं). S1 D6 (orig.) तं कृष्णम्; K1 कृष्णस्तम्; K2.8 B3 कृष्णस्तु; B2 D1.2 कूब्ण: स; Ds (by corr.) तं कृष्णस् (for तं कृष्ण). Ñı क्रुष्णो स्थवरं तं वै. — d) Ka उप, Ñı Ba समा; De (by corr.) त्यां (for उपां). S (except M2; Ti om.) [उ]पयात्तदा (for ययो तदा). - After 16, S (T1 om.) ins.:

260\* एवमेतौ महाबाहू तदा दुष्करकारिणौ । कृष्णप्रणीतौ लोकेऽस्मित्रथे को द्रष्टुमईति। इत्यवोचन्त्रजन्तं तं जरासंधपुरालयाः। वासुदेवं नरश्रेष्ठं युक्तं वातजवेहयैः।

[(L. 1) G1 °मेतन् (for °मेतौ). — (L. 2) G1. 2. 6 M1 °तावेक (M1 °त)सिन् (for °तौ लोकेऽसिन्). — (L. 3) G1.6 पुनस्तत्वं (for ब्रजन्तं तं). ]

17 T<sub>1</sub> om. 17 (of. v.l. 5). — a) Ś1 K2 G4 M1  $^{\circ}$ कराभेन;  $\mathrm{K}_{8}$  G1  $^{\circ}$ करां(G1  $^{\circ}$ करा)तेन. -  $^{d})$  G2 जैत्रिणा $^{\circ}$ (for जैत्रेणा°).

18 T1 om. 18 (cf. v.l. 5). — b) = Taittirīya Brāhmaņa (ed. Mysore 1908) 1. 5. 8 (p. 277). K1 जघान दशतीर्दश; G1.0 अनीकानि जघान सः. — °) Ks समद्दर्यत. — d) Gs °र्षभ (for °र्षभाः).

19 Ti om. 19 (cf. v.l. 5). — ं) Ks ततः कृष्ण महाबाहो. - ') G1 रथस्थौ; D6 'स्थान्. G2 माधवं (for मागधा). — 4) K1 V1 De विसयं (for विसिताः).

रथस्यं मागधा दृष्ट्वा समपद्यन्त विस्मिताः ॥ १९ हयैर्दिच्यैः समायुक्ती रथी वायुसमी जवे। अधिष्ठितः स शुशुभे कृष्णेनातीव भारत ॥ २० असङ्गी देवविहितस्तसित्रथवरे ध्वजः। योजनाइदृशे श्रीमानिन्द्रायुधसमप्रभः ॥ २१ चिन्तयामासं कृष्णोऽथ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात् । क्षणे तसिन्सं तेनासीचैत्ययुप इवोच्छितः ॥ २२ व्यादितासैर्महानादैः सह भृतैर्घ्वजालयैः। तस्यौ रथवरे तसिन्गरुत्मान्पन्नगाशनः ॥ २३ दुर्निरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाम्यधिकं बभौ। आदित्य इव मध्याह्वे सहस्रकिरणावृतः ॥ २४

न स सजति इक्षेषु शस्त्रश्चापि न रिष्यते। दिन्यो ध्वजवरो राजन्द्दश्यते देवमानुषैः ॥ २५ तमास्थाय रथं दिन्यं पर्जन्यसमनिखनम्। निर्ययौ पुरुषच्याघ्रः पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः ॥ २६ यं लेभे वासवाद्राजा वसुस्तस्माद्भहद्रथः। बृहद्रथात्क्रमेणैव प्राप्ती बाहद्रथं नृपम् ॥ २७ स निर्ययौ महाबाहुः पुण्डरीकेक्षणस्ततः। गिरिव्रजाद्धहिस्तस्था समे देशे महायशाः॥ २८ तत्रैनं नागराः सर्वे सत्कारेणाभ्ययुस्तदा । ब्राह्मणप्रमुखा राजन्विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ २९ बन्धनादिप्रमुक्ताश्च राजानो मधुसूद्नम्।

20 T1 om. 20abe (cf. v.l. 5). - b) \$1 K De वातसमो (Ks भैर्). — \*) ईा युधिष्टिरः (for अधिष्टितः). N1 V1 B (except B4.5) Di. 2 3 (for 4). - d) K3 (by corr.) नानामातीव भारत.

21 \*) Śi Ñi Vi B D (except De) Gs असंगो (for असङ्गी). G1.8 असंगिने च विहितस्. — °) K4 D8 योजनान् (for 'नाद्). K1-8 दृश्यते (for दृहशे). 8 स योजनद्वये दश्यः ( $G_2$  श्यात्). — d) S (except  $G_4$   $M_2$ ) श्रीमानिद्रायुधप्रभः ( G2 °द्रध्वजोपमः ).

22 Ñ1 om. 22-23. — 4) Ś1 K Dn De कुल्लोपि; D4 कृष्णोच; G1 कृष्णाय (for कृष्णोऽथ). — b) T1 गरूसानं. K2 च साम्ययात्; De G1.2 स चाभ्यगात्. — °) 🕄 गते नासीच्; 🎖 स तत्रासीच् (G1.2.8 °त्रासी) (for स ते नासीच्). B1.2.6 D1.2 क्षणेन तसिंस्तेनासी; Bs क्षणे वसिस्तु तेनासी. — 4) र्श चैलयूपम्; K1 चैलो यूप; Ka Cv(1) चैले यूप; Ka Be चैचयूप; B4.5 Dn D8-5 चैत्यवृक्ष; De 'यूय. 🕄 इवोच्छितं; K1 G4 'च्छतः; B1. 4. 5 Dn D8-5 °िरयतः (for °िस्ट्रतः).

23 Ñ1 om. 23 (cf. v.l. 22). — a) Ś1 K V1 B4 Ds ब्यादि(\$1 'धि)तास्त्रो(K2 'स्या); D1 ब्यादितस्यैद्. Ś1 V1 B4 महानाद:. — b) K4 G1, 5.6 सर्व-; D1 महद्-(for सह). Bs स्तैर् (for भू°), G2 संभूतैदिविजालयैः. — \*) V1 B1. 2. 5. 6 D (except De) transp. 元初 and तसिन्. K1 वरस्थे.

24 °) K1. 2.4 Dn D1 (after corr.). 2.4.5 G1 M1 दुर्निरीक्षो. V1 B8 [5]य; G8 [5]सि (for हि). — ) 8 (except Gs) सुपर्णो (for तेजसा). K1 [अ]प्यधिकं; B2.8.6 D1.2 G2 [अ] स्यधिको; M2 [अ] त्यधिकं. — d)

\$1 °णान्वितः; K2 °णो वृतः.

25 °) G5 सर्जिति; M2 सज्यति. — 8) K2.8 G1.8 वा (for च). Si K4 D6 न भिद्यते; K1 न छिद्यते; K2.8 V1 न दीर्थ( K2 ° य)ते; B1-3.6 D1.4 न हन्यते; B6 D1.5 निरस्यते (Bs 'ति); Dn Cnp(!) न विध्यते; Gu न धुष्यते; G4 न शिष्यति; G5 निरीक्ष्यते; Cn न रिष्ये (as in text). Da रास्त्रैश्चामरतेन (sic) वै; Ma रास्त्रेश्च न विशस्यते. — °) K3 दिन्यी. र्श K4 V1 De S रथनो (G2 °चरो) (for ध्वजवरो). Dn1 D1 दिन्यो ध्वजवरी राजन्. — d) Ñ1 V1 B1-5 Dn D3-5 T1 G8.4 M चेह; Be D1. 2 G1. 2. 5. 6 चैव (for देव- as in Ś1 K D6)

26 ) Some MSS. निःस्वनं. Da पर्जन्य इव निस्तं — \*) K4 B8 पुरुषन्याञ्च; S पुंडरीकाक्षः (T1 °क्षं; G1 °क्ष). 27 °) Ge राजन् (for राजा). — °) G2 श्रमेण (for

क्रमेण). Be D1.2 [अ]पि; D3-5 [ए]नं (for [ए]व) — d) A few MSS. नृप:, नृप (for नृपम्). K1 ज्याही बाईद्रथो नृपः; S प्राप्तो बाई (Gs बृह )द्रथो रथं.

28 °) K1 B D (except De) G1.2 M स नियाव (B4 चक्राम); V1 निश्चकाम (for स निर्ययो). S1 K D6 M1 प्रमु:; D8 G1.6 तदा; G8 तथा (for तता) B1. 2. 6 D1. 2 पुंडरीकनिभेक्षण:. — D8 om. (hapl.) 28°-29°. — d) K2.8 Ñ1 V1 Dn D1, 2, 4, 5 T1 G1-4 M1 सम ; Go सह (for समे). D4 °तपाः; S °मनाः (for थशाः).

29 Ds om. 29<sup>25</sup> (of. v.l. 28). — <sup>a</sup>) Bs. 4 HITEL (for नागराः). — °) Ds [अ] खयुस; G1 ययुस (for [अ] स्ययुस्). — d) V1 यथा° (for विधि°). 30 °) B<sub>2</sub> विमयुक्ताश्च. V1 तु (for च). — b) B

त्वामासुरूचुश्च सान्त्वपूर्विमिदं वचः ॥ ३० तिचित्रं महाबाहो त्विय देविकनन्दन । त्रीमार्जनवलोपेते धर्मस्य परिपालनम् ॥ ३१ त्रासंधहदे घोरे दुःखपङ्के निमज्जताम् । तां समन्युद्धरणं यदिदं कृतमद्य ते ॥ ३२ तिणो समवसन्नानां गिरिदुर्गे सुदारुणे । दिल्ला मोक्षाद्यशो दीप्तमाप्तं ते पुरुषोत्तम ॥ ३३ कि कुर्मः पुरुषव्याघ न्नवीहि पुरुषष्म । कृतमित्येव तज्ज्ञेयं नृपैर्यद्यपि दुष्करम् ॥ ३४ तानुवाच हषीकेशः समाश्वास्य महामनाः । कृतिहरो राजस्रयं ऋतुमाहर्नुमिच्छति ॥ ३५

तस्य धर्मप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षतः ।
सर्वेभवद्भिर्यज्ञार्थे साहाय्यं दीयतामिति ॥ ३६
ततः प्रतीतमनसस्ते नृपा भरतर्षभ ।
तथेत्येवाञ्चवन्सर्वे प्रतिजज्ञश्च तां गिरम् ॥ ३७
रत्नभाजं च दाशार्हं चक्रस्ते पृथिवीश्वराः ।
कृष्णुज्जप्राह गोविन्दस्तेषां तद्गुकम्पया ॥ ३८
जरासंघात्मजश्चेव सहदेवो महारथः ।
निर्ययौ सजनामात्यः पुरस्कृत्य पुरोहितम् ॥ ३९
स नीचैः प्रश्रितो भूत्वा वहुरत्नपुरोगमः ।
सहदेवो नृणां देवं वासुदेवम्रपिथतः ॥ ४०
भयार्ताय ततस्तस्मै कृष्णो दन्वाभयं तदा ।

C. 2. 964 B. 2. 24. 42 K. 2. 25. 67

ग्रानं. — M2 om. 30°d. — °) B3 ऊचुस्तु; G6 अव्यग्रं. — d) K4 D6 साम°; V1 B1.3-5 Dn D3-5 स्तुति°; ि6 सापु° (for सान्तव°).

31 b) K1 Ñ1 V1 B2.4.5 Dn D3-6 M2 °नंदने.

B3 देनकीनंदने त्वथि. — °) Ś1 °ऐतो (for °ऐते). — d)

G16 स्वधर्म (for धर्मस्य). Ñ1 V1 B Dn D1-3.5 M2

प्रतिपाहनं; D4 प्रतिपादनं.

32 °) B2.4 जरासंधे (for °संध-). V1-भये; G1-हरे (for दूदे). G2 लोके (for घोरे). G4 जरासंधाभिभूतानां.
- ') K3 D4 T1 राजा (for राजां). V1 B3.4 राजामुद्धरणं देत; B1 राजां चोद्धरणं वीर. — ") ई1 यदद्य (for यदिदं).
V1 B3.4 कृतवानिस (for °मद्य ते). ई1 K4 Ñ1 B1.2.5.6
D G1.6 ते; K3 में (for ते).

33 °) K G1. 2.6 M राज्ञां; D1.2 G8 विद्याः. Ś1

अविष्यानां; K1 ° मझानां; K8 ° रूद्धानां; M2 समुपसञ्चानां.

े) B6 D2.4 ° दुर्गेषु दारुणे; D5 ° दुर्गो सुदारुणो. — °)

पितृष्टा. B8 सुख्याद् (for मोक्षाद्). — d) D8 ञ्चाजते

कि आसं ते). K1 Ñ1 पुरुषर्षभ; B1. 2. 5.6 D (except

34 a) \$1 Dn1 D4 G2 M1 कुर्म. — b) K1 ब्रुवीहि लिंगितमः K4 D6 वृहि त्वं पुरुषर्षभः Ñ1 B1.2.5.6 ोत प्रितानः प्रापि नः प्रणति(D3 °त)स्थितानः V1 B3.4 तेतिए(for कृतम्). K1-3 Ñ1 B1.2.5.6 D (except D6) विद्विहः K4 ते ज्ञेयं; V1 B3.4 जानीहिः G1.3.6 तं ज्ञेयं. 35 b) Ñ1 व्वलः; V1 B3.4 जानीहिः G1.3.6 तं ज्ञेयं. अध्याप सात् (G1.6 यद्यसाकं) सुदुद्वरं (T1 व्वलः; V1 B3.4 व्याः; T1 G3.4 व्याः; सनाः).

36 b) De साम्राज्यत्वं (for पार्थिवत्वं). T1 G4.5 पार्थिवांश्च जिगीषतः. — °) M2 सर्वे (for सर्वेर्). Ñ1 V1 B3 यज्ञार्थ; B1.2.6 D1.2 यज्ञाय; B4.5 Dn D3-5 विज्ञाय; T1 यज्ञेथे. — d) T1 (corrupt) साहतं (for साहारयं). Ñ1 V1 B D (except D8) G8 फिय° (for दीय°).

37 °) K2.8 तं प्रीत°; V1 B8.4 ते प्रीत°; B1.2.5.6 D (except D8) G8 सुप्रीत°; G2 प्रसन्न° (for प्रतीत°).

— b) V1 B8.4 नृपा वै (for ते नृपा). Ñ1 B1.2.5.6 D (except D6) नृपसत्तम (for भरत°). — D4 om. 37°-38°. — °) Ś1 D8 तथेलवा°; K1 तथान्ये चा°; S तं त(G1.6 तत्त)थेल ° (for तथेलेवा°). — °) Ś1 T1 G2-5 ° जामुख; K4 ° जहुझ; V1° गृझ च; B1.5 Dn D8.5.6 ° गृह्याल; B2.6 D1.2° गृह्य तु; B3.4° पूज्य तु (for ° जजुख). K1 ता; G2 तं (for तां). K1 तिरः; G1 तिरा; G2 तिरि

38 D4 om. 38 (cf. v.l. 37), — a) G1 भाक्षन (for भाजं च). — b) B2.6 D1.2 नृपपुंगवाः (for पृथिवी°). — e) K1 कृत्सा (sup. lin. च्हा as in text). V1 B3- दाशाहंस (for गोविन्दस). — D2 transp. तेषां and तत्.

39 K3 om. 39. — b) Ñ1 B1.2.5.6 Dn D1.2.4.5

"मना:; V1 B3.4 G1.6 "बल:; D3 "सना: (for "रथ:).

— °) K4 निर्जयो (for निर्ययो). K1 D4 G1 सजना;

V1 B3.4 च सहा"; D2 स्वजना (for सजना).

40 °) V1 B8.4 प्रांजिल:; D4 समीचै; S सिचैं:

(for स नीचै:). K (K1 inf. lin.) D6 प्रसृतो;

Ñ1 V1 B1-5 Dn D8-5 प्रणतो; G1 प्रसृतो (for प्रश्रितो).

— b) S बिलः (G4-6 बली) (for बहुः). Ś1 "समागताः;

८. 2. 965 ८. 2. 24. 43 अभ्यषिश्चत तत्रैव जरासंधात्मजं तदा ॥ ४१ गत्वैकत्वं च कृष्णेन पार्थाभ्यां चैव सत्कृतः। विवेश राजा मतिमान्युनर्बाहेद्रथं पुरम् ॥ ४२ कृष्णस्तु सह पार्थाभ्यां श्रिया परमया ज्वलन् । रत्नान्यादाय भूरीणि प्रययौ पुष्करेक्षणः ॥ ४३ इन्द्रप्रस्यमुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः । समेत्य धर्मराजानं प्रीयमाणोऽभ्यभाषत ॥ ४४ दिष्ट्या भीमेन बलवाञ्जरासंघो निपातितः।

राजानो मोक्षिताश्चेमे बन्धनान्नृपसत्तम ॥ ४५ दिष्ट्या कुश्लिनौ चेमौ भीमसेनधनंजयौ। पुनः खनगरं प्राप्तावक्षताविति भारत ॥ ४६ ततो युधिष्ठिरः कृष्णं पूजियत्वा यथाईतः। भीमसेनार्जुनौ चैव प्रहृष्टः परिषखजे ॥ ४७ ततः क्षीणे जरासंघे आतृभ्यां विहितं जयम्। अजातशत्रुरासाद्य मुमुदे आतृभिः सह ॥ ४८ यथावयः समागम्य राजभिस्तैश्च पाण्डवः।

K4 D6 °पुरस्कृतः; V1 B8.4 °समन्वितः; D4 °पुरोगमाः. — ') Ši नुणां देवो; Ds महाबाहुर. — ') Di Gi Mi उपस्थितं. — After 40, S ins. a passage given in App. I (No. 9).

41 Be Gs [अ] भयं; T1 G1. 2. 5. 6 M तदा; G8 तथा (for ततस्). — ) T1 G1-4 M दत्वा कृष्णो (by transp.). Bs ततस्तदा. Gs तथा (for तदा). G1.8 दत्वा विष्णुस्तथाभयं. — Ñ1 V1 B D ins, after 41 ab: S, after 262\*:

261\* आददेऽस्य महार्हाणि रतानि पुरुषोत्तमः।

[ V1 आदददै; B2 आदत्तास्य; B3 आदिदेश; G6 आददे स. Gs वस्त्राणि (for रत्नानि).]

— Ñ1 V1 D1 om. 41° . — °) Ś1 K D2. 8 अभिषिच्य च (Ks 'विंच्य च; Ds 'विच्यत); Ds अभ्याविंचत. Si K2 तत्रैवं; K8 तत्रैनं; De वै राजन्; S राजानं (for तत्रैव). - After 41°, S ins.:

262\*

सहदेवं जनादंनः।

मगधानां महीपालं.

[ (L. 2) M2 मागधानां.]

— d) \$1 K4 De नृषं; B1-8.5 Dn D4.5 मुदा; Gs तथा (for तदा).

42 a) K1 साध्यकत्वं; Cv गत्वैकत्वं (as in text). De हि; S (except Gs) स (for च). - b) K2 S चापि (for चैव). Ks च नमस्कृतः (for चैव सत्कृतः). — ') Bs Bn Ds-5 राजा द्युतिमान्; S (by transp.) मतिमात्राजा (G2 °जन्).  $B_1$  विवेश सहदारोपि (sic). —  $^d$ )  $K_3$ तदा (for पुनर्). Bs बाईद्रथपुरःसरः; Dn Ds-s बाईद्रथपुरं युन:. [Some printed ed. erroneously read नृप (for got,), which has no MS. support in our apparatus [] — After 42, B Dn D1. 2.4 ins.;

263\* अभिषिक्तो महाबाहुर्जारासंधिर्महात्मभिः।; while S ins.:

264\* पार्थाभ्यां सहितः कृष्णः सर्वेश्च वसुधाधिपैः। यथावयः समागम्य विससर्जं नराधिपान्। विस्ज्य सर्वान्यपतीत्राजसूये महात्मभिः। आगन्तव्यं भवद्भिस्तु धर्मराजप्रियेप्सुभिः। एवसुत्तवा माधवेन सर्वे ते वसुधाधिपाः। [5] एवमस्त्वित चाप्युक्तवा समेताः परया मुदा। भीमार्जुनहृषीकेशाः प्रहृष्टाः प्रययुः सह । रत्नान्यादाय भूरीणि ज्वलन्तो रिपुसूदनाः।

43 S om. 43be (cf. however last line of 264 in S!). — b) Bs Dn Ds-s युत: (for इवलन्). — b) B1. 2. 5. 6 D (except D6) पुरुष्पेभ:; S च (G1 सन्; Ge स) नृपैः सह (for पुष्करें°).

44 a) K1-8 Be G2 अथागम्य; V1 Bs. 4 समासाध G1.6 M2 समागम्य (G6 °त्य); G3 तु संगम्य (for उपागम्य) — °) S आतृभ्यां सहितो(Ge °ते)च्युतः. — °) Bs. t °राजं च; D8 G1.6 'राजेन (for 'राजानं). — d) B1.2.6.6 D1. 2. 4. 5 °माणमव( D2 °सम) धेयत्; Bs. 4 कृष्णोवर्धयत प्रसु Ds प्रियमाणमभाषत; T1 G8-5 प्रीयमाणसुपस्थितः (Gs. °ताः); G1. 6 M °माण उपस्थितः.

45 Before 45, T1 G8-5 ins. श्रीभगवान; G1. 2.6 युधिष्टिरः. — ") K2 दिष्ट्रा. Ge त्वयैव (for भीमेन) — ') K2 मोश्रिताज्ञ; D8 मोचिताज्ञ (for मोश्रिताज्ञ) K1 सर्वे; B (except Bs) D (except Ds) चैव; G ये में (for चेमे). — d) Ds च महाभुज; S (except Gs.4) नृपसत्तमाः.

46 °) Be इष्ट्या. Ñ1 चोभौ; T1 G3.5 भीमी। G1 वेमी; G4 हीमी (for चेमी). — d) G1.8 विव माधव (for 'विति भारत).

47 °) K1 जनादेनं; T1 यथाईतं. G1.6 पूजवामास भारत. — d) Ś1 K1. 2.4 Dn1 ° प्रत्ये ; B1. 6 D6 °संख्ये. 48 a) M2 तिस्मन्हते जरासंधे. — b) B6 D1.5 G (except G2) M1 आतृसिर् (for °३यां).

म्तित्य पूजियत्वा च विससर्ज नराधिपान् ॥ ४९
मिकृत्य पूजियत्वा च विससर्ज नराधिपान् ॥ ४९
मिकृत्य पूजियत्वा सते नृपा हृष्टमानसाः ।
मुद्रिशास्त्विरता यानैरुचावचैस्ततः ॥ ५०
मुद्रिश्वार्त्लो महाबुद्धिर्जनार्द्नः ।
मुद्रवर्धातयामास जरासंधमरिं तदा ॥ ५१
मित्राजमनुज्ञाप्य पृथां कृष्णां च भारत ॥ ५२
मित्रां भीमसेनं च फल्गुनं यमजौ तथा ।
भीम्यमामन्नयित्वा च प्रययौ खां पुरीं प्रति ॥ ५३
निव रथमुख्येन तरुणादित्यवर्चसा ।

धर्मराजिवसृष्टेन दिन्येनानादयन्दिशः ॥ ५४ ततो युधिष्ठिरमुखाः पाण्डवा भरतर्षभ । प्रदक्षिणमकुर्वन्त कृष्णमिक्ठिष्टकारिणम् ॥ ५५ ततो गते भगवति कृष्णे देविकनन्दने । जयं लब्ध्वा सुविपुलं राज्ञामभयदास्तदा ॥ ५६ संवर्धितौजसो भूयः कर्मणा तेन भारत । द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परां प्रीतिमवर्धयन् ॥ ५७ तिसन्काले तु यद्यक्तं धर्मकामार्थसंहितम् । तद्राजा धर्मतश्रके राज्यपालनकीर्तिमान् ॥ ५८

C. 2. 982 B. 2. 24, 60 K. 2. 25, 96

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ समाप्तं जरासंधवधपर्व ॥

सहितं जयं; V1 B3.4 सहितो हरि: (B3.4 °रिं); T1 विसयं जयं (for विहितं जयस्). G1 जय:. — °) V1 'शृतुमा' (for 'शृतुरा'). — After 48, S (except M2) Vins. a passage given in App. I (No. 10).

 $^{49}$  °)  $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{$ 

50 b) G4.6 सर्वे (for नृपा). — °) G5 स्वदेशं.
— d) K4 यज्ञैर् (for यानैर्). N1 बहुविधेस (for उचावजैस). K2.8 T1 G5 तदा; K4 D6 G4 अपि; पि-3.6 M तथा (for ततः).

51 Before 51, S ins. वैशं . — a) S एवं स स्थित्याची. — b) Ds पात (for घात). — d) K2 B3

52 °) D6 याज°; T1 G2 पात° (for घात°). N1
B2.6 D1.2 च (D1 तु) तं कृष्णो (for जरा°). — b)
[4 B2.6 D8.6 M2 अरिंदम; K3 अरिं तदा; B1 अरिंदमं.
6) D3 G1.2.4 (by corr.) M अनुप्राप्य; T1 अनाज्ञाप्य
53 °) D6 भद्रसेनं च; S वासुदेवस्तु (for भीमसेनं च).
b) N G1-8 फाल्गुनं (S1 फल्गुणं; Dn1 फाल्गुनो; D8
in text). K1 B6 Dn2 च यमौ (for यमजो).

— °) Ks सम्यग् (for घोम्यम्). V1 Bs. 4 नमस्कृत्य ततः; B2.6 D1.2 आमंत्र्य भगवान्; S भीममनुज्ञा(G2.8 °प्रा)प्य (for आमन्नयित्वा च). D5 [अ]थ (for च). — d) V1 नगरं; B1.2.6 D1.2 स्वपुरं; Bs. 4 स्वपुरं; S द्वारकां (for स्वां पुरीं). — After 53, S ins.:

265\* पाण्डवैरनुधावद्गिर्युधिष्ठिरपुरोगमैः। हर्षेण महता युक्तः प्राप्य चानुक्तमं यशः। जगाम हृष्टः कृष्णस्तु पुनद्वारवतीं पुरीम्।

[(L. 1) T1 'यातश्च; M 'यायद्भिर् (for 'धावद्भिर्). — (L. 2) G2.5.6 प्राप्तश् (for प्राप्य). — (L. 3)

Gs युक्त: (for हृष्ट:), and प्रति (for प्रतिम्). ]
54 °) र्घ ° बहेंण (for ° मुख्येन). — ³) B1.2.5.8
D (except Ds) मनसस्तुल्यगामिना. — °) र्घा K1.2.4 Ds
धर्मराजा(K1 ° ज्ञा)तिस्प्टेन; K8 S ° राजनिस् °; B1.2.4.5
° राजाविस °; B3 ° राजाभिस् °; B6 ° राजा प्रस ° — व) K2.4
Ds नादयन; V1 G8 M1 (inf. lin.) [आ]नंद ° (for

[आ]नाद°).
55°) Ds प्रदक्षिणाम्. Si अवर्तत; K2 अकुवैति;
S अथा(Ti Gi.s तदा ; Gs तथा)कुवैन् (for अकुवैन्त).

- d) V1 कारिण:
56 a) Ds तती जिष्णी (for ततो गते). - b) V1
Bs.4 देवकीनंदने तदा (V1 तथा). - c) K2.3 तु; B2
D1.2 च (for सु.). - d) K1 अभयदं; K4 अभयतस;
G2.8 अभयदस् (for अभयदास्). G1 तदः (!); G4-8 M1
ततः; M2 तथा (for तदा). K2.8 Ñ1 B D राज्ञां
ततः; M2 तथा (for तदा). V1 राज्ञामभयदे हरी.
(D1 को; D3.4 का) दत्वाभयं तदा; V1 राज्ञामभयदे हरी.
57 a) \$1 G1 M2 संवर्धितीजसी; K1-2 Ñ1 V1 B D

२३

C. 2. 983 B. 2. 25. 1 K. 2. 26. 3

## वैशंपायन उवाच।

पार्थः प्राप्य धनुःश्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुघी ।
रथं ध्वजं सभां चैव युधिष्ठिरमभाषत ॥ १
धनुरस्तं शरा वीर्यं पक्षो भूमिर्यशो बलम् ।
प्राप्तमेतन्मया राजन्दुष्प्रापं यदभीप्सितम् ॥ २

तत्र कृत्यमहं मन्ये कोशस्यास्य विवर्धनम्। करमाहारयिष्यामि राज्ञः सर्वान्नृपोत्तम् ॥ ३ विजयाय प्रयास्थामि दिशं धनदरक्षिताम्। तिथावथ महूर्ते च नक्षत्रे च तथा शिवे ॥ ४ धनंजयवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः।

° धिंतं- $(K_2$  ° धिंत-) यशो;  $G_2$  संवृद्धस्रोजसा;  $G_3$  संवर्धतौजसे. — f)  $K_1$   $D_{1-4}$   $G_1$  द्वौपद्या. — f)  $V_1$   $B_{8,4}$  प्रचित्ररे (for अवर्धयन्).

58 K1 om. 58. — a) D2 कालेषु (for काले तु). K2 पुत्रधुक्तं (sic); K8.4 तु तद्युक्तं; S तु संप्राप्ते (G1.6 °मं). — b) B3.4 S (except G3) °संयुतं. — e) D5 धर्मजरूर (for °तर्रा). S1 तद्भेजे धर्मराजश्र. N1 V1 तद्राज्यं धर्मजश्रके. — d) K3 राज्यपालश्र कीर्तिमान्; K4 प्रजापालः नकी ; Ñ1 V1 B Dn D1-5 प्रजापालनकीर्तनं (Dn2 °नमेव च); D6 राज्यपालनमेव च; T1 G8-5 राज्यं प्राप्य युधिष्टिर:; G1.2.6 M राज्यं प्रथित(G2 पालन)कीर्तिमान्.

Colophon. — Sub-parvan: N M जरासंधवध; to it Śi K Ñi Vi Bi. 2 D (except Dni) M add समाप्त. — Adhy. name: Ñi Vi Gi. 5 Mi जरासंधवधः. — Adhy. no. (figures, words or both): Ki(marg. sec. m.). 3 22 (as in text); K2 D8 23; Dni 24; S 27. — S'loka no.: K2. 3 Di. 2 58; Dn 60; Mi 76.

### 23

1=2.15.6. — \$1 K2 om, the ref. — After the ref., S ins.:

266\* ऋषेसद्भवनं चिन्त्य निशश्वास युधिष्ठिरः । धर्मं धर्मभृतां श्रेष्टः कर्तुमिच्छन्परंतपः । तस्येङ्गितज्ञो बीभत्सुः सर्वशस्त्रभृतां वरः । संविवर्तयिषुः कामं पावकात्पाकशासनिः ।

[(L.1)=(var.) 2.12.1<sup>ab</sup>. G2(before corr.). 8-5 M2 श्रुता (for निन्त्). T1 G2.5.6 निश्नश्रास. — (L. 2) G1.6 M1 कर्तुमैच्छत. T1 G8.4 M2 प्रंतप; G1.6 अरिंदम: (G6 भ). — (L. 4) G6 संसंवर्तेषिषु: कर्म. ]
— a) S1 एवं पार्थों; K2 D4 पार्थ प्राप्य; K4 अथ प्राप्य; G1.4.6 संप्राप्य च (G4 त्). K1-8 धनुर्दिब्यम्. — b)

=1. 216. 7<sup>d</sup>: 5. 166. 32<sup>b</sup>. G<sub>1-3</sub> अक्षयो; B<sub>3</sub> D<sub>2</sub> C<sub>d</sub> अक्षय्ये (C<sub>d</sub> v.l. °ये). K<sub>1</sub> महेषुधी:; K<sub>2</sub> °पुधि:; Ñ<sub>1</sub> D<sub>n</sub> D<sub>8.5</sub> तथेषुधी. — °) T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> रथध्वजं. G<sub>6</sub> रथध्वजः सभाश्चेव.

2=2.15.7. — Before 2,  $K_4$  V1 B D  $G_{1-8}$  ins. अर्जुन उ° (D4  $G_8$  om. उ°). —  $^a$ )  $B_{2-5}$  Dn1  $D_{3-6}$  धनुः (D4.6  $^{\circ}$ नुः) शस्त्रं (Dn1m D6 श्लेष्टं). Cd cites अर्थ (as in text).  $G_{1.6}$  सभावीयः;  $G_2$  शरान्वीयः. —  $^b$ )  $G_3$  परेषां भूयशो बर्छः; Cd as in text. —  $^a$ )  $K_1$  B (except  $B_5$ )  $D_2$   $G_6$  महाराज (for मया राजन्). —  $^d$ )  $K_{2.4}$  D<sub>8.5.6</sub> दु:प्रापं.  $K_1$  पुनः प्रापं यदीप्सतं.

3 a) D1.2 एतत्; S तस्य (for तत्र). — b) S1 कार्यस्यास्य; B3 शेषस्यास्य; S कोशस्येव (G2 स्थाद्य; M1 स्थेह). B1.2.5.6 D (except D6) कोश(B1.2.5.6 व)स्परिवर्धनं; Ñ1 V1 स्थादिववर्धनं. — a) K4 D6 नगधिप (for नृपो°). S (except G2) राजभ्यो राजसत्तमः — After 3, S ins. a passage given in App. I (No. 11).

4 Ge om. 4<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) Śi K De [अ] भियास्यामि; S (Ge om.) प्रयातास्तु (Ge °स्ते) (for प्रयास्यामि). — <sup>b</sup>) Vi B D दिशं धनदपालितां; S (Ge om.) दिशः सर्वा नरोत्तमाः. — After 4<sup>ab</sup>, Gs ins.:

267\* सर्वे वायुप्रवेगाश्च सर्वालंकारभूषिताः।
— °) K1 तिथौ पुण्ये; Ñ1 तिथौ दिने; V1 B2-4.6 D1.5 तिथाव(V1 B8 °थौ हा-; B4 °थौ त)स्मिन्; B1 तिथाविहिः S (G8 om.) तिथावहिन नक्षत्रे. — °) S (G8 om.) मुहूर्ते (for नक्षत्रे). S1 K D8 (by transp.) शिवे तथा (K1 °दा); Ñ1 V1 B8.4 G2 तथा ग्रुमे. B1.2.5.6 D1 D1-5 नक्षत्रे चामि(B6 °ति-; D4 °पि)प्रजिते.

5 Gs om. 5 (cf. v.l. 4). Before 5, Ñ1 V1 B Dins. वैशं° उ°. — а) S (Gs om.) प्रहृष्टो मुदितश्चापि.
— °) K1 स्निन्धगंभीरया दिन्या; V1 °रभाषिण्या; 
रहादिन्या. — а) T1 G8-5 तान्; G1.2 तां (for तं),
Вв प्रलप्जयत्; D8 प्रलप्छते.

स्तिग्धगम्भीरनादिन्या तं गिरा प्रत्यभाषत ॥ ५
स्तित वाच्याईतो विप्रान्प्रयाहि भरतर्षभ ।
दुईदामप्रहर्षाय सुहदां नन्दनाय च ।
विजयस्ते ध्रुवं पार्थ प्रियं काममवाप्रहि ॥ ६
इस्रुक्तः प्रययौ पार्थः सैन्येन महता वृतः ।
अप्रिदत्तेन दिच्येन रथेनाद्धतकर्मणा ॥ ७
तथैव भीमसेनोऽपि यमौ च पुरुषर्पभौ ।
ससैन्याः प्रययुः सर्वे धर्मराजाभिष् जिताः ॥ ८
दिशं धनपतेरिष्टामजयत्पाकशासनिः ।

भीमसेनस्तथा प्राचीं सहदेवस्तु दक्षिणाम् ॥ ९ प्रतीचीं नकुलो राजन्दिशं व्यजयदस्रवित् । खाण्डवप्रस्थमध्यासे धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १० जनमेजय उवाच । दिशामभिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानुकीर्तय । न हि तृप्यामि पूर्वेषां शृष्वानश्चरितं महत् ॥ ११ वैशंपायन उवाच । धनंजयस्य वक्ष्यामि विजयं पूर्वमेव ते । यौगपद्येन पार्थेहिं विजितेयं वसुंधरा ॥ १२

C. 2, 995 B. 2, 26, 2 K. 2, 27, 2

6 Gs om. 6 (cf. v.l. 4). — b) S1 प्रयाति; G1 प्रयातु. K V1 B3.4 D1.6 पुरुषर्थम. — c) G2 दुईदाम-पहर्षाय; G3-5 दामुप(G3 दां मुख)घाताय. — d) K2 Dn1 G3 सुहदानंदनाय च; Ñ1 दामर्चनाय च; B3.4 दां प्रहर्षाय च. — e) G8 विजयस्व; M2 विजितसे. 51 K1.3 D1.6 T1 G2.4 M ध्रुव:. — S1 om. (hapl.) 6/-7°. — f) Ñ1 V1 B3.4 प्रियान्कामान्; D1.2 श्रियं साधीम्. B5 Dn D3-5 G5 अवापस्यसि (Dn °एस्यति).

7 Gs om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 4); Śi om. 7<sup>a</sup> (cf. v.l. 6).

- <sup>ab</sup>) Ñi इत्युक्तो धर्मराजेन पार्थः सैन्येन संवृतः. — °) Śi
विद्वत्तेन. — <sup>a</sup>) After °द्भुत, Ds (erroneously)
loads from शासनिः (in 9<sup>b</sup>) up to °क्षिणा (in 9<sup>d</sup>).

Śi K4 Ñi रथेन प्रययौ तदा (Ñi ततः); Di रथेनाद्भुतकर्मकृतः;

Do °द्भुततेजसा.

8 Ds om. (hapl.) 8-13. — b) \$1 K1 V1 G1.6 Ms भरतपेभी (V1°भ); Gs पुरुषपेभ. — d) B (except Bs) D (except De; Ds om.) M1 धर्मराजेन पूजिताः.

9 D<sub>3</sub> om. 9 (cf. v.l. 8). — a) T1 धनुपतेर्. — b) भ<sub>2</sub> व्यजयत् (for अज°). — d) B<sub>6</sub> D<sub>1.2</sub> तदा (for विया).

10 D<sub>3</sub> om. 10 (cf. v.l. 8). — <sup>b</sup>) G<sub>2.8</sub> दिन्यं (for दिशं). G<sub>1</sub> सुजयद्; G<sub>4</sub> विजयद्. Ś<sub>1</sub> अर्थ° (for अर्थ°). K<sub>4</sub> विजयद्दिशमस्त्र°; V<sub>1</sub> B D (except D<sub>6</sub>; D<sub>8</sub> om.) T<sub>1</sub> दिशं न्य(D<sub>11</sub> D<sub>2</sub> वि)जयतास्त्र°. — °) N<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B D (except D<sub>6</sub>; D<sub>8</sub> om.) ° मध्यस्थो (B<sub>1</sub> मध्ये तु). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> धर्मपुत्रो. — After 10, V<sub>1</sub> B D (D<sub>8</sub> om.) ins.:

268\* आसीत्परमया लक्ष्म्या सुहद्गणवृतः प्रभुः।
[V1 B8.6 D1.2 आस्ते (for आसीत्). D6 सुहद्गतवृतः.

B1 तदा (for प्रभुः).]
Thereafter Dn (1) D5.6 ins. an addl. colophon

(adhy. no.: Dn1 25).

II Ds om. 11 (cf. v.l. 8). Ti om. the ref. K2 Di जन्मेजय उ°. — ") K4 De दिशामनुजयं; Bi 'मिति'; Ti G4 'मिप जयं; Mi 'मिति'. — b) S विस्तरेण वदस्त मे. — 11<sup>cd</sup>=1.56.3<sup>cd</sup>. — ") Bi तृष्यामि न हि (by transp.). G4 तृष्याणि (for 'मि). Si D4 सर्वेषां; S भगवन् (for पूर्वेषां). — ") B3 श्रूणवंश्च; S पूर्वेषां (for श्रूणवानश्.). Ñi Vi श्रूणवंश्चरितमुत्तमं.

12 Ds om. 12 (cf. v.l. 8). — b) T1 चरितं (for विजयं). Bs च (for ते). G1.8 पूर्वे विजयमेव ते. — ') S युगपकुरुवीरैस्तु. — d) V1 B1-5 Dn D4.8 निर्जितेयं; G8 विजितेवं. — After 12, S ins.:

विश्वतित्वः विश्वति स्त्रिकं स्वाप्ति ।

विश्व स्वाप्ति राज्यार्थं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

महत्त्वे राजशब्दस्य मनश्चके महामनाः ।

तदा क्षत्रं विदित्वास्य पृथिवीविजयं प्रति ।

अमर्षात्पार्थिवेन्द्रास्ते तं समेयुर्युयुत्सवः ।

तत्समेत्य सुवः क्षत्रं रथनागाश्वपत्तिमत् ।

तत्पार्थः पार्थिवं क्षत्रं युयुत्सुः परमाहवे ।

प्रत्युद्ययौ महाबाहुस्तरसा पाकशासनिः ।

तद्भग्नं पार्थिवं क्षत्रं पार्थेनाक्षिष्टकर्मणा ।

वायुनेव घनानीकं मोघीभूतं ययौ दिशः ।

तज्जत्वा पार्थिवं क्षत्रं समरे परवीरहा ।

ययौ तदा वशे कर्तुमुदीचीं पाण्डनन्दनः ।

[(L. 1) T1 G2 M2 राजन् (for राजा). T1 G1 M2 राज्यार्थ; G2.8 राजार्थ. — (L. 2) G1.6 महातपाः. — (L. 3) G1.6 तथा (for तदा). G2.5 क्षात्रं; G3 हि तं. G8 समाधासः; G5.6 विजिल्लास. — In G3 there is a lacuna for the post. half of line 4, and prior half of line 5. — (L. 4) G1 समेथुस्ते; G2 तं समीथुर्; G5.6 प्रसमेथुर्• M समेथाय (M2 समवेता) युयुत्सया. — (L. 6) M पांडवं

C. 2. 998 B. 2. 25. 3 K. 2. 27. 9 पूर्व कुणिन्द्विषये वशे चके महीपतीन् ।
धनंजयो महाबाहुर्नातितीव्रेण कर्मणा ।। १३
आनर्तान्कालकृटांश्र कुणिन्दांश्र विजित्य सः ।
समण्डलं पापजितं कृतवाननुसैनिकम् ।। १४
स तेन सहितो राजन्सव्यसाची परंतपः ।
विजिग्ये सकलं द्वीपं प्रतिविन्ध्यं च पार्थिवम् ।। १५

सकलद्वीपवासांश्च सप्तद्वीपे च ये नृपाः। अर्जुनस्य च सैन्यानां विग्रहस्तुमुलोऽभवत्॥ १६ स तानिप महेष्वासो विजित्य भरतर्षभ। तैरेव सहितः सर्वैः प्राग्ज्योतिषम्रपाद्रवत्॥ १७ तत्र राजा महानासीद्भगदत्तो विशां पते। तेनासीत्सुमहद्युद्धं पाण्डवस्य महात्मनः॥ १८

(for पार्थिवं). T1 G4 M2 मोघं कर्तुं. G2 नराधिप; G6 जनाधिपान्. — (L. 7) G1-8 युयुत्सुं. — (L. 9) T1 G4 M2 पार्थिवाक्किष्ट. — G2 om. from line 10 up to st. 14. — (L. 10) G3 वायुनुत्रधनानीकं. G4.5 तुर्ली (for मोघी ). G6 दिशं. — (L. 12) G1.4 वशीकर्तुम्.] 13 D8 G2 om. 13 (for D3 of. v.l. 8). — a) S1 Ñ1 V1 B D (D3 om.) पूर्व कु(B1.5 पु)लिंद. — b) S1 M1 वशी-; Dn2 वशं; G1 नशे (for वशे). K1 T1 G1.8.4 M महीपर्ति. — b) B2.6 D1.2 महाराज; D6 वाहुबलेंद्. — S ins. after 13 (G2, after line 9 of 269\*);

270\* तेनैव सिंदतः प्रायाजिष्णुः साल्वपुरं प्रति ।
स साल्वपुरमासाय साल्वराजं धनंजयः ।
विक्रमेणोप्रधन्वानं वशे चक्रे महामनाः ।
तं पार्थः सहसा जित्वा द्यमत्सेनं धनेश्वरम् ।
कृत्वानुसैनिकं प्रायात्कटदेशमरिंदमः । [5]
तत्र पापजितं जिष्णुः सुनाभं वसुधाधिपम् ।
विक्रमेण वशे कृत्वा कृतवाननुसैनिकम् ।

[(L. 3) G1. 6 विक्रमेण च युक्तं तं. — (L. 4) M जनेश्वरः (for धनेश्वरम्). — (L. 5) G1-8.6 कृत्वा तु. G5 सैनिकिं. G1.6 कटं दे(G6 दे)वम्; G2 M कटदेवम्; G3 घटदेशम्. — (L. 6) G2 ततः. T1 G4.5 पापाजितं; G1 पापं जितं; M चापजितं. — With lines 6-7 cf. stanza 14.] — Thereafter T1 G4.5 M1 read 15<sup>ab</sup> (for the first time, repeating it in its proper place).

14 G1-8.6 om. 14 (cf. 270\*, lines 6-7). — 2)

K2.8 B2.6 D1.2.6 अनंतान्; B1 D4 अनतीन्. S1 अनती
कालकृटीं \*; K1 अनातीं कालकृटीं च; K4 अनंतों कालकृटां च;

T1 G4.5 M अनंतकालकु(T1 कः; G4 क्)टिकान्. — 2)
S1 Ñ1 V1 B1-3.5.6 Dn D3-5 कुलिंदां(D8 दा)श्र;

K1 कुणिंदं च; K2 कुणिंदान्स; B4 D1.2 पुलिंदा(B4 दां)श्र.

— K8 om. 14°-15°; G4 om. 14°4. — 2) K2 सुमंडलुं;

D4 स्वमंडलं. K2 चापजेतुं; K4 Ñ1 V1 B D चावजितं
(V1 पिजितं; B1 पिचितं; B6 D4 विजितं; D1.2 चिजितं; D8 चावतिकं

Cd (one MS.) कृतवान्सहसैनिकं (Bs 'सैनिकः; Ds

15 K3 om. 15ab (cf. v.l. 14). T1 G4.5 M1 read 15ab (for the first time) after 270\*, repeating it here. — b) Ś1 प्रंतप; G3 धनंजय:. — D1 T1 G1.2.6 विजिला. K3 D1.2.4 G4 शाकलं; K4 शाकि:; G1.2.5 M सकल. — d) G2 प्रतिवंधं.

16 ° K1 Ñ1 V1 B1. 2. 4-6 M सक्छद्वीपवासाध्र (B6 ° सी च); K3 Dn1 D1. 4.6 द्या(K3 सा)क्छद्वीपवासाध्र K4 Dn2 D2 शाक्छ(K4 ° छि)द्वीपवासाध्र; T1 G2.3 स(G3 श)क्छं द्वीपवासाध्र. — b) K2 V1 B D (except D6) समद्वीपेषु; Ñ1 °द्वीपाश्च. — After 16ab, T1 G3-6 ins.:

271\* तान्सर्वानजयत्पार्थो धर्मराजप्रियेप्सया।
Thereafter T1 G3-5 read 23°-25° of adhy. 24
(T1 G5 repeating all the lines in their proper place;
G4 repeating 25° only). — K2 om. from अर्जुनस्र
in 16° up to सिहत: in 17° (both incl.). — °) K1
च तेषां च; B Dn D1-3.5 च (D3.5 स-) सैन्यैदार
(B3 ससैन्यानां); D4 ससैन्येस्त. G1 अर्जुनस्यवसैन्यनां
(corrupt); G2.8 \*स्यानु(G8 \*स्य तु)सैन्यानां. — °)
S transp. विग्रहः and तुमुलः (or equivalents).
K4 तुमलो; G1 तुमुल्ये (corrupt). G1.8 विक्रमः; G1
चग्रहः (for विग्रहः).

17 K2 om. 17<sup>abe</sup> (cf. v.l. 16). — a) S (except G5) तानाजो (for तानपि). K3 महाबाहुर; B (except B3) D (except D6) महेष्वासान. — b) Ś1 K1.8.4 B1.4-6 D (except D1.2) M2 विजिग्ये; T1 G M1 निर्जिल, K1 G8.6 M2 भरतष्भ:; Ñ1 V1 B3 पुरुष्पेभ; B2.4.6 D1.4 G1.2 M1 पुरुष्पेभ: — e) Ś1 सहिता:; B6 G4 सिंदिंग ई1 T1 G2 सर्वे. K4 वृतस्त तैरेव सर्वे:. — a) Dn2 D1 प्राम्जोतिषम्. Cd glosses प्राम्ज्योतिषम् by कामरूपम्

18. °) Bs येनासीत्; S तेनैव. — ") Ks Ds महीजसं। 19 ") Ks वीनैश्च; Ks चान्ये"; Bs. e वीरे "; Dn D1.6

म किरातैश्र चीनैश्र दृतः प्राग्ज्योतिषोऽभवत् । अन्येश्व बहुभियोधेः सागरान् पवासिभिः ॥ १९ ततः स दिवसानष्टौ योधयित्वा धनंजयम् । प्रहसन्ननवीद्राजा संग्रामे विगतऋमः ॥ २० उपपन्नं महाबाहो त्वयि पाण्डवनन्दन । गक्शासनदायादे वीर्यमाहवशोभिनि ॥ २१ अहं सखा सुरेन्द्रस्य शकादनवमी रणे। न च शक्रोमि ते तात स्थातुं प्रमुखतो युधि ॥ २२ किमीप्सितं पाण्डवेय बृहि किं करवाणि ते।

यद्वक्ष्यसि महाबाहो तत्करिष्यामि पुत्रक ॥ २३ अर्जन उवाच। कुरूणामृषमो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। तस्य पार्थिवतामीप्से करस्तसै प्रदीयताम् ॥ २४ भवान्पितृसखा चैव त्रीयमाणो मयापि च। ततो नाज्ञापयामि त्वां प्रीतिपूर्वं प्रदीयताम् ॥ २५ भगदत्त उवाच। क्रन्तीमातर्यथा मे त्वं तथा राजा युधिष्ठिरः। सर्वमेतत्करिष्यामि किं चान्यत्करवाणि ते ॥ २६ ह. 2. 2009

इति श्रीमहाभारते सभापवीण त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

(before corr.) नीचै°; G1 योधे° (for चीनै°). कार्तिर्यवनैश्चापि. — b) Dni Di वृत्तः. Gi 'षेश्वरः (for पोऽभवत्). — °) Be S विविधेर् (for बहु भिर्). गीरै: (for योधै:).

20 b) M1 धनंजय:. — After 20ab, G3 ins.:

<sup>272\*</sup> चतुरङ्गबलैः सार्धं भगदत्तः पराजितः। पार्थसायकनुन्नस्तु विह्वलाङ्गो भृशातुरः। - ') T1 G4.6 राजन् (for राजा). — ') N1 V1 Bi.4.5 संग्राम- (for °मे). Bi.4.5 Dn Ds.4 G बिगतक्कमं (G2 ° उवरं).

21 K1.2 here write, and cancel 23d; in K1 stanzas 21-23 are all written marg. sec. m. — ") <sup>Da</sup> उपपन्नो. — b) V1BD (except De) त्वयि कौरवनंदन ; <sup>8 लरयेतत्पांडुनंदन (G4 तत्करिष्यामि पांडुनंदन, bracketed).</sup> °) \$1 K1.2 °दायाद (for °दायादे). — d) \$1 रोमनः; K1-3 °शालिनि (for °शोभिनि). M शिष्य आह क्शोभिनः.

22 For K<sub>1</sub> of. v.l. 21. — a) K<sub>4</sub> Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>5</sub> D (except D1.2) सहेंद्रस्य (for सुरेन्द्रस्य). — ) Ñ1 V1 BD (except De) Go Cd अनवरो (for 'वमो). — ') B2.6 D1. 2 transp. च and शक्तोमि. G1. 2.6 M हि (for हो. Bi, 5 Dn D8-5 न शक्या(Bi Dn2 'क्या)मि च ते वित, व) K1 त्विय (for स्थातुं). Й1 प्रतिमुखो. B1.8 ले (for युधि).

23 For K1 cf. v.l. 21. — ") B1.2.5 Dn स्वमी सितं; D8-5 अभी°. S तुष्टोस्मि तव शौ(G2 M वी)र्येण. े) G2 तव (for ब्रूहि). — °) K1,2 D3 यद्वक्षसि. ्र ) है। भारत; S पांडव (for पुत्रक).

24 Ñi om. the ref. — ") S प्रवरो (for ऋषभो). र्S1 राजन (for राजा). — b)=1. 144. 138; 187. 208; 199. 95: 4. 63. 375; 67. 365; etc., etc. \$1 K1-3 D6 कंतीपत्री; N1 S धर्मनित्यो. - After 24ab, S1 Dn Ds-5 ins.:

#### 273\* धर्मज्ञः सत्यसंधश्च यज्वा विपुछदक्षिणः । [ Ś1 यद्दे (for यज्दा). ]

— °) Ba तत्र. Ka ईप्सो; Ka Da S (except Gl. 6) Cv ईप्सो:; K4 ईप्सो; D1 इच्छे. — d) Ks Bs D1 क्रससै; B3 Dn1 (and Cv ! paraphrases तसी करं प्र') करं तसी; T1 G3-5 क्रसद्य; G1.6 क्रस्तसात्; G2 क्रं तस्य; M क्रः साध्र. ५ प्रदर्शितः.

25 K4 om. (hapl.) 25. - a) B2.6 D1.2.6 पितृसखश्; Ds. 5 Gs प्रियसखा. M1 चापि. K2 भगवा-न्पितृमखो चैव (sic). — ) र्श ममापि च; Dsm ममैव च; S मया (T1 G3.4 महा-) युधि (for मयापि च). V1 श्रीतिमानधिकं मयि. — °) S अतो (for ततो). Dn1 [S]नुज्ञापयामि. M1 स्वा (for त्वां).

26 °) Dsm कुंतीपुत्र; S कुंतीसुत. V1 यथात्य; Go यदात्थ (for यथा मे). - d) T1 किं चान्यं; G1.4-6 किं वान्यत्; M1 यद्वान्यत्. Ś1 K4 D6 यथा त्वं भाषसेनघ.

\_ After 26, S ins.:

274\* स तत्र सःकृतस्तेन मासमुख्य धनंजयः। उदक्प्राच्यां विनिर्जित्य प्रायाद्रामिगिरं प्रति। ततो रामगिरिं जित्वा तथा भुवनपर्वतम्। अन्यानपि वशे चके तरसा पाकशासनिः। [ Before line 1, Gs ins. नेशं . — (L. 2) T1 रामपुरं ; Gs कामपुरं; Gs कामिगिरिं (for राम°). — (L, 3.) G1

58

C. 2. 1011 B. 2. 27. 2 K. 2. 28. 2

## वैशंपायन उवाच।

तं विजित्य महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजयः।
प्रययावृत्तरां तस्माद्दिशं धनद्पालिताम्।। १
अन्तर्गिरिं च कौन्तेयस्तथैव च बहिर्गिरिम्।
तथोपरिगिरिं चैव विजिग्ये पुरुषर्पभः।। २
विजित्य पर्वतान्सर्वान्ये च तत्र नराधिपाः।
तान्वशे स्थापयित्वा स रत्नान्यादाय सर्वशः॥ ३
तैरेव सहितः सर्वेरनुरज्य च तान्नृपान्।

नामगिरिं; Gs. ६ राज°. T1 Gs. ६ गत्वा (for जित्वा). — (L. 4) T1 Gs. ६ M2 अनाविलं; Gs अरा° (for अन्यानिष). G1. 2 कूत्रा (for चक्रे). ]

Colophon. — Sub-parvan: Śi K Bi, s. 6 De Gs दिग्विजय. B2-4 Dn Di-5 Mi (all om. sub-parvan name) mention only अर्जुनदिग्विजय. — Adhy. name: Gs भगदत्तपराजयप्रियवचनं; M2 भगदत्तार्जुनयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words, or both): Ki (marg. sec. m.). 8 23 (as in text); K2 D3 24; Dni 26; S 28. — S'loka no.: K2 36; K3 26; Dn 16; Di. 2 27.

### 24

I Gs om. the ref. — After the ref., V1 B D ins.:

275\* एवं मुक्तः प्रत्युवाच भगदत्तं धनंजयः। अनेनैव कृतं सर्वं भविष्यत्यनुजानता।

[(L. 2)  $B_1$  अनुजानीहि याम्यहं (for the post. half), ]
— ")  $T_1$   $G_8$ -5 स (for तं).  $K_8$  महाबाहो.  $G_{1.2.6}$  M

वि( $G_8$  वे)जित्य स ( $G_1$  सु-) महाबाहु:. — ")  $S_1$  स

ययावुत्तरं;  $K_2$  प्रययावुत्तरं;  $B_6$  "वुत्तमां;  $D_8$  "वंतरं;  $G_6$  "वुत्तरात्.  $G_4$  चास्माद् (for तस्माद्).

2 ")  $K_2$  अंतर्गितं;  $K_3$  °िगिरं; S अभ्यंतरं.  $K_2.8$  राजेंद्र (for कौन्तेयस्). — b)  $K_3$  विहिगिरं;  $D_4$  विहिगिरिः;  $G_1$  विह्निश्ं;  $G_2$  वहून्तिरीन्.  $S_1$  कुंतीपुत्रो धनंजयः (=1b). — °)  $S_1$  तत्रोपरिगिरिः;  $S_1$   $V_1$   $S_1$   $S_2$   $S_3$   $S_4$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_4$   $S_4$   $S_5$   $S_5$   $S_6$   $S_6$ 

कुल्तवासिनं राजन्बहन्तसुपजिम्मवान् ॥ ४ मृदङ्गवरनादेन रथनेमिखनेन च । हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्वसुधामिमाम् ॥ ५ ततो बहन्तस्तरुणो बलेन चतुरङ्गिणा । निष्कम्य नगरात्तसाद्योधयामास पाण्डवम् ॥ ६ सुमहान्संनिपातोऽभूद्धनंजयबृहन्तयोः । न शशाक बृहन्तस्तु सोढं पाण्डविकमम् ॥ ७ सोऽविषद्यतमं ज्ञात्वा कौन्तेयं पर्वतेश्वरः ।

M2 पुरुषोत्तमः.

3 <sup>a</sup>) K<sub>8</sub> विजिते. Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> पूर्व तान्; T<sub>1</sub> G<sub>2-1</sub> M यवनान्; G<sub>1.6</sub> नृपतीन्; G<sub>5</sub> धनवान् (for पर्वतान्). S<sub>1</sub> सम्यग् (for सर्वान्). — <sup>b</sup>) G<sub>5</sub> नराधिपान्; M समागताः G<sub>1.6</sub> एकस्तत्र महावलान्. — °) S<sub>1</sub> K<sub>1.4</sub> B<sub>5</sub> D<sub>3</sub> च (for स). K<sub>2.3</sub> D<sub>5.6</sub> M<sub>2</sub> तान्वरो स्थापयामास. — <sup>d</sup>) B<sub>8-5</sub> D<sub>1</sub> D<sub>3-6</sub> धनान्यादाय; D<sub>1</sub> (m as in text) रक्तान्या°.

4 S1 om. (hapl.) 4-8. — a) K2 B4 G4 सहिते. K4 सर्वान्. — b) B3 अनुयुज्य. D1 ततो (for च तान्) K3 अनुरुच्यत तात्रृपान्; K4 अन्वगच्छंस्ततो नृपान्; D4 रिज्य च तं नृप; T1 G3-8 M1 अनुसंगम्य तात्रृ ; G1.6 M2 अनुगम्यापरात्रृ ; G2 अनुमान्य ततो नृ . — e) K1.4 उल्ला ; V1 B D (except D6) उल्लक (D2 marg. sec. m. as in text); M1 कौलूत (cf. 96, 10°).

5  $\pm 1$  om. 5 (cf. v.l. 4). — ")  $\pm 1$  बृहंतं शंखनादेन।  $\pm 1$   $\pm 1$ 

6 \$1 om. 6 (of. v.l. 4). — a) K V1 B Dn Ds-s विस्तो; D1.2 तु रणे (for तहणो). — b) D1.2 निष्काम्ब. S राजन् (for तसाद्). — a) Ñ1 V1 Bs-s Dn Ds.s फाल्गुनं; Ds फल्गुनं (for पाण्डवम्). S उपतस्थे (अ) स्थो) धनंजयं.

7 Śı om. 7 (of. v.l. 4). — a) Dı [s]त्र (for दु). Sसूद). — b) K<sub>J. 8</sub> Ñı De च; Dı. 2 तं (for दु). — a) Ds पावकविक्रमं; G2 पार्थस्य विक्रमं.

8 \$1 om. 8 (of. v,l. 4). — \*) B 'सहा (for

उपावर्तत दुर्मधा रलान्यादाय सर्वशः ॥ ८ स तद्राज्यमवस्थाप्य कुळ्तसिहतो ययौ । सेनाविन्दुमथो राजन्राज्यादाशु समाक्षिपत् ॥ ९ मोदापुरं वामदेवं सुदामानं सुसंकुलम् । कुळ्तानुत्तरांश्चेव तांश्च राज्ञः समानयत् ॥ १० तत्रस्थः पुरुषेरेव धर्मराजस्य शासनात् । व्यजयद्धनंजयो राजन्देशान्पश्च प्रमाणतः ॥ ११

स दिवःप्रस्थमासाद्य सेनाविन्दोः पुरं महत्। बलेन चतुरक्षेण निवेशमकरोत्प्रश्चः ॥ १२ स तैः परिवृतः सर्वेविष्वगश्चं नराधिपम् । अभ्यगच्छन्महातेजाः पौरवं पुरुषर्पभः ॥ १३ विजित्य चाहवे श्रूरान्पार्वतीयान्महारथान् । ध्वजिन्या च्यजयद्राजन्पुरं पौरवरक्षितम् ॥ १४ पौरवं तु विनिर्जित्य दस्यून्पर्वतवासिनः ।

.C. 2. 1025 B. 2. 27. 16 K. 2. 28. 16

'वह्न'), K4 Ñ1 V1 B (except B2) D (except D1.2)

मता (for ज्ञात्वा). — °) K2.4 B1.4 Dn D6 दुर्धवों; K3

उद्धवों (for दुर्मेधा). — с) S धनान्या(G1.6 नमा)दाय

सर्वशः. — After 8, T1 G4.5 ins.:

276\* उपचारच्छलेनासौ प्रददौ संचितान्वसून्। अर्बुदं कुञ्जराणां च न्यर्बुदं वाजिनां तथा। ततस्तेनैव सहितः कौलूतेन धनंजयः।

9 °) \$1 K2 तं (for तद्). K4 राष्ट्रम् (for राज्यम्). क्षेत्रस्थाय; K4 D6 वशे स्थाप्य. M स तं राज्य अवस्थाप्य. – ) K1 (marg. sec. m.). 3 कुल्लतमितो; K4 उल्लतमितो; V1 B1. 5.6 D (except D6) उल्लक (Dn1 [marg. sec. m.] वृहंतः स°); B2 ऊल्लक ; B8.4 चोल्लक ; T1 G2-5 मि कील्लत (G2 °क)स°. Cf. 4°, 10°. K4 B1 T1 G युवा (for ययौ). – °) \$1 सेनाबंधमतो; K1 सुनाबिंदुमथो; B3 सेन्या सहितो; G2 सेनाबिंदुमतो. – °) D8.5 अथा (for समा ).

10 K3 om. (hapl.) 10. — ") र्डा K1.2.4 D6 विदावतीं; V1 B2-4.6 D1.2.6 m महारथो; B1 मोदापुरीं; G1 भी सोदापुरे; G2 मोदपूरं; G6 गोदापुरे. V1 महादेवं; G1 भी सोदापुरे; G2 मोदपूरं; G6 गोदापुरे. V1 महादेवं; G1 भी वासुदेवं (for वाम°). — ") र्डा सुदापानं; K1.2.4 D6 प1.8.4 M सुनामानं. Cv cites अनामिनं (!?). G1.6 प पुष्कलं; M2 तु पुष्कलं. — ") र्डा K4 उल्ह्तान्; K1 केल्लान्; V1 B Dn D1-4 उल्लान्; D5 कुल्ल्कान्; T1 G4.5 भी केल्लान्; G2.3 कल्ल्. Cf. 4°, 9°. K2 कुल्ल्लान् लाश्चेव; Ñ1 वानागतांश्चेव. — द) र्डा राज्यं (for राज्ञः). K2 D6 (marg. sec. m.).6 समाक्षिपत्; D4 समासदत्; M2 समादयत्. B6 D1.2 राज्ञः सर्वोन्समानयत्; G1.6 राज्ञ(G1 का) सान्धनमान "; G2 तांश्च राज्ययवर्तयत्.

ा।  $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6$ 

D1. 2 किरीटी न्यजयद्वाजन्;  $G_2$  जयद्धनंजयो राजा. —  $^d$ )  $K_4$  T1  $G_3$ —5 प्रधानतः; B D (except D6) n(B6 n)णांस्ततः (D6 marg. 8ec. m. गणांस्तथा);  $G_1$  प्रधानथः;  $G_2$  त्रिणानतः;  $G_3$  धनानथः; M प्रणादतः.  $G_4$  धनानथः।

12 a) Si स शिवप्रस्थमा°; Ki Vi B Dn Di. 8-5 स (Dn2 त-) देवप्रस्थमा°; K2.4 D2.6 स दिवप्रस्थमा°; Ñi स हेमप्रस्थमा°; Ti G3-5 समीप(G5° व)प्रस्थमा°; G1.6 समीप(G6 सत्यव)स्थमथा°; M स दीपप्रस्थमा°. — b) Ki सेनामिंदोः; D4-6 विंदोः; G3 विंद्योः. Si पदं; G1.6 रणं; G4 M2 परं (for पुरं). B1.5 Dn D3-5 प्रति (for महत्). — d) Ki विसु:; B1.2.6 D1.2 ततः (for प्रसु:). S निवेशनमथाकरोत्.

13 b) Śi K2.4 D3-5 विश्वगश्च; G1.6 विवेगा(G6 °शा)श्च; G3 विषगश्चं. Ti G1-4 Mi जनाधिपं. — °) S (except G4) महाबाहु: (for °तेजा:). — व) Śi पांडवं; Ti पोरुषं (for पोरवं). Śi K4 B5 Dn2 D8-5 G6 पुरुषवंभं; K3 Ñi Vi B1.6 Dn1 °षंभ.

14 ") K1.3 स विजित्य (for K2 see below); T1 G4.5 M तं विजित्य; G1.6 तिसिक्षित्य (G6 हैता); G2 तं विजित्व (for विजित्य च). After स विजित्या (v.l. for विजित्य चा), K2 follows up with 15° , om. (hapl.) the portion from हवे up to "जित्य (in 15°). S द्यूरं (for द्यूरान्). — b) S पार्वतीयं (G1.6 व्यान्) महारथः (G1.6 जनाधिप:; G2 महारथं). — D5 reads 14° marg. sec. m. (with v.l.). — b) D5 m ध्वजन्या; Cd (as in text) ध्वजिन्या (= सेनया). K1 विज (for द्युजं). V1 B1.8-5 Dn D3.4.6 जिगाय सेनया राजन्; G2.3.5.6 ध्वजिन्याप्यजयद्वाजन्. — d) S1 क्षत्रियान्युरुष्वं स; K1 पुरं पौरवसंस्थितं; K4 D5 m क्षत्रियान्क्षत्रियषं स; G1.6 पुरं पौरववधितं. — After 14° (in marg.), D5 cont. (marg. sec. m.):

277\* महता तत्र सैन्येन प्रमध्यत्कुरुनन्दनः। उरसाविलनं चैव रोमाणं च रणेऽक्षिपत्।, C. 2. 1025 B. 2. 27. 16 K. 2. 28. 16 गणानुत्सवसंकेतानजयत्सप्त पाण्डवः ॥ १५ ततः काश्मीरकान्वीरान्क्षत्रियान्क्षत्रियर्षभः । व्यजयस्त्रोहितं चैव मण्डलैर्दशभिः सह ॥ १६ ततिस्वगर्तान्कौन्तेयो दार्वान्कोकनदाश्च ये । क्षत्रिया बहवो राजन्नुपावर्तन्त सर्वशः ॥ १७ अभिसारीं ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः । उरगावासिनं चैव रोचमानं रणेऽजयत् ॥ १८ ततः सिंहपुरं रम्यं चित्रायुधसुरक्षितम्।
प्रामथद्धलमास्थाय पाकशासनिराहवे॥ १९
ततः सुक्षांश्र चोलांश्र किरीटी पाण्डवर्षमः।
सिंहतः सर्वसैन्येन प्रामथत्करुनन्दनः॥ २०
ततः परमविकान्तो बाह्णीकान्करुनन्दनः।
महता परिमर्देन वशे चके दुरासदान्॥ २१
गृहीत्वा तु बलं सारं फलगु चोत्सृज्य पाण्डवः।

which is followed in the body of the text by the Vulgate reading of our 14<sup>ed</sup> (namely, जिगाय सेनया राजन्युरं पौरव<sup>र</sup>क्षितं). This latter has further a v.l. given marg. sec. m. as विजिगाय हितं चैव मण्डलं दशिमः सह.

15 °) M2 पौरवस. N1 V1 B Dn D1. 2. 4. 5 युधि; Ds विधि; G2 तं वि:; G8-5 च वि: (for तु वि:). — After 15°, T1 G8-5 ins.;

278\*

सेनाबिन्दुं च तत्पुरे।

न्यधापयदमेयात्मा.

[(L. 1) T1 स (for च). — (L. 2) T1 G8 न्यथा°; G4 न्याथा°.]

— <sup>b</sup>) T1 G3.5 दस्यू(G8 पस्)नां पतिमर्जनः; G1.6 दस्यूनां पृत(G1 °2)नान्यथा; G2 M दस्यूनां पर्वतानथः; G4 दस्यूनां मर्जनः \*\*. — °) G1 °नुत्सवसंसक्तो. — <sup>d</sup>) K2 G2 ज्यजयत्; G1 न जयत् (for अज°).

16 °) \$1 तथा (for ततः). K1 De वीरः; K2 D4 वीराः; K8.4 वीर. — °) V1 Ge विज°; G2 अज°. K1 छोहितांश्चैव; T1 लोहितीं चैव.

17 °) G2.5 तत्र (for ततस्). K2 तृगतीन् (sic). K1 केंतिय. K8 Ñ1 V1 B Dn D1-4 ततिस्नार्ताः कोंतियं (K8 °य). — b) K1-3 D6 m देशाः; K4 दाभीन्; Ñ1 B1.4 Dn दावाः; V1 सर्वे; B2 गर्माः; B8.5 D8.4 दवाः; B6 D1.2 दर्भाः; D6 दर्याः (for दावान्). Ś1 K4 कोकनदाश; K1 कोंकनदाश; Ñ1 B6 D8-5 केंतनका (D8 °क) स; B2 कोंत्तनका स; B3 केंतिनका स; B5 कोंतनका स; D1.2 कोंतलका स (for कोंकनदाश). Ñ1 V1 B1-4.6 D (except D8) तथा; B5 तदा (for च ये). D5 m दार्थाः कंदरावा सिनः; T1 G2.4.5 दार्विकानथ तं (G4 का) कणान्; G1 दिविकानिवकं कणान्; G3 दार्विकानथ कंकणान्; G6 दार्विकानिष कंकणान्; G7 दिविकानिवकं कणान्; G8 दार्विकानथ तं कणान्. — °) S अत्रियानसुबहुत्राजन्. — d) K4 S (except G8) °वर्तत.

 $^{(4)}$   $^{(5)}$  अभीसारीं;  $^{(5)}$  अभिपारीं;  $^{(5)}$  अभिसारीं;  $^{(5)}$  अभिसारीं;  $^{(5)}$  आभीरीं च.  $^{(5)}$  तथा (for ततो).  $^{(5)}$ 

अभिसारंस्तथा रम्या; K3.4 अभिसारंस्ततो (K3°था) रम्यानः D5 (marg. sec. m.) अभिकस्कारतो रम्यां; D6 m अपिसारं स्ततो रम्यां; T1 G2.4 M अभिसारं तथा रम्यं; G1° पारं तथारम्य; G1° पारं तथारम्य; G3.5 °सारं तदा (G5 ततो) रम्यं; G6 ° पारं (sup. lin. °धायं) तथारम्य. — °) K1 G1.6 विजिल. अ पुरुषर्वभः; K2 कुळनंदनः; B1 भरतर्षभ; T1 G1.8.4.6 M कुरुसत्तमः (G1.6 °म). — After 18<sup>ab</sup>, G4 reads 21. — °) S1 तरसावासिनं; K1 कुळ्ता ; K2 अळ्त ; K3 करूत ; K4 उळ्च ; D6 (m as in text) उळ्त ; S करूर (G5 °राा°). — व) S1 G4 ततो (for रणे). Ñ1 रोचमानं धनंजयः.

19 a) Bs चित्रं (for रस्यं). — b) Gs चक्रायुघं; Gs पित्रायुघं. — ') B (except B3) Dn M2 प्राधमद; Ds प्रमथ्य; T1 प्रामधद; Gs प्राथमद्. K2 उनलम्; प्रमथ्य; Ds प्रामथ्य; T1 प्रामधद; Gs प्राथमद्. K2 उनलम्; Ds. 5 रथम् (for नलम्). T1 Gs-5 आश्रित्य (for आस्थाय). 20 Si lacuna for 20°. — a) K1 सर्वश्च; K1.3 सर्वास्तु; K4 सुझान्सु-; Bs सुममांश्च; Dn1 सुक्षां°; Ds (mastin text) स्वक्षां°; T1 G3 M1 वंगां°; G2.4.5 वंकां°; Mi वंशां° (for सुझां°). K1 श्लेलांश्च; K8 वेनां°; B1.4 लोलां। B2 चोनां° (for चोलां°). G1.6 ततींगानपि (Gs 'वि') चोलांश्च. — b) G1 कीनदी; G8 विजिग्ये (for किरीटी). K4 T1 'पेम. — G1.2.6 M1 om. 20°-21b. — d) V1 प्राजयत्. T1 G3-5 पृथ्वविक्रमः (for कुरू°).

21 G1. 2.6 M1 om. 21<sup>ab</sup> (cf. v.l. 20). G4 reads
21 after 18<sup>ab</sup>. — a) T1 G8-5 ततः परमसंहृष्टो. — b)
Ś1 K1. 2 B5 D1 बाह्रिकान्; D5 वाह्री . Ś1 K4 D6
समहाबलान्; V1 B8-5 Dn D3-5 M2 पाकशासिनः; B1. 2.6
D1. 2 पांडवर्षभः; T1 G3-5 सिमितिंजयः (for कुरुँ, as in
K1-8 Ñ1). — b) K1. 2 परिवर्हेण; B5 (m as in text)
aliqn; G4 परमर्देन. Ś1 lacuna; D6 कुंतीपुत्रो महाबर्डिंगः
— d) Ś1 वशी. K3 वश्येन च नरा\*पान्. — After 21,
G8 ins. a passage given in App. I (No. 12).

22 Gs om. 22. — °) K1.2 गृहीत्वा बलसारं तुं 5 (Gs om.) ततः सारबलं गृह्य. — °) Ś1 फल्गुणो भरतर्घभं

द्रादान्सह काम्बोजैरजयत्पाकशासिनः ॥ २२
प्रागुत्तरां दिशं ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः ।
तिवसन्ति वने ये च तान्सर्वानजयत्प्रश्चः ॥ २३
तोहान्परमकाम्बोजानृषिकानुत्तरानपि ।
सिहतांस्तान्महाराज व्यजयत्पाकशासिनः ॥ २४
कृषिकेषु तु संग्रामो बभुवातिभयंकरः ।

तारकामयसंकाशः परमर्षिकपार्थयोः ॥ २५ स विजित्य ततो राजन्नृषिकान्नणमूर्धनि । ग्रुकोद्रसमप्रख्यान्हयानष्टौ समानयत् । मयूरसद्दशानन्यानुभयानेव चापरान् ॥ २६ स विनिर्जित्य संग्रामे हिमवन्तं सनिष्कुटम् । श्वेतपर्वतमासाद्य न्यवसत्पुरुषर्षभः ॥ २७

C. 2. 1037 B. 2. 27. 29

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४॥

所 V1 B Dn1 (m as in text). n2 D3-5 फा(D3 फ)लानः पांडुनंदनः; S (G3 om.) फलगुनो(G1.2 न्यो, in G100rr. pr. m. to नो)न्यद्वि(T1 G4.5 °न्यान्वि)सुड्य सः. Cd oites फलगु (as in text). — °) B1.6 D2 °न्सहकांशेजान्; D4 °न्सह वांबोजेर्; T1 G4.5 °न्सिहकांबोजेर्; G1.6 िसहकांश्रोधान्; G2 °न्सह कांभोजेर्. — d) S1 K D6 व्यजयत्. — T1 G2.4 (om. line 4).5.6 M2 ins. after 23: G1, after 23:

279\* यवनांश्च महाराज शकांश्च व्यजयद्युधि । किरातान्सभयान्खर्वान्खलान्काचान्बहुवृतान् । नीरानुत्पासिकांश्चेव म्लेच्छांश्चान्यान्सहस्रशः । तान्सर्वानजयत्पार्थो धर्मराजप्रियेप्सया ।

[(L. 1)  $G_{1.2}$   $M_2$  यवनान्स ( $G_{1}$  °नांश्र) महाराजा.  $G_{1}$  कांश्र;  $G_{2}$   $M_{2}$  वंकांश्र. — (L. 2)  $T_{1}$  सहसान;  $G_{2}$   $M_{2}$  सहयान;  $G_{4}$  सह तान;  $G_{5}$  डमकान् (for समयान्).  $G_{1.6}$  कान्;  $G_{4.5}$  सर्वान् (for खर्वान्).  $T_{1}$  खुरान्;  $G_{4.5}$  खरान् (for खर्लान्).  $T_{1}$  सबभूकान्;  $G_{4}$  सुबभ्रकान्;  $G_{5}$  सबभूकान् (for बहुवतान्).  $G_{2}$  क्षुद्रान्कौचान्सळाहकान्;  $M_{2}$  कुररांश्र कहुकान्. — (L. 3)  $T_{1}$  तीरानुवासकां ;  $G_{2}$   $M_{2}$  तीरानुकां ;  $G_{4}$  नीराभिपासिकां .  $G_{1}$  म्लेच्छानन्यान्.]

23 T<sub>1</sub> G<sub>8-5</sub> read 23<sup>a</sup>-25<sup>b</sup> after 271\* (cf. v.l. 2. <sup>23</sup>. 16); T<sub>1</sub> G<sub>5</sub> repeat 23<sup>a</sup>-25<sup>b</sup> here; G<sub>4</sub> repeats <sup>25<sup>a</sup>b</sup> only. — <sup>a</sup>) G<sub>1</sub>. 5. 6 ते (for ये). — <sup>c</sup>) K<sub>1</sub> च ते; D<sub>6</sub> वनं (for वने). G<sub>1</sub>. 5. 6 तेव (for ये च). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> transp. तान् and सर्वान्. S (except M<sub>1</sub>) युधि (for <sup>24</sup>8;). D<sub>6</sub> तान्विजिग्ये धनंजय:.

24 For sequence of T1 G3-5, of. v.l. 23. — a)

K1 छोकान्; K4 मोंकान्; D5 होछान्; T1 G1.2.4 तत:;

G8.5 (both times) गतः (for छोहान्). G5 (first time) परमकांभो°. Ś1 छहान्परमकांभोजान्; K1 पंड्यान्परमकांभोजान्; V1 छंबकान्परकांबोजान्; B1.2.4.6 महाकंदरकांबो°; B8 महाकंघकंबो°; B5 D8.4.5 (marg. sec. m.)

हेणाकान्परकांबो°; D1.2 मदा(D2 °हा)कंदककांबो°. — b)

D1 ऋषकान्; T1 Gs (first time) M2 ऋषी°; G1 इषि°; G5 (second time).s इषी°. — °) K4 सहितांश्च; Ñ1 V1 B2-4.s D1.2 सहितस्तेर्; G (G5 both times) सहितेस्तेर् (G1 °तेस्ते). T1 (both times) सहितेस्तेर्महाबाहुर्. — °) T1 (both times) अज° (for इयज°).

25 G2 om. 25<sup>2</sup>-26<sup>3</sup>. For sequence of 25<sup>23</sup> in T1 G8-5, cf. v.l. 23. — <sup>4</sup>) K1 ह्वीकेषु नु; Ñ1 V1 B Dn D1.2.4 ऋषिकेष्व (B4 °केना)पि; D8.5 ऋषी(D5 °षि)केष्वतिः; T1 ऋषींकेषितु (sio); G1 ह्वीकेषतु; G4 (sup. lin.) ऋषिकेषु मु; G5 (first time) ह्विकेषु तु; G5 (second time) M इषीकेषु तु; G6 येषु केषु तु. — <sup>5</sup>) T1 G1.8.4.5 (second time).6 M वभूव सुभयंकर:. — G3 om. from 25<sup>24</sup> up to stanza 6 of the next adhy. — <sup>6</sup>) G4 °संकारां. — <sup>4</sup>) K4 परमार्षिक °; Ñ1 V1 B Dn1 D1.8-5 परस्त्व (D3 °स्त-; D4 °स्त्व-; D5 °स)षिक °; D6 (before corr.) परावृष्यिक °; T1 G4.5 परं स्वृष्यिक °; G1.6 परमेषि (G6 °षी)क °; M परमर्थिक °.

26 G3 om. 26; G2 om. 26<sup>ab</sup> (of. v.l. 25). — °)
D8 निर्जित्य. K3 T1 M तदा; G1.4-8 तथा (for ततो).
K1 राजा. B1.2 D1.2 स विनिर्जिस्य समरे. — b) K1
हृषि°; K3 T1 G4 ऋषी°; K4 मृषि°; G1.8 हृषी°. — °)
V1 B1.3.5.8 Dn D3-5 M2 ग्रुकोदरसमां(B5 °ह्यां)स्तत्र.
— D3 om. 26°f. — °f) Ś1 °न्यानौतयानेव चाप°; K4 D6
° ननेकानिप चाप°; Ñ1 V1 B2.4-6 Dn ° जुत्तरा(Dn1m)
° ननेका)नपरानिप; B1 ° न्हयानेवापि चापरान्; B3 D1.2.4.5
° नुत्तमानपरानिप; G1 ° नुभयाते च चापरान्; G2 ° न्सुह्यानेव
चाप°. — After 26, N (D3 om.) ins.:

280\* जवनानाशुगांश्चेव करार्थं ससुपानयत्। [ K3 पवनान्; B6 D1.2 य( D2 या )वनान्. K1.2 जवमाना-शुगांश्चेव. D1 करार्थ-; D4.6 करार्थे. ]

— On the other hand, S (Gs om.) ins. after 26: 281\* ततः स जित्वा बीमत्सुमीरतं वर्षकं तदा। अन्यान्वे दिन्यवर्षांश्च जितवान्कुलपर्वतान्।

२५

C. 2. 1038 B. 2. 28. 1 K. 2. 29. 1 वैशंपायन उवाच ।
स श्वेतपर्वतं वीरः समितिक्रम्य भारत ।
देशं किंपुरुषावासं द्वमपुत्रेण रक्षितम् ॥ १
महता संनिपातेन क्षत्रियान्तकरेण ह ।
व्यजयत्पाण्डवश्रेष्ठः करे चैव न्यवेशयत् ॥ २
तं जित्वा हाटकं नाम देशं गुह्यकरिक्षतम् ।

पाकशासनिरन्यग्रः सहसैन्यः समासदत् ॥ ३ तांस्तु सान्त्वेन निर्जित्य मानसं सर उत्तमम्। ऋषिकुल्याश्च ताः सर्वा दद्शं कुरुनन्दनः॥ ४ सरो मानसमासाद्य हाटकानिभतः प्रभः। गन्धर्वरक्षितं देशं न्यजयत्पाण्डवस्ततः॥ ५ तत्र तित्तिरिकल्माषान्मण्ड्काक्षान्हयोत्तमान्।

जनमेजयः।

कथं स जितवान्पार्थी दिन्यान्वर्षान्सपर्वतान्। आनुपूर्व्याच मे शंस नामभिः सह वै द्विज। वैशंपायनः।

स जित्वा भारतं वर्षं बलाद्राजा धनंजयः। [5] दस्यूंश्चाप्यजयत्सर्वान्कुक्षौ हिमवतो बलात्।

[(L. 1) G4. 5 तथा (for तदा). G6 M1 भारतं वर्षमुत्तमं. — (L. 2) M1 नव-(for दिव्य-), and कुलपर्वतै:. — (L. 3) G6 च सर्वतः (for सपर्वतान्). — A few MSS. om. वैद्यं before line 5. — (L. 5) T1 G4. 5 राजन् (for राजा). — (L. 6) G1. 6 यथा (for वलात्).]

27 Gs om. 27 (cf. v.l. 25). —  $^a$ ) Bs समरे (for संग्रामे). —  $^b$ )  $K_2$  समिष्कुटं;  $K_4$  D6 सनिःकुटं;  $D_4$  सुनिष्टिरं;  $T_1$  विनिष्कमन्;  $G_1$  स निष्कुमन्;  $G_2$  स निष्कमत्;  $G_4$  तिष्कमन्;  $G_4$  स निष्कमन्;  $G_4$  स निष्कमन्;  $G_4$  स मंततः (for सनिष्कुटम्). Cd निष्कुटो गृहारामः;  $G_4$  निष्कुटं गृहारामः;  $G_4$  तिष्कुटं गृहारामः;  $G_4$  तिष्कुटं ग्रेडाविशेषं. —  $^a$ )  $G_4$ 0 (except  $G_4$ 0) न्य( $G_4$ 0 म्य( $G_4$ 0) म्य( $G_4$ 0 म्य( $G_4$ 0) मरतर्षमः;  $G_4$ 0, स्व.  $G_4$ 1 मरतर्षमः

Colophon om. in Gr. — Sub-parvan: Śi Ki-8 Bi Gs दिश्विजय. K4 B2-6 D Gi M2 (all om. sub-parvan name) mention only अर्जुन(K4 Ds उत्तर: B5 Dn D4 फाल्गुन)दिश्विजय. — Adhy. name: G1 भारतवर्षविजयः; G5 हिमवटावेशः. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.).8 24 (as in text); K2 D3 25; Dn1 27; S (G3 om.) 29. — S'loka no.: Dn1 D2 29; T1 32; M1 28.

25

1 Gs om, 1-6 (cf. v.l. 2. 24. 25). Gs om, the ref. — a) K1 D1. 2 G4. 5 श्रेतं (for श्रेत-). र्श चेव; K4

De श्रीमान् (for बीर:). — b) Ñ1 D1 भारत:; V1 B3-5 Dn D3-5 वीर्यवान्. — De reads 1<sup>d</sup>-3<sup>a</sup> on marg. (sec. m.). — d) D2 राज°; S (G3 om.) राम' (for दुम°). Ś1 K4 D1.2 पालितं (for रक्षितम्).

2 Gs om. 2 (cf. v.l. 1). — b) Ś1 K4 वै; B1-1 D3. 5 च; G1. 8 M हि (for ह). D1. 2 क्षत्रांतकरणेन ह; G1 क्षत्रियांतवरेण हि. — c) V1 B2-5 Dn D3-5 S (G3 om.) अज (for ज्यज ). — d) Ś1 करे चैवं; K1 V1 B1-6 Dn D3-5 करे चैनं; T1 G1. 2. 4. 6 करं चैव. G1. 2 न्यवेदयत.

3 Gs om. 3 (cf. v.l. 1). — a) K1-3 स (for तं). G1 नीत्वा (for जित्वा). G6 हाटकान्. — b) B4 गुंमक रिक्षतं; D1.2 गुह्यकरक्षकं (D2 °िक्षतः). — d) K2.4 D3.4 सहसैन्यसमा°; T1 G4.5 M ससैन्यो वशमानयत्; G1.3.6 ससैन्यो (G6 °न्य) वै समाविश (G2 °नय)त्.

4 Gs om. 4 (cf. v.l. 1). — a) Ś1 D4 तं तु; K3 तास्तु. B5.6 शांत्वेन; G2 सत्वेन. — b) K2.8 सरमुत्तमं; B4.5 सर उत्तरं. — b) D3 ऋषी°. K3 Ñ1 V1 B4.5 Dn D4 तथा; B1 च तान्; D3 ततः; D5 तदा (for च ताः). Ś1 ऋषिकुल्यांस्तथा साध्यान्; S (except M1; G8 om.) ऋषि कुल्यांश्च तान्सर्वान्. — d) Ś1 विजित्य कुरुनंदन.

5 Gs om. 5 (cf. v.l. 1). — a) K1 D2 S (6s om.) transp. सर: and मानसं. B1.2.6 D1 सरश्र मानसं प्राप्य. — After 5a, G1.6 ins. a passage given in App. I (No. 13). — G1.6 om. 5b-6d. — b) S1 हाटकम्. T1 G4.5 अजयत् (for अभितः). V1 हाटकानं स प्रभुः; G2 हाटकानमितप्रभान्. — S1 om. (hapl.) 5d-7e. — a) K8 V1 B3-5 Dn D3-5 G2 M2 अजयर् K1 B1 पांडवस्तदा; V1 पांडवः प्रभुः; B2.6 D2 G2 पांडुनंदनः; D1 यदुनंदनः; M2 पाकशासनिः.

6 \$1 G1. s. e om. 6 (cf. v.l. 1, 5). — a) Be Dns
D1. a ततस (for तत्र). K4 D4 \*रकल्मापान्; Dem
\*रवणां\*न् (gloss?). — b) K1. a मांड्रकाक्षान्; Ks. 4 BD

हेमे स करमत्यन्तं गन्धर्वनगरात्तदा ।। ६
उत्तरं हरिवर्षं तु समासाद्य स पाण्डवः ।
होष जेतुं तं देशं पाकशासननन्दनः ।। ७
तत एनं महाकाया महावीर्या महावलाः ।
द्वारपालाः समासाद्य हृष्टा वचनमञ्जवन् ।। ८
पार्थ नेदं त्वया शक्यं पुरं जेतुं कथंचन ।
उपावर्तस्य कल्याण पर्याप्तमिदमच्युत ।। ९
इदं पुरं यः प्रविशेद्धवं स न भवेन्नरः ।
प्रीयामहे त्वया वीर पर्याप्तो विजयस्तव ।। १०

न चापि किंचिजेतन्यमर्जनात्र प्रदृश्यते । उत्तराः क्रुरवो होते नात्र युद्धं प्रवर्तते ॥ ११ प्रविष्टश्चापि कोन्तेय नेह द्रक्ष्यसि किंचन । न हि मानुषदेहेन शक्यमत्राभिवीक्षितुम् ॥ १२ अथेह पुरुषन्याघ्र किंचिदन्यचिकीर्पसि । तद्भवीहि करिष्यामो वचनात्तव भारत ॥ १३ ततस्तानव्रवीद्राजन्ज्जनः पाकशासिनः । पार्थिवत्वं चिकीर्षामि धर्मराजस्य धीमतः ॥ १४ न प्रवेक्ष्यामि वो देशं वाष्यत्वं यदि मानुषैः ।

C. 2. 1052 B. 2. 28. 15

(De marg. as in text)G4 मंडूकाल्यान्; T1 मंडूका\*न्; G1 M समुद्रा(M1 °लाा)क्षान्. — °) K1.3.4 G2 सकलम्; K1 स फलम्; M1 स्म करम्. B1 अभ्येत्य; B2 M अत्यर्थ (for अत्यन्तं). De लेभे सकलरतानि. — d) K2-4 B4 D2 'नारं; De °नगरे. K2-4 Ñ1 B1-8.6 D1.2.6 तथा; B4 महत्; D3 ततः (for तदा). — A passage given in App. I (No. 13) is ins. in Safter 6 (in G1.6 after 5°; in G3 after 2. 24. 21).

7 Si om. 7<sup>abe</sup> (cf. v.l. 5). — <sup>a</sup>) B2 वहिंवर्षस; Gi. M कुरुवर्ष. K1. 4 D6 च; D1 नु (for तु). — <sup>b</sup>) Ñ1 V1 B4. 5 Dn D3-5 transp. समासाद्य and स. K2. 3 च (for स). S धनंजय: (for स पाण्डवः). K1. 4 D6 समासाद्याथ पांडवः. — After 7<sup>ab</sup>, S ins.:

282\* विद्याधरगणांश्चेव यक्षेन्द्रांश्च विनिर्जयन्। तत्र लेभे महात्मा वै वासो दिव्यमनुत्तमम्। किनरद्रमपत्रांश्च तत्र कृष्णाजिनान्बहून्। याज्ञीयांस्तांस्तदा दिव्यांस्तत्र लेभे धनंजयः।

[(L. 2) G5 महावाहुर् (for महात्मा वै). — (L. 3) G5.6 किंनरान्द्रमपुत्रांक्ष. — (L. 4) G5 यज्ञीयांक्षेव ये दिव्यांस.]

6) D3 देशं (for जेतं). G2 M तस्योध्वे (for तं देशं).

8 B1 G6 (by transp.) इयेष देशं तं (B1 ते) जेतं.

6) G2 M तं देशं पाइनंदनः.

8 ab) B3.4.8 तन्न (for तत). K1 एवं; B2 एतं. B1.5 Dn1 D3-5 T1 G3-5 transp. °काया and °नीर्या. Ñ1 V1 B3.4 Dn2 °नीर्यं (for °काया), and °काया (for 'नीर्या). G1 तत एनं महाकायं महानीर्यं महावर्छः — ') Ñ1 समागम्य; B4 समाहृष्टा. — ') B4 इदं; T1 G2.5 एष्टा; G1.6 M एष्टं; G3.4 ह्यू (for हृष्टा).

9 a) B<sub>1</sub> जातु (for पार्थ). D<sub>3</sub> (corrupt) पंथा विद्युरं शक्यं. — b) D<sub>3</sub> त्वया; G<sub>2</sub> पुनर् (for पुरं). — c) विपासमस्त. B (except B<sub>4</sub>) D<sub>1</sub>, 2, 4 क्ल्याणं. — d) S<sub>1</sub>

उच्यते; K4 अच्युतः; G2 अर्जुन.

10 b) K4 Ñ1 V1 Dn Ds. 5.6 transp. स and न. K2 D4 G8 om. न. B1.4 भुवनं स (for ध्रुवं स न). K1 विशेन् (for भवेन्). — °) ई1 प्रीयामहं; Dn2 D2 T1 G1. 2. 5.6 प्रियामहे.

11 a) D1.2 स (for न). Si Ñi Vi Dn M2 चात्र; K1-3 चैव (for चापि). K3 कर्तव्यम् (for जेतब्यम्).

- b) G5 प्रविद्य ते. G1.6 अर्जुनो (G6 ने-) नात्र दृदयते.

- c) G1 उत्तरां. - d) Si transp. नात्र and युद्धं.

12 °) B1 प्रविष्टोपि च; B2 D2 ° ष्टोपि तु; B4-6 Dn D8-5 ° ष्टोपि हि; D1 ° ष्टोपि चु (for ° ष्ट्रश्चापि). S1 कोतिये.

— b) K4 M1 न च; G8 न हि; M2 न स (for नेह). G1.8 कंचन. G2 नाद्रक्ष्यसि नरैर्भुवि. — °) G2 ° वेषेण (for °देहेन). — a) T1 G1.4-6 अन्नापि; G2 तन्नापि (for अन्नाभि-).

13 °) B1 यथेह; B8 तथेह; M1 अथ हे. G6 पुरुषव्याघ्रात्. — b) K3 चिकीर्षय; T1 G2-5 M चिकीर्षितं.
G1.6 कियदस्ति चिकीर्षितं. — K3 om. 13°-14°. — °)
K2 तहूहि न:; Ñ1 B6 G1.2.6 M तहूदस्व; V1 B2-5 Dn
D1.3.4 तत्प्रवृहि; B1 तहूदाशु; D2 एतहूहि; G3-5 तह्रवीषिः
K1 तह्रवीहि (व:) करिष्यामि. — °) G1.2 M वचनं तव.

14 Ks om. 14 (cf. v.l. 13). — b) S पांडवः (Gs अव्रवीत्) (for अर्जुनः). Śi K (Ks om.) De परवीरहाः Vi B Dn Di-s प्रहसन्निव (for पाक°, as in Ñi S). — d) Ñi धर्मतः (for धीम°). — After 14, Ti Gs-5 ins.:

283\* कृष्णस्य शासनाचैव पार्थिवत्वं चिकीर्षति। [ G4 वचना (for शासना ).]

15 °) \$1 को देशं; Ks Ge वै देशं; Ds देशं तं. — °) K1-3 अगम्यं; K4 De वर्जितं; Ñ1 वज्येयं; V1 अजितं; B (B2 marg.) Dn Ds-5 विरुद्धं; B2 (orig.) D1.2 न जितं C. 2. 1052 B. 2. 28. 15 K. 2. 29. 74 युधिष्ठिराय यत्किचित्करवन्नः प्रदीयताम् ॥ १५ ततो दिन्यानि वस्नाणि दिन्यान्याभरणानि च । मोकाजिनानि दिन्यानि तस्मै ते प्रदद्दः करम् ॥ १६ एवं स पुरुषन्याघ्रो विजिग्ये दिशमुत्तराम् । संग्रामान्सुबहून्कृत्वा क्षत्रियेर्दस्युभिस्तथा ॥ १७ स विनिर्जित्य राज्ञस्तान्करे च विनिवेक्य ह । धनान्यादाय सर्वेभ्यो रत्नानि विविधानि च॥१८ हयांस्तित्तिरिकल्माषाञ्ज्ञकपत्रनिभानि। मयूरसद्द्यांश्चान्यान्सर्वानिनलरंहसः॥१९ वृतः सुमहता राजन्बलेन चतुरङ्गिणा। आजगाम पुनर्वारः शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्॥२०

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५॥

(for बाध्यस्वं). S यद्यद्दयाः स्थ (G1 °इयास्थः; G2 °इयास्तः; G8.4 °इयं हि; G6 °इय स्थ) मानुषेः. — °) K1.2 यः कश्चित्; K3 M1 वः कश्चित्; G2 M2 वः किंचित्. — <sup>d</sup>) K1.2 करः समुपदी(K2 °नी)यतां; K3 \*\* समुपनीयतां; K4 D2 करं नः (D2 तु) संप्रदी '; Ñ1 V1 B Dn D1.3-5 M1 कर(B6 करं)पण्यं प्रदी '; D6 करं तत्र प्रदी '; T1 G3-5 करमत्र प्रदी '; G1.2.8 M2 करं (M2 °रः) साधु प्रदी '. — After 15, G1.6 ins.:

284\* नो चेत्कृष्णेन सहितो योधयिष्यामि पालकाः।

16 a) Ds-5 transp. दिल्यानि and वस्त्राणि. — G2 om. 16°-18d. — °) K1 D6m मौक्तिकानि च; K2-4 मौकाजिनानि; Ñ1 V1 B1.4.5 Dn Ds-5 क्षौमाजि°; B2.3.6 D1.2 मुक्ताजि°; D6 गुआर्जि°; G6 रत्नाजि°; M1 (inf. lin.) Cv योगाजि°. B3 द्रव्याणि; T1 G5.6 M2 गुआणि (for दिल्यानि). G1 रत्नामोकानिजनानि; G8 मेघाजिनानि तस्यैते; G4 कंबळाजिनानि गुआणि (hypermetric). — d) Ñ1 B (except B3) D (except D6) तस्य ते; G8 तथा च.

17 G2 om. 17 (cf. v.l. 16). S1 om. 17<sup>ab</sup>. — b) K8 V1 B1.4.5 Dn विजिला. — After 17<sup>ab</sup>, T1 G5 ins.:

285\* सुदर्शनद्वीपिमदं काल्स्न्येंन भरतर्षभः।
— °)  $\pm 10^{\circ}$  प्रि  $\times 10^{\circ}$  विविधान्;  $\pm 10^{\circ}$  स बहुन्. — °)  $\pm 10^{\circ}$   $\pm 10$ 

18 G2 om. 18 (cf. v.l. 16); G1.6 om. 18<sup>ab</sup>.
— a) G4 हि (for वि-). K2.8 तान्सर्वान्; K4 तान्सज्ञः;
D5 सजन्यान्; T1 सज्ञास्तान्. — b) S1 करे वै; Ñ1 करेण;
T1 G8-5 करेषु (for करे च). S1 K1 V1 B3 T1 G3-5 M
च; B1 सः; B4.5 Dn D8-5 तु (for ह). K4 तान्करे च
न्यवेश्य ह. — b) D1.2 धनमादाय. K2.8 राजभ्यो; G1
सत्ये (for स्वे ).

19 °) K2.4 D1.2.4 ° स्तिचिर °. — °) \$1 शुमान् (for अपि). K1 शुकोदरशुमानपि. — °) K1-8 Ñ1 V1 B1.8-5

Dn Ds-5 T1 Gs-5 मयूरसहशानन्यान्; Ds मयूरिपच्छवणांत्र.
— d) T1 G5 सोश्वान् (for सर्वान्).

20 <sup>a</sup>) T1 G2-4 M1 स (for सु-). G1.6 ततः समाहत राजन्. — °) G6 निजेगाम. K2 पुरं (for पुनर्). B2.6 D1.2 भीमाञ् (for चीरः). — After 20, V1 B D T1 G8 ins.:

285\* धर्मराजाय तत्पार्थी धनं सर्वं सवाहनम्।
न्यवेदयद्नुज्ञातस्तेन राज्ञा गृहान्ययौ।
[(L. 2) B3 आवेद°. V1 B5 G3 गृहं (for गृहान्).]

Colophon. — Sub-parvan: Śi दिग्विजय. K
B1.5.6 Dn D1.2.4.6 (all om. sub-parvan name)
mention only उत्तरदिग्विजय; B2-4 Gi M(likewise)
only अर्जुनदिग्विजय; Ds.5 only अर्जुनस्योत्तरदिग्विजय
(followed by समाप्त); G5 only धनंजयस्योत्तरदिग्विजय
— Adhy. name: K4 अर्जुनागमनं. — Adhy. no.
(figures, words or both): K1(marg. sec. m.).3 25
(as in text); K2 D3 26; Dn1 28; S 31. — S'loks
no.: K2 20; K3 18; Dn D1.2 21.

26

1 °) G1.6 धर्मसूजुम्. K3 D1 G4 M1 (inf. line as in text) अनुप्राप्य. Ñ1 V1 धर्मराजाम्यनुज्ञातः. Ñ1 K4 B6 D8-5 प्रययौ पुरुषर्षभः (D8 °भ); Ñ1 V1 B1-6 D1.2 प्रययौ भरतर्षभः (B2.6 °भ).

2 °) G1.6 महाबलस्य चक्रेण. — b) K2 T1 6 पर(G1 पुरा)राष्ट्रविमार्दि(G1 °दि)ना; V1 B4 परराष्ट्रप्रमर्दिती

- After 2ab, V1 B D M2 ins.:

286\* हस्त्यश्वरथपूर्णेन दंशितेन प्रतापवान्।

°) K2 G1 वृत्तो; V1 D5 ततो; D4 धतो.

D2 T1 G8.5 M भरतशार्द्छ; G1 भारतशार्द्छो.

K4 G6 द्विपतां शोकवर्धनः; G2 द्विपां शोकविं.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Deni. Digitized by eGangotri

# २६

वैशंपायन उवाच। एतिसन्नेव काले तु भीमसेनोऽपि वीर्यवान । धर्मराजमनुज्ञाप्य ययौ प्राचीं दिशं प्रति ॥ १ महता बलचकेण परराष्ट्रावमर्दिना । क्तो भरतशार्द्लो द्विपच्छोकविवर्धनः ॥ २ स गत्वा राजशार्दूलः पाश्वालानां पुरं महत् । गश्चालान्विविधोपायैः सान्त्वयामास पाण्डवः ॥ ३ ताः स गण्डकीं शूरो विदेहांश्च नर्राभः ।

विजित्याल्पेन कालेन दशार्णानगमत्त्रभुः ॥ ४ तत्र दाञार्णको राजा सुधर्मा लोमहर्पणम्। कृतवान्कर्म भीमेन महद्युद्धं निरायुधम् ॥ ५ भीमसेनस्तु तदृष्ट्वा तस्य कर्म परंतपः। अधिसेनापतिं चक्रे सुधर्माणं महावलम् ॥ ६ ततः प्राचीं दिशं भीमो ययौ भीमपराक्रमः। सैन्येन महता राजन्कम्पयनिव मेदिनीम् ॥ ७ सोऽश्वमेधेश्वरं राजन्रोचमानं सहानुजम् ।

1, S reads for the first time 8a-9b, repeating the lines in their proper place (G1.8 read them here only ).

3 °) K1 राजशार्द्छ: (sic); K2.4 G3 राजशार्द्छ; Ñ V1 B Dn D1-5 M नरशार्द्छ: (M °छ). — After 3, D4 repeats 2d-3a. - b) K1.2.4 N1 V1 B Dn ी पंचाला°. T1 G2-5 M transp. पुरं and महत्. पी (for महत्). — °) K1.2.4 Ñ1 V1 B Dn Di-8 G1. 6 M पंचाला°. — d) \$1 K2 (marg. sec. m.) <sup>№</sup> शमयामास; K1-3 साध°; B3. 5.6 शांत्व°. \$1 K4 D6 भाता; G1.6 गवितान् (for पाण्डवः). — After 3, T1 G(except G2) ins.:

<sup>287\*</sup> किंचित्करं समादाय विदेहानां पुरं यया। 4 G1.6 om. 4ab. — a) K1 गञ्जकीं; K4 गंडिकीं; 1 B4 Dn De गंडकान्; Be Ds-5 कुंडिनं; T1 कंदकीं; (1) करकीन्; G3 कंटकीन्; G4 कंटकिं; G5 कंटकीं; M1 रेडकीन्; M2 कंडिंक. Cd cites गंडकी. K1 Ñ1 T1 G3-5 गीते; Bs Ds-5 गत्वा (for द्यूरो). Ks ततः संगतुकाञ्छूरो (sio); V1 B3 ततः स गंडकीयांस्तु; B1 ततः कंकडकान्वीरो; Ba ततः स गंडकी साश्च; Be D1.2 ततः स गंडकी यांश्च ) B3 विदेहांस्तु; Bs D4.5 सिंधुराजं; D3 भीष्मकं स; ि विदेशांश्च. Cd cites विदेहां (= मिथिलां). ई1 K2.4 ि नाष्म; B1. 2. 6 D1. 2 महावलः. Ñ1 B4 Dn D6 विदहान्भरतर्षभः. — °) K4 स विजित्याल्पकालेन. — द) रिव देशासान्; D1 दशाणीम्; D6 दशाणम्; Cd as in text. ी<sub>1 V1 B</sub> (except B<sub>2</sub>) Dn Ds. 4 S अजयत्

5 G1.6 om, 5ab. — a) G2 तदा (for तत्र). K4 B2 देशार्णको; Do दाशार्णिको. — b) K2-4 T1 G4.5 M2 विन्मी; Ñ1 सुरामी. K1.8 B1.2.6 D1.2 लोमहर्षणः;

T1 G2-5 M रोमहर्षण: (G4 M °णं). — °) T1 G8-5 अद्भतं (for कृतवान्). Śi K Bs Dn D3-6 कृतवान्भीम-सेनेन ( $^{\mathrm{D}_6}$  °नस्तु);  $^{\mathrm{G}_{1.6}}$  सुवर्मा तत्र भीमेन. -  $^{\mathrm{d}}$ )  $\mathrm{S}_1$ मह्य \*; K4 B1 सह युद्धं; T1 G2.5 M युधि चक्रे (for महद्युद्धं). B2-4.8 D1.2 सह युद्धे (D1 शुद्धं) दृहायुधः; G1.8 रणं चक्रे सुदारुणं; G8.4 युद्धं (G4 °धि) चके निरायुधः.

6 a) K3 Dn D1. 2 T1 G1. 3. 4. 6 त (for तद्). - b) Si K De transp. तस्य and कर्म. Vi Bs-5 Dn Ds-5 महात्मनः; Gs प्रंतप. — After 6as, T1 G1. s. s. s ins.:

288\* बलं सर्वमवष्टभ्य परिचकाम मण्डलम्। पोथयित्वा पुरं सर्वे सुवर्माणं ततोऽजयत्। [ (L. 2) G1 नृपं; G8 नृपो (for ततो).]

— °) V1 अथ; B3 अघ; B6 T1 G यु(G6 वि)घि; Cd अधि (as in text). Bs कृत्वा (for चक्रे). — d) \$1 K2-4 D8 S सुवर्माणं; N1 सुश. B1. 2.6 D1. 2 नराधिपं (for महाबलम्).

7 G1.8 om. 7ab. — a) M2 तत्र (for तत:). Bs प्राची - - b) \$1 K4 De प्रययो भीमविक्रमः - ') S व(Ge का)छेन (for सैन्येन). Ks De युक्तः (for राजन्). — After 7, Gs reads 9ed.

8 S reads (for the first time) 8a-9b after 2, repeating the lines here (G1.6 read them after 2 only). — ") र्छ। सोश्वमेदेश्वरं; G1.6 अप्रमेयवर्छ; M1 (second time) अधमेघेयरं. T1 G2-5 M (all first time) अप्रमेयवरुं राजन्. — b) K De महासुजं; Ñi Vi B Dn D1-5 T1 G4.5 M1 (last four second time) स(D1 म)हानुगं; G3 (second time) महाबलं. — \*) D1 जीगाय; G1 जगाद; G4 (second time) जगाय- C. 2. 1067 B. 2. 29. 8 K. 2. 30. 8 जिगाय समरे वीरो बलेन बिलनां वरः ॥ ८
स तं निर्जित्य कौन्तेयो नातितीत्रेण कर्मणा ।
पूर्वदेशं महावीयों विजिग्ये कुरुनन्दनः ॥ ९
ततो दक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत् ।
सुकुमारं वशे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम् ॥ १०
ततस्तु धर्मराजस्य शासनाद्भरतर्षभः ।
शिशुपालं महावीर्यमभ्ययाञ्जनमेजय ॥ ११
चेदिराजोऽपि तच्छुत्वा पाण्डवस्य चिकीर्षितम् ।
उपनिष्कम्य नगरात्प्रत्यगृह्णात्परंतपः ॥ १२

तौ समेत्य महाराज कुरुचेदिवृषौ तदा।
उभयोरात्मकुलयोः कौशल्यं पर्यपृच्छताम्॥१३
ततो निवेद्य तद्राष्ट्रं चेदिराजो विश्वां पते।
उवाच भीमं प्रहसन्किमिदं कुरुषेऽनघ॥१४
तस्य भीमस्तदाचख्यौ धर्मराजचिकीर्षितम्।
स च तत्प्रतिगृद्धौव तथा चक्रे नराधिपः॥१५
ततो भीमस्तत्र राजच्छिषित्वा त्रिद्शाः क्षपाः।
सत्कृतः शिशुपालेन ययौ सबलवाहनः॥१६

इति श्रीमहाभारते सभापत्रीण पर्ड्विशोऽध्यायः॥ २६॥

 $K_1$  समये;  $K_2$  स मेदिनीं (sic);  $G_2$  (first time) स तदा.  $B_2$  धीरो. —  $G_2$  श्री  $G_3$  श्री  $G_4$  श्री  $G_4$  श्री  $G_5$  श्री  $G_6$  श्री

9 For S cf. v.l. 8. — b) T1 नातीतीनेण. — G4 reads 9et after 7. — e) K2 पूर्वा दिशां. V1 पूर्वदेशाः धिपं संख्ये. — d) G1.0 विजित्य.

10 °) K<sub>1.8</sub> D<sub>3.5</sub> M<sub>2</sub> आगत्य; B<sub>2.6</sub> D<sub>1.2</sub> T<sub>1</sub> G M<sub>2</sub> आसारा. — °) S प्रति (for महत्). — °) S चर्ती-; K<sub>2</sub> वर्श. D<sub>6</sub> (m as in text) सुकुमारेण युद्धेन. — °) B<sub>8</sub> सुजितं (for सुमित्रं). K<sub>2.8</sub> जनाधिपं (K<sub>3</sub> °<sub>q</sub>). S वसुमित्रं नराधिपं; D<sub>6</sub> वरो चक्रे नराधिपं (m सुमंत्रं च जनाधिपं).

11 G1.6 om. 11<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) T1 G2.3.5 M ततः स; G4 तत्तसः. — <sup>b</sup>) S1 K8.4 B1-3.6 D1.8-5 भरतर्षभ; Ñ1 पांडवर्षभः; T1 G3-5 M कुरुनंदनः (G5 °न). — <sup>e</sup>) T1 G8.5 महावाहुम; G4 महीपालम् (for महावीर्यम्). G1.6 शिशुपालपुरं राजन्. — <sup>a</sup>) Ñ1 V1 B (except B2) D (except D6) अभ्यगाज्. G1.6 यथौ माहिष्मतीं पुरीं.

12 °) G2 चेदिराजोथ. — °) D2 (marg. sec. m.) भयात् (for उप-). K2.8 Dem भयान्निष्कस्य; K4 उपसंगस्य; D4 उपनिष्कास्य. — °) K1.8 Ñ1 V1 Dn D3 परंतप; B1.2.6 D1.2 अरिंदमः (B1°मं).

13 b) K<sub>1.8</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2.8.6</sub> D<sub>1.2.6</sub> m ° नृपो; K<sub>4</sub> G<sub>2.4</sub> ° पती (for ° नृषो). G<sub>4</sub> तथा. — °) K<sub>2.8</sub> T<sub>1</sub> G<sub>2.8.5</sub> उभयो राजकुळयोः; G<sub>1.6</sub> एताबुभावच्युभयोः; G<sub>4</sub> उभयोन्त्रियो राजन्. — °) S<sub>1</sub> K<sub>2.4</sub> G<sub>2-4</sub> कुशळं; G<sub>1.5</sub> M कोशळं. K<sub>4</sub> पर्यपुच्छत; B<sub>2</sub> ° तोः; D<sub>6</sub> ° तो; G<sub>1.6</sub> परिपृच्छतां.

14 °) Bs T1 G8 निवेद्दय. Ś1 K2,4 Ds T1 G2-5

तद्राज्यं; G1.8 तं दृष्ट्वा. — b) T1 चेदीराजो; G1 चेदिराजा. — c) B1 चीरं (for भीमं). — d) K8 D3 कुरते; S कियते.

15 D4 om. 15°-16d. — °) K4 N1 V1 B1-6 D (except D1.6; D4 om.) स च तं; T1 G8 तत्स च; G1.6 सच तां; G4.6 तहस च; M1 स चाजां. D8 °गृह्येवं; T1 (corrupt) °गृह्येतु. — d) S1 तदा नृपं; K1 नराधिप; T1 G8 प्रतिप (G6 °प).

16 D4 om. 16 (cf. v.l. 15). — a) \$1 transp. ततो and तत्र. D1 तु तं (for तत्र). S भीमसेनखरा (G4 au) राजन्. — b) \$1 D3 T1 G1.2.4-8 M1 त्रिदश क्षपा:; G3 द्वादश क्षपा:; M2 त्रिदशस्तपाः. Cd oite त्रिदशां (as in text). — d) \$1 K1-3 D6 सुखी (for यथा).

Colophon. — Sub-parvan: Ś1 K1-3 Bs दिनिवर्ज K4 B1-5 D G1 M2 (all om. sub-parvan name) mention only भीम(K4 Ds पूर्व-; B1 पूर्वादि-; D8 G1 M1 भीमसेन)दिनिवजय; G5 likewise only भीमपूर्वदिनिवर्जयं M1 only भीमविजयः. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.) 25; K2 D8 %; K8 26 (as in text); Dn1 29; S 32. — S'loka 10.5 K2.8 Dn 16; D1.2 M1 17.

27

1 G1-8.6 om. the ref. — a) \$1 कुमारविजये;

B8.6 कुलिंदविषये; B1.2 (m as in text) पुल्दे

8 कुलिंद. — b) K1 श्रेणिवंतम्; T1 श्रेणीमंतम्; G1 श्रोणि

\$1 K1.8 B1 M2 अवाज ; B2 तथाज ; D6 (m as in text) अपूज. — b) B1.3 कोष्ठा ; B4.6 Dn D1-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

२७

वैशंपायन उवाच। ततः कुमारविषये श्रेणिमन्तमथाजयत् । बीसलाधिपतिं चैव बृहद्धलमरिंदमः ॥ १ अयोध्यायां तु धर्मज्ञं दीर्घप्रज्ञं महावलम् । अजयत्पाण्डवश्रेष्ठो नातितीत्रेण कर्मणा ॥ २ ततो गोपालकच्छं च सोत्तमानपि चोत्तरान् । महानामधिपं चैव पार्थिवं व्यजयत्प्रभुः ॥ ३ तो हिमवतः पार्श्वे समभ्येत्य जरद्भवम् ।

सर्वमल्पेन कालेन देशं चके वशे बली।। ४ एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पुरुषर्पभः। उन्नाटमभितो जिग्ये कुक्षिमन्तं च पर्वतम्। पाण्डवः सुमहावीयों बलेन बलिनां वरः ॥ ५ स काशिराजं समरे सुबन्धुमनिवर्तिनम् । वशे चके महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः॥ ६ ततः सुपार्श्वमभितस्तथा राजपतिं ऋथम्। युध्यमानं बलात्सं रूपे विजिग्ये पाण्डवर्षभः ॥ ७ 🖟 रे. ३०. ६

होशला ; G कौसला . S1 K De कोश (S1 'स)लानाम-भिर्पति. — d) B1 De अरिंदमं; Ds अरिंदम; Gs अथापि च. ा G1. 2. 4-8 M कोसल्यममितौजसं.

2 4) B1, 2. 6 D1. 2 च धर्मज्ञं; D5 नु धर्मज्ञं; D6 सुप्रमंत्रं; S महीपाछं (T1 G3 °छ). — b) K3 V1 B4.5 ण Ds दीर्घयज्ञं; Ds om. — d) S सततं भूरिदक्षिणं.

3 Ñ1 om. 3ª-8b. — a) र्रा गोपालवश्छं; Ks.4 V1 li कक्षं; Dn(!) °लक्षं; D1.2 °कष्टं; D3.5 °कत्वं. 🗓 तु (for च). S गोपालकं च (G1.5.8 °लं चैव) केंत्रेयो. - b) K4 सोत्तरामि ; V1 B D T1 सोत्तरानि प. रिं केरलान्; V1 सोमकान्; B1 कोवलान्; B2.4.5 Dn2 T1 कीसलान्; Bs चोत्तमान्; Bs Dn1 D1-5 कोशलान्. G M बिपालं तथोत्तमं ( G3 °लमथोत्तरं; G4 °लं तथोत्तरं). — d) <sup>61. 5, 8</sup> कौसल्यम् (for पार्थिवं). V1 B3-5 Dn D3-5 चाजयत्; G1. 5. 6 अज°; G4 M2 ह्यज°.

4 Ñ1 om. 4 (cf. v.l. 3). — a) Ś1 V1 B5 (except D1.2) पार्श्व. B3 ततश्च हिमवलार्थं. — b) V1 B (except B5) D1.2 समासाद्य (for समस्येख). K1 om. from जरद्भवं up to 5° (inclusive). K1 Ds (marg. 8ec. m.) जरंगवं; B1.2 जरोद्भवं; B4.5 Dn D4.5 को (Ds °नो)द्भवं; Ds जनेश्वरं. S देशान्बहुविधान्बहून्. After 4ab, G1. 6 read 5ed. - cd) K8 V1 G1.4-6 D (except De) वशं. र्था K1.8.4 Bs वशी (for बली). ी Ga-8 M सर्वानल्पेन यत्नेन वशे चक्रे बलाइली (Ga भे वहून्यलीन्); G1. ह सर्वानयत्नेन वशमनयत्पांडुनंदनः

5 Ñ<sub>1</sub> om. 5; K<sub>2</sub> om. 5<sup>abo</sup> (of. v.l. 3, 4). — a) एवं विजित्य तान्सर्वान्; G1.6 मागधान्बहुधा देशान्. b) V1 B4. 5 Dn D5 विजिन्य; B1. 2.6 D1.2 निर्जित्य; Di. विजिल्लो. K8 G8 पुरुष्येम; V1 B1.2.4-6 Dn D1-5 Ti Gi. 2.6 M भरतप्रेभ: (Bs Dns "म). श्र बहुन्पुरुष-सत्तमः. — Gi.s read 5 ed after 4 ab. — e) Si lacuna; K3 उन्नादम्; V1 त(read उ?)न्नाटम्; B (B1 marg.) Dn D4.5 (marg. sec. m.) महादम्; B1 उहादम्; D1.2 मछारम्; Ds मछाटम्; T1 कर्णाटम्; G1 कंजागम; G2 कर्णासिम्; G3-5 कुंतलान् (G3 °म्); G6 कुञ्चागम्; M1 कर्णाटीम; M2 कन्माषीम. Ge आस्थितो. K4 जाये; D4 जज्ञे; Ds जिज्ञे; G1.8 जिला. — d) \$1 B2 क्रिश्चितं; K1 कुक्षमंतं; B1.5 D3.5 कुंति°; Dn(!) Ds अकि°; D4 कंती°. — G1.8 om. 5°f. — ') र्श पांडवः स महा°; T1 G2 पांडपुत्रो महावीयों. -f)=1. 208.  $10^d$ : 4. 21. 486. B1. 2. 6 D1. 2 बळेन चतुरंगिणा.

6 Ñ1 om. 6 (cf. v.l. 3). — a) Ds 朝禄. S1 काशिराजं च समरे; D1.2 स काशिराजसमरे; S काशिराजं समेयाय ( $^{\mathrm{T}_{1}}$  स समरे;  $^{\mathrm{G}_{1,\,0}}$  विनिर्जित्य). -  $^{\flat}$ )  $\stackrel{\mathsf{S}_{1}}{}$  संबंधम्; K1 स्वंतुम्; K2 सवंधूम्; V1 B Dn D1-5 T1 Gs सु(Di स-; Ds स्व)बाहुम्; G2 सबंधुम्; G8 सुबुद्धिम्-K2 अभिवेतनं (sic); Ks V1 अभिवर्तिनं; Dn1 Gs अनिवर्तनं; G1 अतिवर्तिनं; G2 अतिवर्तनं. K4 De सम (De °ग)रेष्वनिवर्तिनं. — °) 🗓 वशीचके.

7 Ñ1 G1.8 om. 7 (for Ñ1 of. v.l. 3). — a) \$1 \*पार्श्वम्; Ks तु पार्श्वम्; K4 स पार्श्व'; Dn1 Ds स्वपार्थ'; M1 सुपार्थां . - °) M2 तदा. K1 राजमति; K8 राजपति; K4 पारापति; G2.4 काशी°; G3 राजपर्थि. S1 G2 नृपं; K4 G4 कविं; D8 कृमात्; D4 G8 कथं; D8 ऋतुं; G8 कुथं; M1 कृतिं; M2 कृतं. V1 B1-4.6 तथा ग(B1 रा)जपराऋमं (Bi°म;); T1 नृथं गजपतिं कृति (sic). — °) V1 बलं. Gs M2 संघे. — d) K2.3 भरतर्षभः (K2 भ); K4 पुरुषर्घभः,

C. 2, 1082 B. 2, 30, 8 K. 2, 31, 8 ततो मत्सान्महातेजा मलयांश्र महावलान् ।
अनवद्यान्गयांश्रेव पशुभूमिं च सर्वशः ॥ ८
निवृत्य च महाबाहुर्मद्वींकं महीधरम् ।
सोपदेशं विनिर्जित्य प्रययावुत्तरामुखः ।
वत्सभूमिं च कौन्तेयो विजिग्ये वलवान्बलात् ॥ ९
भर्गाणामधिपं चैव निषादाधिपतिं तथा ।
विजिग्ये भूमिपालांश्र मणिमत्प्रमुखान्बहून् ॥ १०
ततो दक्षिणमल्लांश्र भोगवन्तं च पाण्डवः ।

तरसैवाजयद्भीमो नातितीत्रेण कर्मणा ॥ ११ शर्मकान्वर्मकांश्रेव सान्त्वेनैवाजयत्त्रग्रः । वैदेहकं च राजानं जनकं जगतीपतिम् । विजिग्ये पुरुषच्यात्रो नातितीत्रेण कर्मणा ॥ १२ वैदेहस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपर्वतमन्तिकात् । किरातानामधिपतीन्च्यजयत्सप्त पाण्डवः ॥ १३ ततः सुक्षान्प्राच्यसुक्षान्समक्षांश्रेव वीर्यवान् । विजित्य युधि कौन्तेयो मागधानुपयाद्वली ॥ १४

8 Ñ1 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) K1 तथा (for ततो). D1.2 महान् (for मत्यान्). S ततः काशिपति (T1 G2.5 °पतीन्) मत्यान्. — <sup>b</sup>) Ś1 सालवांश्च; K1 नलयां; K4 पलादां; V1 B2-4 Dn D1.2.6 मलदां; B1 वलवां. T1 महाजांश्चेव पांडवः; G1.6 मालवांश्च भ(G6 ह)योषितान्; G2 मानवानिव पांडवः; G8-5 M मालवानिह (G4 वानपि; M2 वांश्चेव) पांडवः. — G1.6 om. 8<sup>c</sup>-9<sup>d</sup>. — <sup>c</sup>) K2 अनवाद्यान्; K3 अनदान् (submetrical); D5 अनवधां; T1 अनवध्यान्; G2.3 M अनवद्यां. V1 B2-4.6 हयांश्चेव; G3 भयां; G4 गद्यां. Ñ1 B1.5 Dn D8.4 अनदान (B1 वद्या)भयांश्चेव. — <sup>d</sup>) K3 D5.6 वसु(D6 m वत्स)भूमिं; K4 मरु; T1 पशुभूं. G4 सर्वतः. K2 सभूमिश्चेव सर्वशः.

9 G1.6 om. 9abed (cf. v.l. 8). — ") K1.2 B2
विजिल्प च; K3.4 G3.5 निर्जिल्प च; B1 निवर्तनं; B6
निवर्ल च; T1 वरो चक्रे. ఏ महावीर्यो; K1.3 महातेजा.
— For 9b and 9c see Addenda. — b) ঌ मदवीर्य;
K3 D6 मदधीकं; K4 मंदवीरं; Ñ1 V1 B Dn D1-5.6 m
मदधा(B1 विगरे. T1 अटविच्यं च पर्वतं; G2 अटवीं चेव
सर्वतः; G3.4 आटवीयं (G4 थें) च पर्वतं; G5 M अटवीयं
च पर्वतं. — b) V1 सोमदेशं; B1 सोधिपांश्च; D1.2
सोपदंशं; D8 सापदेश (sic). ঌ K1-3 № सोमधे
(K2 सोमवे:; K3 सोमकी)यांश्च निर्जिल्प; K4 सोमवेयांस्च
निर्जिल्प; T1 G2.4.5 M गोपतेयांश्च निर्जिल्प; G3 damaged.
— b) K4 प्रययावृत्तरां दिशं. — b) ঌ क्मंभूमं; K4
वश्वः; B1 रवः; G6 मरः. — b) ₭2 विजिग्य; D6 विजिज्ञे.
K बठी (for बळात्). G5 विजिग्येरिवळान्वळात्.

10 G1.8 om. 10ab. — a) \$1 B2 सार्गाणाम्; K1.2.4 B5 D6 M गर्गा ; K8 सर्गा ; G4.5 मृंगा . T1 गर्गाणाम- विपांश्रेव; G2 गर्गानाधिपतिं चैव. — b) \$1 निषधाधि . K2 D1-8.5 तदा (for तथा). — e) D6 विजिज्ञे; T1 विजिन्स, K2-4 पालांस्तु. — d) \$1 G4 नृपान्; D4

वहन्.

11 a) G2  $^{\circ}$  मद्रांश्च. —  $^{b}$ ) D1. 2 G1. 2. 5 M1 भोग(G2  $^{\circ}$  ज) वंतश्च; G4 भागवंतं च. V1 B3. 5. 8 Dn D8-5 पर्वंतं (for पाण्डवः). B4 भोगमंतं च पर्वंतं; T1 भोजवंतं च पांडतं — G5 om.  $11^{cd}$ . —  $^{c}$ ) D4 तरसेवांज $^{\circ}$ ; T1 G2 तरसी चाज $^{\circ}$ ; G1. 8 तरसोपाज $^{\circ}$ . —  $^{d}$ ) =  $12^{f}$ . K4 धर्मशमांश्च सात्विकान्.

12 K4 M1 om. 12<sup>ab</sup>. — a) K1 हार्मकाश्चर्म ; V1 हार्मकाश्चर्म ; B1 हार्मकाश्चर्म ; B3 हार्काश्च धर्म ; B5 T1 G1.6 हार्मकान्धर्म ; D3 हार्मकान्चर्म ; D4 हार्फ्नकान्चर्म ; D5 हार्मकान्धर्म ; D6 हार्मकान्मर्म ; G2 हार्मकान्धर्म ; G3 गुर्म गान्धर्मगां ; G4 हार्मगांधारगां ; G5 हार्मगान्धर्मगां . — b) G3 damaged. B1.4 हार्त्वेचवा ; B5 हार्त्व ; B6 हार्त्व . V1 Dn D3-5 व्यजयत्सांत्वपूर्वकं. — G1.6 om. 12°-13b. — c) Ś1 वैदेहां ; K1-3 वैदेह ; K4 विदेह ; D1.2 वेदेह . D6 G5 वैदेहं चेव (G5 चापि) राजानं. — a) B1.2.5.6 (m as in text) D1.2 हार्ल्वं चं; B4 चनकं; G4 जानकं ई1 जानकिं जगतीपति:; K4 जानकिं च महीपतिं. — b) ई1 विजित्य; D6 विजिज्ञे. D8.5 पुरुषश्रेष्टो. — After 12, Ñ1 Dn(!) ins.:

289\* राकांश्च बर्वरांश्चेव अजयच्छद्मपूर्वकम्। [ Dni वर्षवां°; Dna वर्षकां° (for वर्वरां°). Dni छंदपूर्वकीं Dna सांत्वपू°.]

13 G1.6 om. 13ab (cf. v.l. 12). — a) K Bs.s.
D1.2 M विदेहस्थास्तु (K1 °श्च); B1 वेदेहस्थांस्तु; Bs.damaged; T1 वेदेहस्सस्थु (corrupt); Gs-5 वि(Gs)
वै)देहस्थं तु. — b) K1 चंद्रपर्वे°. K4 अभ्यात्त (for अन्तिकात). — b) B1.6 अधिपती. S किराताधिपतीन्सर्व.
— a) Ñ1 V1 B8-5 Dn D8.6 अजयत्; D4 अज(न) यतः
T1 G2-5 M तत्र (for सप्त). G1.6 इंद्रकेतुमुखांस्ततः

14 °) B1 श्रह्मान्; B8 सुस्मान्. Cn सुद्धाः (=राडाः). N1 B Dn D8.4 T1 G2.5 M प्रसुद्धां (B8 °स्मां)आ;

वण्डं च दण्डधारं च विजित्य पृथिवीपतीन्। वैरेव सहितः सर्वेगिरित्रजमुपाद्रवत् ॥ १५ जारासंधिं सान्त्वयित्वा करे च विनिवेश्य ह। तीव सहितो राजनकर्णमभ्यद्रवद्धली ॥ १६ स कम्पयनिव महीं बलेन चतुरङ्गिणा। युघे पाण्डवश्रेष्टः कर्णेनामित्रघातिना ॥ १७

स कर्ण युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत। ततो विजिग्ये बलवात्राज्ञः पर्वतवासिनः ॥ १८ अथ मोदागिरिं चैव राजानं बलवत्तरम्। पाण्डवो वाहुवीर्येण निजवान महासृधे ॥ १९ ततः पौण्ड्राधिपं वीरं वासुदेवं महाबलम्। कौशिकीकच्छनिलयं राजानं च महौजसम् ॥ २० है. 2. 1096 к. 2. 30. 22

De (m as in text) प्राच्यपुत्रान्. K1 (corrupt) तः प्राच्यसुषान् जजैह्यान्; V1 ततः शुष्कान्प्रशुष्कांश्च; Di. वतः सूक्ष्मान्प्रसूक्ष्मांश्च; Ds ततः सुब्रह्मान्प्राच्यास्तु; மே. वतः सुहृष्यसुद्धां( Ge °गमां)श्च; G3 ततः सिंहान्प्रसिंहाश्च; G ततः सुमहितान्त्राह. — b) \$1 K1-8 D8 सु(D8स)-पक्षांश्चेत्र; Ñ1 T1 G1.8.5 M2 समक्षांश्चापि (G1 °ति-); V1 B4 Dn(!) सपक्षानति- (Dn2 °पि); B1 समर्थाश्चेव; B2.5 m. 6 D1.2 समस्तांश्चेय; B3 स यक्षानिप; B5 D4 सुपक्षानिप; D3.5 स्वपक्षानिप; G2 समकांश्चेव; G4 समक्षं गिप; Ge भीमसेनोति-; M1 सपक्षांश्चापि. B1.2.6 D1.2 परिवान (for वीर्य°). — G1.8 om. 14°2. — °) 18 यदि (for युधि). — d) G3 damaged. D4 मगधान. K1 आययो; Ñ1 प्रययो; V1 B2-5 Dn1 D3 G4.5 Cn अस्यधादु; B1 अन्वयादु; B8 D1. 2. 5 अभ्य°; Dn2 अभ्यगादु; Di अभ्यायादु. T1 बलान्.

15 D1.2 om. (hapl.) 15-16. — a) B1.8 दंडांश्च.  $^{G_1}$ दंडदरां च.  $-^{b}$ )  $\mathrm{K}_4$  विजित्ये ;  $\mathrm{ ilde{N}^1\,T_1\,G_{2.\,4.\,5}\,M}$  विजिग्ये. 81 K4 D8 जगतीपतीन्; K1.2 V1 Bs.4 G4 पृथिवीपतिं; K8 T1 G5 °पति:; Ñ1 तरसा बली; B1.2.6 तरसा रणे; M1 पृथिवीपती. G1.8 माराधानजयत्प्रभु:. — After 15ab, \$1 K2-4 V1 read 17ab, K2-4 V1 repeating it (some with v.l.) in its proper place. — °) Gs. 5 तथैव; Q4 तदेव (for तरेव). \$1 K1.2 Ñ1 V1 B4.5 Dn2  $^{
m D_{8,4,8}~G_2}$  सहितै:. —  $^{d}$ ) D4 गिरिं त्रजम्.  $^{
m K_1}$  अथाद्रवत्; <sup>Қ</sup>₃ उपागमत्; G₄ °द्रवन्.

16 D1. 2 om. 16 (cf. v.l. 15). — a) K1-3 D3.6 (before corr.) जरासाध; K4 D5(by corr.) G2 जातासंघं. K2.4 G2.5 M साधियत्वा; B5 शांत्व ; D4 गोत°; Dsm घात°; T1 साद°. G1.8 करे च विनिवेदयाञ्च (Ge. °थ). — b) K1.2 T1 G2-4 M1 च; B1 G5 स:; ी, तें (for ह). Śi K4 D6 करें चापि निवेश्य ह; त्रि. हो प्रासंघिमयो( Go °थो) जयत् - °) Gs. 4 M तेनैव-में V<sub>1</sub> B<sub>4,5</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4,5</sub> सहित:. Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B Dn D<sub>3-5</sub> स्तः: 8 पार्थः (for राजन्). — d) Bs damaged. B1. 2. 6 र्षवास्ययाद्; T1 G5 अभ्यगमद्; G1.8 M अभ्यागमद् G4 कर्णावभ्यागमद्वली.

17 Si K2-4 Vi read 17ab after 15ab, K2-4 Vi repeating it here. — a) K2 (first time) D4 स-(for स). V1 (first time) शकं चैव ययातिं च. - b) T1 °रंगिणां. — °) T1 पांडवः श्रेष्टः. — <sup>d</sup>) K1-3 T1 G1.4-8 M1 भित्रकरिंग; Ñ1 भित्रकर्षिणा; B1.2 भित्र-कर्षण:; D1.2 °मित्रकर्षन:; G2 °मित्रकर्शना. — After 17, Śi ins. (a v.l. of 16cd):

290\* तैरेव सहितः सर्वैः कर्णं चाप्यजयव्यभुः ।; • while G1. 6 ins.:

<sup>291\*</sup> शिञ्चपालेन सहितस्तं विनिर्जित्य पाण्डवः। Thereafter Gs reads 20.

18 Si om. 18-21; Gi om. 18-19; Ge om. 18ab. — b) K2 T1 G3-5 चक्रे (for कृतवा). K1.3.4 De वीर्यवान् (for भारत). - °) K2.3 च बलान् (for बलवान). — d) Gs राज्यं (for राज्ञः).

19 S1 G1 om. 19 (cf. v.l. 18). - a) K1 मौदागिरिं; K2 गोद(ति)गिरिं; Ks Dem गोदगिरिं; Ñ1 B4. 5 Dn D4-6 मोदागिरौ; V1 मेदोगिरौ; B1 मोधिगिरै; B2. 8. 6 D1. 2 मोदिगरी. B1. 2. 6 D1. 2 चापि (for चैव). T1 G4 अधमोधा(G4 °धं)गिरिपति; G2.3.5.6 M अथ मोदा( Ga. 5 °दं) गिरिपतिं. — b) D1. 2 राजानं वलवत्तरः; S (G1 om.) राजानं वै महौजसं (T1 °सा). — After 19ab, G2.6 read 23°-25b. — °) G4 visi. B1 बहुवीर्येण; T1 G2 भुज . — d) D3 निध्यानं च (for निजघान). T1 G2.8 मृधे तदा (T1 °त:); G8-5 महाबलः (Gs ° लं) (for महामृधे). K1 निर्जिल सुमहामृधे.

20 Si om. 20 (cf. v.l. 18). - a) K4 पाँडा; Ñ1 B2-5 Dn D5 G M पुंडा ; D1. 2 पौंडा (D2 दा) धिपश: D4 पुंद्राधिपं; De पौड्रा°; T1 पूड्रा°. B1.6 D1.2 चैव; D4 वीर; G2-5 M वीरो. D3 पुंडाधिपं रणे वीरं. - ") Ds बाहुदेवं. D1.2 महोजसं; T1 G2 महाबलः. वासुदेवाख्यमाययौ. — After 20°3, G1. 5.6 ins.:

292\* इदानीं वृष्णिवीर्येण न योत्स्यामीति पौण्डुकः। कृष्णस्य भुजसंत्रासात्करमाञ्ज ददौ नृपः।

. 2. 1097 . 2. 30, 23 . 2. 31. 24 उभी बलवृती वीरावुभी तीव्रपराक्रमी।
निर्जित्याजी महाराज वज्जराजम्रपाद्रवत्।। २१
सम्रद्रसेनं निर्जित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्।
ताम्रलिप्तं च राजानं काचं वङ्गाधिपं तथा।। २२
स्वानामधिपं चैव ये च सागरवासिनः।
सर्वान्म्लेच्छगणांश्रेव विजिग्ये भरतर्षभः॥ २३
एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पवनात्मजः।
वसु तेभ्य उपादाय लौहित्यमग्रमद्वली॥ २४

स सर्वान्म्लेच्छन्पतीन्सागरद्वीपवासिनः।
करमाहारयामास रत्नानि विविधानि च॥ २५
चन्दनागुरुवस्ताणि मणिम्रक्तमनुत्तमम्।
काश्चनं रजतं वज्रं विद्वमं च महाधनम्॥ २६
स कोटिशतसंख्येन धनेन महता तदा।
अभ्यवर्षद्मेयात्मा धनवर्षेण पाण्डवम्॥ २७
इन्द्रप्रस्थमथागम्य भीमो भीमपराक्रमः।
निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्धनम्॥ २८

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

— °)  $K_4$  कौशिकीकच्छनिलयो;  $B_1$  कौषिकीकच्छनिलयं;  $B_5$   $T_1$   $G_5$  कौशिकं कच्छ°;  $D_{1.2}$  कौशिकी° °यां;  $D_6$  (m as in text) °वाढनिलयं;  $G_{1.5}$  निर्जित्य कच्छनिलयं;  $G_{2.4}$  काशिकं कच्छ°;  $G_3$  कौशिकीगच्छ°. —  $G_{1.6}$  om.  $20^d-21$ °. —  $^d$ )  $B_{1.2.6}$   $D_{1.2}$  महाबलं (for महोजसम्).  $K_4$   $D_6$  राजानममितौजसं.

21 Śi om. 21; Gi. 6 om. 21 abc (cf. v.l. 18, 20).

— a) Ki Bs बळवतो; Ks Ñi Bi. 2 Dn De G2 Mi भूतो; Vi स बळिनो; Bs. 4. 6 सुबळिनो; Di. 2 बळं भृतो; Ti छम्यकृतो; Gs damaged; G4. 5 बळभृतां; M2 बळावृतो. B2 तीत्रो (for वीरो). — b) K4 नवपराक्रमो; B2 भीम'; G2 तीत्रपराक्रमं. — c) K4 De विजित्याजो; Bi निर्जित्य तो; D4 G5 निर्जित्यादो. Ti G2-5 M महावीर्या (Ti 'यो; G2 'रा; G4 Mi 'यों). — d) Ki बहुराजम्; Gi वंक'; G6 पाक'.

22 °) G4.5 सामुद्र°. — b) Ñ1 चंद्रदेवं. G1 पार्थिवः. — °) K1.2.4 M तामिलसं; B2 D3 तम°; G2 दामलसं; G4 तामिलसं; G6 दाम°. — d) G3 कचं; G4 कुचं. G5 वंकाधिपं. S1 K2.8 D6 (orig.) काशी(K3 °शि)नामिधिपं (D6 by corr. शकानामिधिपं); K1.4 कासीनामिधि°; Ñ1 V1 B Dn D1-5 कवं(B1.4 ककं; Dn2 कपं-; D1.2 कप्-; D8 कचं)टाधिपति; T1 कोचवंका°; G2 कालवंका°. G1 कोशिनामिधिपं नृपं; G6 क्रोंचं वंकाधिपं च सः. — After 22, G1 ins.:

293\* अङ्गानामधिपं चैव कालिङ्गानामधिधरम् ।
23 G1 transp. 23a and 23a. — a) V1 सुन्ही;
B3 सुम्मा; G4 सुंद्धा. — b) G6 जिग्ये (for ये च).
B1.2.6 (m as in text) D1.2 पर्वत (for सागर).
— B4 om. (hapl.) 23a-25b; G2.6 read those lines after 19ab. — e) B8 D8-5 प्रवीन् (for सर्वान्).
Dn(!) स्लेंच्छ. — a) S1 K4 Ñ1 V1 B1 D6 G4.5 M1

पुरुषषंभ: (K4 ° भ); Bs भरतर्षभ. G1 पूर्वकांबोजकानि.
— After 23, G1 (om. lines 1 and 3). s-s ins.:
294\* किरातान्पुरुषादांश्च कर्णप्रवरणानि ।
ये च काकमुखा नाम नरराक्षसयोनयः।

किरातांस्तृणमूळांश्च किरातानोष्टकाँग्वान् ।

24 B4 om. 24 (cf. v.l. 23); T1 om. 24° ...

— °) G1 एवं विविधवेषांश्च. — °) D1. 2 निर्जिल. G2.6

M2 (orig.) भरतर्षभः; G3-5 M1. 2 (by corr.) पुरुषषंभः
G1 नानादेशान्विजिल्प सः. — G1 om. 24°-25°. — °)

\$1 K2-4 D6 करं (for वसु). T1 G2-6 M2 वसून्येषासु (G2)

° सु)पादाय. — °) G3 damaged. K1 सौचिलमः 

Dn1 S (G1 om.) लोहिल्यम्. K1 T1 G2.4-6 वशी

(for बली).  $B_{1.2.6}$   $D_{1.2}$  लौहित्यमुपजिम्बान्. 25  $B_{4}$   $G_{1}$  om.  $25^{ab}$  (cf. v.l. 23, 24). — °)  $G_{2}$  सर्वान्म्लेच्छांश्च नृपतीन्;  $G_{4}$  स सर्वान्म्लेच्छांश्चाधिपतीन्. — °)  $\widetilde{N}_{1}$  सागरिद्धप°;  $\nabla_{1}$  B  $D_{2}$   $D_{3}$  सागरिद्धप°;  $\nabla_{1}$  B  $D_{3}$   $D_{4}$  सागरिद्धप°;  $\nabla_{1}$  B  $D_{5}$   $D_{1.2}$  सागरान्( $D_{1.2}$  °  $\mathcal{E}_{2}$  ;  $D_{1.2}$   $D_{2.3}$  °  $\mathcal{E}_{3}$ )  $\mathcal{E}_{3}$  ( $\mathcal{E}_{4}$   $\mathcal{E}_{4}$   $\mathcal{E}_{5}$   $\mathcal{E}_{$ 

26 °) B1.2.6 D1.2 चंदनागुरुमुख्यानि; Dn2 D8-6 S °गरुवस्नाणि (T1 °गरुवणानि). — °) Ñ1 G2 M मणिखं (M1 °युक्त)मनु °; V1 B1-4.6 D1.2 सणिमोक्तिकमुत्तमं; B5 Dn D3-5 °मोक्तिककंबलं; D6 (before corr.) °मुक्तामनुत्तमं; G1 प्रवालमणिमोक्तिकान्. — °d) K2.8 B8.4 G2-6 M1 राजतं. S1 K4 D6 T1 G2.6 वस्तं; Ñ1 V1 B Dn D1-5 चैव; M1 पात्रं (for वस्तं as in K1-8 G8-5 M2). G4 महास्वनं. G1 कांचनानि च वस्नाणि वस्ति च \* \* \* \*

27 °) K<sub>3</sub> G<sub>2-4</sub> स कोटी°; K<sub>4</sub> स कोश°; ѹ V¹ B<sub>1,2,4,5</sub> D<sub>n2</sub> D<sub>4,5</sub> T<sub>1</sub> ते कोटी°; B<sub>8,6</sub> D<sub>n1</sub> D¹-8 G₅ ते कोटि°; G¹ बहुपग्नेन संख्येन. — b) Ñ₁ B D (exoept D<sub>6</sub>) कोतेयं; G¹ नयेन; G₅ सैन्येन (for धनेन). K₄ ins.

142

76

वैशंपायन उवाच। त्यैव सहदेवोऽपि धर्मराजेन पूजितः। महत्या सेनया सार्ध प्रययौ दक्षिणां दिशम् ॥ १ त श्रासेनान्कारकर्येन पूर्वमेवाजयत्प्रभुः। मत्यराजं च कौरच्यो वशे चके बलाद्वली ॥ २ अधिराजाधिपं चैव दन्तवकं महाहवे। जिगाय करदं चैव स्वराज्ये संन्यवेशयत् ॥ ३

सुकुमारं वशे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम् । तथैवापरमत्सांश्च व्यजयत्स पटचरान् ॥ ४ निषादभूमिं गोराङ्गं पर्वतप्रवरं तथा। तरसा व्यजयद्धीमाञ्श्रेणिमन्तं च पार्थिवम् ॥ ५ नवराष्ट्रं विनिर्जित्य कुन्तिभोजमुपाद्रवत् । प्रीतिपूर्वं च तस्यासौ प्रतिजग्राह शासनम् ॥ ६ ततश्चर्मण्वतीकूले जम्भकस्यात्मजं नृपम्।

द after धनेन. \$1 तत:; K4 Ds Gs-5 M1 वृत:; B1 Gs तथा; Dn (!) बृता: (for तदा). — K2 om. 27°-28°. - °) Ñi Vi B D (except De) Ti अभ्यवर्षनमहात्मानं; 1 वर्षन्नमेयात्मा. — d) K1. 3. 4 G2. 8 M2 पांडवः. G1 गौलस्यो विधयो यथा. Gs damaged.

28 K2 om. 28ab (cf. v.l. 27). K1 reads 28abc mmarg. — " ) K1 V1 B5 Dn D3-5 G4 \*स्थम्पागस्य; In B1. 3. 4 °स्थं समागम्य. — °) Ś1 तथा. G3-5 न्य(G3 मिवेदयदमेयात्मा. — a) Ks बली (for धनम).

Colophon. — Sub-parvan: Ś1 K2 Dn D1.2 Gs दिग्विजय ( Gs पूर्वदिग्विजय also ). K1. 3. 4 B1. 2. 4-6 D3-6 (all om. sub-parvan name) mention only भीम-(K8.4 Be De पूर्व)दिग्विजय; Bs likewise only भीमविजय; G1 M2 likewise only भीमसेनदिग्विजय. K1 D3. 5 cont. समाप्त. — Adhy. no. (figures, words <sup>0r</sup> both): K1 (marg.) 21(!); K2 D3 28; K3 27 (as in text); Dn1 30; S 33. — S'loka no.: Ks Dn 30; D1. 2 27; M1 28.

28

1 Gs om. the ref. — K3 om. 1°-2°. — °) K1.2 ीं B (except Bs) D राजन् (for सार्ध). 2 B<sub>2</sub> om. 2; K<sub>3</sub> om. 2<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — a) K<sub>1,2</sub> D, सर° (for दूर°). K4 सूरसेनं; M2 दूरसेनां. K1.2 कालीन. — b) Bs सर्वान् (for पूर्वम्). D2 G1 भेव जियामु:. — °) K2 मत्स्यराज्यं. G8 कौरव्य. — व) र्रा वेशी:; D2. 5 वशं.

3 G<sub>1 om.</sub> 3<sup>a</sup>-4<sup>b</sup>. Bs transp. 3 and 4. - a) ि G8. इ अथ राजाधिपं चै( G5 °पश्चे)व; G2 अधीरजाधिपं विदः Ge किस्ताधिपतिं चैव. — De om. (hapl.) 36.

— 8) D1 दंडचकं; G4.5 दंतवकं (as in text!); the rest (De G1 om.) दंतवक्त्रं. Ñ1 B4. s Dn D3-s महाबलं; B1. 2. 6 D1. 2 महारथं. — \*) G2 जिघाय. G2. 6 M1 नरकं (for करदं). G4 जगायैकरथं चैव. — d) \$1 कृत्वा चैव न्यवेश°; K2-4 V1 B3-6 Dn D3.4.6 कृत्वा राज्ये न्यवेश°; B2 G2 स्वराज्ये संनिवेशय(G2 'ये)त; T1 'ज्ये स न्यवेश'; G4 °ज्ये संनिवेश्य च.

D2. 5 वहां. Si K4 B2 D1. 2. 6 कृत्वा (for चक्रे). — b) B (except B3) सुजितं च; D2 सुनिमित्रं (for सुमित्रं च). K3 M2 नराधिप:; G4 जनाधिपं. — For 4ed in G1, see 295\* below. — \*) D2 T1 G5 तथैव प्रमत्स्यांश्च; G2 °वापरमात्स्यांश्च. — d) B3 D3.4 व्यजेष्ट (for व्यजयत्). K2. 3 De Gs च (for स).

5 For 5 in G1, see below. — a) K4 निषादभूमी. Gs गोर्श्या-. — b) K1 पर्वतप्रवरांस; T1 पर्वतं प्रवरस. Gs तदा. — °) Ñ1 V1 B1.8-5 Dn D1-5 तरसैवा(D1.2 °सा. चा)जय°. K1 द्वीपाञ्; Bs Ds M1 श्रीमाञ् (for धीमाञ्). — d) K3 T1 श्रेणी°; K4 मणि°; G3 श्रोणि°. 🖄 नराधिपं; K1 Ds च पर्वतं. — For 4°-5d, G1 subst.:

295\* श्रेणिमन्तमथो जित्वा गोरुद्धेऽथ पटचरान्। 6 4) K1 ततो राष्ट्रं; K2.8 De तं च राष्ट्रं; Ñ1 V1 B8-5 Dn D1 (by corr.). 4 नरराष्ट्रं; B1 तत्र राष्ट्रं; B2.8 D2 नर-(D2 ° व)राज्यं; D3 वराष्ट्रं च (corrupt); S नव(G6 °र)राष्ट्रान्. Ś1 K4 V1 B1.8-5 Dn D4.5 च निर्जित्य; M विजित्से(M2 °त्ये)व. — 8) K3 B (except B3) D1.3 T1 G1, 2, 4, 6 कुंतीभोजम्, — G1 om, 6 et. — d) K4 जप्राह

प्रतिशासनं. 7 4) Ks नदा; Ñ1 V1 B1. 2. 8 D1. 2 T1 G4-8 M1 ैतीरे (for कूले). — b) K1 ज्रभकंसात्मकं; K2 D2.8 जंभ(Da 'भि)कंसात्मजं; Ks भोजं कंसा'; D1 कुजं तस्या'. C. 2. 1111 B. 2. 31. 7 K. 2. 32. 7 द्दर्श वासुदेवेन शेषितं पूर्ववैरिणा ॥ ७ चके तत्र स संग्रामं सह भोजेन भारत । स तमाजौ विनिर्जित्य दक्षिणाभिमुखो ययौ ॥ ८ करांस्तेभ्य उपादाय रत्नानि विविधानि च । ततस्तैरेव सहितो नर्मदामिभतो ययौ ॥ ९ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्येन महता वृतौ । जिगाय समरे वीरावाधिनेयः प्रतापवान् ॥ १० ततो रत्नान्युपादाय पुरीं माहिष्मतीं ययौ । तत्र नीलेन राज्ञा स चके युद्धं नर्र्षभः ॥ ११ पाण्डवः परवीरन्नः सहदेवः प्रतापवान् । ततोऽस्य सुमहद्युद्धमासीद्भीरुभयंकरम् ॥ १२ सैन्यक्षयकरं चैव प्राणानां संशयाय च। चक्रे तस्य हि साहाय्यं भगवान्हव्यवाहनः॥ १३ ततो ह्या रथा नागाः पुरुषाः कत्रचानि च। प्रदीप्तानि व्यद्दश्यन्त सहदेवबले तदा॥ १४ ततः सुसंभ्रान्तमना वसूव कुरुनन्दनः। नोत्तरं प्रतिवक्तं च शक्तोऽभूजनमेजय॥ १५ जनमेजय उवाच। सिमर्थं भगवानिशः प्रत्यमित्रोऽभवद्युधि। सहदेवस्य यज्ञार्थं घटमानस्य वै दिज॥ १६

K3 कूले भुजं नृपं स्थितं. — \*) \$1 \*\*\*वेन. — \*) K1 शोचितं; K3 शोषितं; G1 प्रोषितं (for शेषितं).

8 °) N1 V1 B2.4-6 Dn D1-5 तेन स; B3 स तेन; T1 G1.4.5 M स (G1 च) तत्र; D6 तत्र न; G3 तत्र \* (for तत्र स). S1 स चक्रे तत्र संग्रामं; G2.6 स तत्र तेन संग्रामं. — b) D1 भारतः. B3.4 Ñ1 Dn (!) सहदेवेन भारतः. — a) G3 damaged. K3 °णाभिमुखं; B1 G1 °णाभिमुखं; G2 °णादि-खुखो. — After 8, G1 ins.:

296\* भगदत्तं महाबाहुः क्षत्रियं नरकात्मजम् । अर्जुनाय करं दत्तं श्रुत्वा तत्र न्यवर्तत । — V1 B1-5 D S ins. after 8 (G1, after 296\*):

297\* सेकानपरसेकांश्च व्यजयत्सुमहाबलः।

[ B1.2 D2.4.5 मेकानपरमेकांश्च; B3 मेकलानारमेकांश्च; B4 मेकानपरसेकांश्च; D3 मेकं च परमेकां\*; T1 G2-4 M मोकान्परममेकांश्च; G1 स मोकान्परमोकांश्च; G5 \*मोकान्परमोकांश्च; G6 मंकान्पर\*मंकांश्च. D3 न्यजयत्. D1.2 M स महावलः; T1 G2-6 स पुनः पुनः. G1 विनिर्जिल्य पुनः पुनः. ]

9 °) Ñ1 V1 B D (except De) कर तेम्य; G1 करं-क्वेंग्र. — G2.6, which om. 9<sup>b</sup>-10<sup>d</sup>, ins. after 9°, a passage given in App. I (No. 13). — °) Dn (!) M2 तेनेव (for तेर्व). — d) K1.4 V1 B3 D6 नर्भदाभि-मुखो यथा. — After 9, D4 ins. the same passage given in App. I (No. 13).

10 D4 G2.6 om. 10 (cf. v.l. 9). — a) G1 द्वावन्यों (for आवन्स्यो). — b) K4 महता कतों (?); B8.6 D1.2 महता वृतः; B5 महतावृत्यों. — c) B1 श्रीमान; T1 G8.4 M वीरः. G1 जिगाय सांपरे वीरः. — d) G3 damaged. Ś1 अश्विनेयः; T1 G1.4.5 M पांडवेयः. — A passage given in App. I (No. 13) is ins. in V1 B (B1 marg.) Dn D1-2.5.6 T1 G1.8-5 M after 10; in D4 (which om.

hapl. stanza 10 and line 1 of the additional passage), after 9; in G2.6 (which both om. hapl. from 9<sup>b</sup> up to the prior half of line 1 of the passage), after 9<sup>a</sup>.

11 G2.6 om. 11° (cf. v.l. 10). — ab) D1 माही;
D2 माहिष्मतां. G1 ततस्तेनैय संदिष्टो माहिष्मत्यां विवेश सः
— G1 om. 11°-12b. — °) G2 M2 राजा. Ś1 K3 G3 च
(for स). — d) K1-3 T1 G3-5 transp. चक्रे and युद्धं.
Ś1 K4 D3 नर्षभ.

12 G1 om.  $12^{ab}$  (cf. v.l. 11). —  $^b$ ) B1 परंतपः (for प्रतापवान्). —  $^e$ ) B1 तेनास्य;  $M^2$  तत्रास्य.  $G^1$  तत्र तस्य महाद्युद्धं (sic). —  $^a$ ) S1 K4 D6 अभूद् (for आसीद्).  $K_4$  वीरभयंकरं;  $B_1$  भीरभयानकं;  $D^2$  भीरभयंकरं;  $M_2$  भूरि भयं°.  $G_1$  भवल्लोकभयंकरं.

13 °) K2 °क्षयंकरं. — b) G1.3-5 प्राणिनां. S1 K3-4 B5 Dn D3-6 संश्याय वहं; V1 B1 G3 संक्षयाय वहं — e) G5 damaged. T1 G2.4.5 M च (for हि). V1 माहास्य (for साहारयं). G1 तत्र नीलस्य साहारयं. — After 13, G1 ins.:

298\* चके भारतशार्दूळ बहुरूपत्वमास्थितः।
14 °) K<sub>1.2</sub> ѹ V¹ B₅ Dn D<sub>8-5</sub> G¹-4 रथा (<sup>61</sup>
रथ-) हया (by transp.); G₆ ह्यरथा. — °) B¹ प्रक्षिरातिः
K₄ सा दश्यंते; D¹.4 त्व(D₄ च)इश्यंत; D².8 प¹ ᠪ⁵
व्यद्दश्यंते. K¹-8 प्रदीसान्येव दश्यंते; ѹ संप्रदीसान्यदृश्यंते
G¹.3.4 प्रदीसा इव (G³ °सानीव; G₄ °सानिव) दश्यंते.
G³ (by corr.) तथा. K³ सहदेवबळेन च.

15 °) \$1 K4 B1 D8.6 T1 G2.3.5 M ततः स सं(D) अंति. G6 °मनो व (hypermetric). — °) \$1 K8,5 N1 D6 M प्रतिपत्तं. K4 D6 स (for च). — For 15,6 subst.:

वैशंपायन उवाच।

तत्र माहिष्मतीवासी भगवान्हच्यवाहनः। श्रयते निगृहीतो वै पुरस्तात्पारदारिकः ॥ १७ नीलस राज्ञः पूर्वेषामुपनीतश्च सोऽभवत् । त्वा ब्राह्मणरूपेण चरमाणो यदच्छया ॥ १८

तं तु राजा यथाशास्त्रमन्वशाद्धार्मिकस्तदा। प्रजज्वाल ततः कोपाद्भगवान्हव्यवाहनः ॥ १९ तं दृष्ट्वा विस्मितो राजा जगाम शिरसा कविम् । चके प्रसादं च तदा तस्य राज्ञो विभावसुः ॥ २० वरेण छन्दयामास तं नृपं खिष्टकृत्तमः ।

16 K2 जन्मेजय:. — a) G3 damaged. Ñ1 V1 B D (except De) G1.2 वह्नि:; Ge अस्ति (for अग्नि:). \_ ) B1 प्रत्यक्षमभवद्; Dn2 °िमत्रो भवेद्. Cd cites अमित्रः. Ge सुधी: (for युधि). — °) र्र1 K4 De G1. e M यज्ञार्थे; Be यज्ञानां.

17 After वैशं° उ°, V1 B1 (marg.). 5 Ds. 5 transp. 17 and the first two lines of 299\* (Ds. 5 repeating the lines in their proper place). — ") र्भा तस्मिन (for तत्र). D1.2 माही°. T1 G5 Cv ° वासो. — °) K1 🖟 नि(B4 हि)गृहीतोसी; V1 B1. s Dn D3-5 हि (B1 च) हितो वै; B2. 8. 8 D1. 2 च गृहीत: स (D2 °तोस्य). Cn tites गृहीतः (= विवदाः); Cv cites निगृ° (as in text). ि श्रुयतो नुगृहीतो वै; G± श्रुयते हि ततो \* वै. — d) Ś1 K Bim D1. 2 Cd पारजायिक:; B1 °दारिक; B6 °दायिक:; G1 गीदारिक:; G2 पारिदारक:; G4 पारदादिक:. Cd.n cite tert. - V1 B D ins. after 17 (V1 B1 marg.]. 5 Das transp. 17 and the first two lines of 299\*; Das repeating the two lines in their proper place):

<sup>299\*</sup> नीलस्य राज्ञो दुहिता वभूवातीव शोभना। साझिहोत्रसुपातिष्ठद्वोधनाय पितुः सदा। व्यजनेर्धूयमानोऽपि तावअज्वलते न सः। यावचारुपुटौष्टेन वायुना न विध्यते। ततः स भगवानिमश्रकमे तां सुदर्शनाम्। [(L. 1) Be तनया (for दुहिता). V1 B1(m 'as in

lext).4 Ds. 5 (the latter two first time) रूपेणाप्रतिमा 36 (for the post. half). — (L. 2) Ds. 5 (both first प्राप्त (for साम्नि°). V1 अमिहोत्रस्य यातिष्ठत्. D3 (second time) सह (for सदा). V1 Ds.s (the latter tro first time) पितु: शुश्र्षणे तदा (V1 रता). — (L. 3) है। मलयते (for प्रज्वलते). De न च प्रज्वलतेनि(by corr. गे)हः. V1 वीक्ष्यमाणोपि स तदा नैव प्रज्वलितः किल. — (L. 4) ), पुटीष्यान. V1 समीरितः (for विधू°), — (L. 5) V1 B1.2.4.6 D1.2 विद्य (for अग्निश्व ), B1 सुमध्यमां; B6 <sup>धृद्र्यान</sup>ः; De सुदर्शनीं. ]

18 °) K1 B1.4.5 Dn D3-5 सर्वेषाम्; Ñ1 B2.6 D1.2 क्तियाम् (for पूर्वेषाम्). — b) Ge उपा. Ñi उपनीतो

भवन्नुपः. Glosses on उपनीतः : Cd आहितः; Cn [तया...] स्वीकृतः; Cv प्रसादितः. — °) K4 D8 तत्र; V1 B1. 8-5 Dn Ds-5 ततो; Ge तथा (for तदा). - d) Gs damaged. V1 B Dn D1-5 रममाणो (B3.5 ° णं); T1 वर . Cv cites text. - After 18, Dn2 (!) ins.:

300\* चकमे तां वरारोहां कन्यामुखळळोचनाम् ।, a line absorbed by almost all our old printed ed., not excepting the Kumbhakonam, which is said to be "mainly based on the South Indian texts".

19 D3 reads 19 twice. — a) K1-3 ਰਸ; Ñi ਰੰ स. K1 तथाशास्त्रं. — b) \$1 अन्वगादु; K1 शशाक; Ñ1 V1 B2.4.5 Dn D3 (both times).5 T1 G M1 Cv अशासद: D1 अन्वशाद; M2 अयशाद. K3 ब्राह्मणं; V1 धर्मतस् (for धार्मिकस). Si B2 Ti G3. 5. 6 तथा; Di सदा (for तदा). Ds (second time) अशासद्वरतर्षभ. — ez) G2 क्रोधाद (for कोपाद). De ततोतिहर्षाद्मगवान्प्रजञ्बाल हताशनः.

20 °) \$1 K2 तद् (for तं). G1 विततो (for विसितो). - b) K2.3 मनसा; D3 सह° (for शिर°). K1 भवं; K3 करिं; V1 B Dn D1-5 [अ]विने (B1 [ 1 gloss ] क्षितिं); T1 कवीं; G1 [अ]अलीं; M1 कवि:. Cd cites कविः (=विद्धः). Dem जगाम मनसावनीं. - After 20ab, V1 B D (Ds marg. sec. m.) Gs ins.:

301\* ततः कालेन तां कन्यां तथैव हि तदा नृपः। प्रददौ विप्ररूपाय वह्नये शिरसा नतः। प्रतिगृह्य च तां सुभ्रं नीलराज्ञः सुतां तदा।

[(L.1) B: काले च. B: कन्यां स; B: e D: : कन्यां तां; G3 महता (for तां कन्यां). B2-4.6 D1.2 G3 तसी स (for तथैन). Bs तथैन विहितां नृपः; Ds तस्यैन च तदा नृप. — (L. 3) B1 तां कन्यां; Dn1 D4 तां सुम्रं. B1 D1.4 नीलराजसुतां तदा. ] — °) Ka B (except Ba) D (except Da) भगवान्; G2 तु तदा. — व) Ge यस्य (for तस्य).

21 a) B1 छन्न ; G2 छाद . - b) K1 B3.6 स्विष्टि कृत्तमः; S स्वि(G+ नि)ष्टकृत्तदा. Cd cites text; Cv cites स्विष्टकृत्. — °) अं स च; K2 च सह (hypermetric); V<sub>1</sub> B<sub>3.5</sub> D<sub>3.5</sub> चैव; D<sub>4</sub> खेव; S वै स (for च स). — d) K1 ख्रसैन्येत; Bs D1.2 ससैन्यो वै; Bs D8-5 ख्रसैन्ये स; S

C. 2. 1139 B. 2. 31. 35 K. 2. 32. 37 अभयं च स जग्राह ख़सैन्ये वै महीपतिः ॥ २१ ततः प्रभृति ये केचिदज्ञानात्तां पुरीं नृपाः । जिगीपन्ति बलाद्राजंस्ते दह्यन्तीह विद्वना ॥ २२ तखां पुर्यां तदा चैव माहिष्मत्यां कुरूद्धह । बभूवुरनिभग्राह्या योपितक्छन्दतः किल ॥ २३ एवमग्निर्वरं प्रादात्स्त्रीणामप्रतिवारणे । स्वैरिण्यस्तत्र नार्यो हि यथेष्टं प्रचरन्त्युत ॥ २४ वर्जयन्ति च राजानस्तद्राष्ट्रं पुरुषोत्तम । भयादमेर्महाराज तदा प्रभृति सर्वदा ॥ २५ सहदेवस्तु धर्मात्मा सैन्यं दृष्ट्वा भयार्दितम्।
परीतमित्रना राजनाकम्पत यथा गिरिः॥ २६
उपस्पृक्ष्य ग्रुचिर्भृत्वा सोऽब्रवीत्पावकं ततः।
त्वद्र्थोऽयं समारम्भः कृष्णवर्त्मनमोऽस्तु ते॥ २७
मुखं त्वमिस देवानां यज्ञस्त्वमिस पावक।
पावनात्पावकश्चासि वहनाद्धव्यवाहनः॥ २८
वेदास्त्वदर्थं जाताश्च जातवेदास्ततो ह्यसि।
यज्ञविद्यमिमं कर्तुं नार्हस्त्वं हव्यवाहनः॥ २९
एवम्रुक्तवा तु माद्रेयः कुशैरास्तीर्य मेदिनीम्।

परसैन्यान् (G1 °सैन्यां; G2 °सैन्यो; G5 °सैन्या; G6 °सैन्यं).

22 °) S (except G8.4) तदा (for ततः). D2
किंचिद्. — b) T1 पुरी. B1 G4 (by corr.) नृप. — °)

K8 B D1.2.5 G3 जिगीषंते; V1 D3 °षंतो; T1 M2 °षंति;
G1 जहिषंती; G4 जिगीषंते. — d) S1 K8 दहांते हि; K2
°हांते न; K4 B2 °हांतीव; V1 B1.4-8 Dn D6 °हांते सा (B1 ते च; D5 °ते ह); G1.8 °हांति च; G2 °हंत्येव; M2 त्वदहांत (for दहांतीह). B3 दहांते सारविह्नना; D3.5 दहांते ते सा

वहिना; Di दहाते ते(न) सम वहिना.

23 a) K<sub>1-8</sub> तदा बीर (K<sub>1</sub> °<sub>रा</sub>); B<sub>1.2.4.8</sub> D<sub>1.2</sub> महाराज (for तदा चैव). — b) S<sub>1</sub> माहिकत्यां. G<sub>1.2.6</sub> M नराधिप (for कुरू°). — ') S<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>8.5</sub> D<sub>n</sub> D<sub>8-6</sub> T<sub>1</sub> G<sub>1.8-5</sub> वुरनतिप्राह्याः; D<sub>2</sub> वुस्तानवप्राह्याः. Cd cites अनिम्नाह्याः (as in text). — d) T<sub>1</sub> योषिताः; G<sub>8</sub> वभूवुः. G<sub>4</sub> छंदतं; M<sub>2</sub> छंदनः. V<sub>1</sub> B<sub>2-4.6</sub> D<sub>1.2</sub> स्वैरिणयो योषितः किछ. Cd cites छंदतः (as in text).

24 a) G1 अग्निस्तरं. — b) K1 स्त्रीणामत्र निवारणे; D2 मित्रतिमारणे; T1 G8-5 मित्रतिवारणं; G1 oni प्रतिनिवारणे; G2 oni च प्रतिचारणे. — o) K8 विरुप्यस्; G1 स्त्रीरिन्यस्. — d) D8.5 यथेच्छं. S1 K B2.5 Dn D6 M1 e विचरं स्थुत; B1.2.6 D1.2 e प्रचरंति ह (B6 हि); G3 damaged. Cv cites प्रचरंति.

25  $^{a}$ )  $\acute{\text{S}}_{1}$  वर्णयंति च;  $\acute{\text{G}}_{1}$  वर्जयंति हि;  $\acute{\text{G}}_{2}$  °यंत्येव. -  $^{b}$ )  $\acute{\text{S}}_{1}$  K  $\operatorname*{Dn}$  De तत्पुरं;  $\operatorname*{Tr}$   $\operatorname*{Ge-5}$  तद्राज्यं.  $\operatorname*{Br}$  मनुजाधिप;  $\operatorname*{B2-6}$   $\operatorname*{D1-6}$  पुरुष्पभ;  $\operatorname*{Dn}$  (!) भरतर्षभ. -  $^{a}$ )  $\operatorname*{Bs}$   $\operatorname*{Ds-5}$  ततः;  $\operatorname*{M2}$  तथा (for तद्रा).

26 b) G1 तथा° (for भया°). — °) G1 प्रतप्तम; G2-4.6 प्रदीप्तम् (for परीतम्). T1 G5 अप्रतप्तमना राजन्. — d) Ś1 K4 Dn D6 य(D6 त)थाचळ:; G8 तथा गिरि:.

27 <sup>a</sup>) B<sub>1</sub>m अप<sup>°</sup> (for उप<sup>°</sup>). G4 गिरिंद् (for अचिद्). — <sup>b</sup>) K<sub>1</sub> प्रति; T<sub>1</sub> G<sub>2-8</sub> तदा (for ततः).

— Before 27<sup>ed</sup>, Ñ1 V1 B D G2-4.6 M1 ins. सहदेव उ' (some MSS. as usual om. उ°).

28  $^{a}$ )  $K_{1}$  त्वमेव. —  $^{b}$ )  $D_{1-5}$   $G_{1.4}$  पावकः;  $T_{1}$  पावकः  $B_{2}$  यज्ञस्त्वमिप पावकः;  $G_{6}$  °स्त्वमिषपावक. —  $^{\prime}$ )  $K_{2}$   $D_{2}$  पावनात्;  $G_{2.6}$  पावयन्;  $G_{4}$  पावकात्.  $G_{1}$  चालीद् (for चािस). —  $^{a}$ )  $S_{1}$   $K_{1.2}$   $\tilde{N}_{1}$   $V_{1}$   $B_{1-3.6}$   $D_{1-5.6}$  (by corr.) हवनाद्;  $G_{1}$  भगवन्;  $G_{2}$  वाहनाद्.  $D_{2}$  °वाहन.

29 a) B2 देवास. Dni तदर्थ. K4 B4.5 Dn Do जाता वै; Ds.5 जातास्त; G2 यज्ञाश्च. D4 वेदास्वं (गहः प्रयंगोभू)दर्थं जा\*स्त (the bracketed letters being from a following stanza); G5 वेदास्वदर्थां यज्ञाश्च.

— b) K1 स्तथा द्यसी. — After 29ab, V1 B D ins. 8 passage given in App. I (No. 14). On the other hand, S ins. after 29ab a somewhat different version of the first four lines of that passage:

302\* चित्रभातुः सुरेशश्च अनलस्त्वं विभावसुः। अग्निर्दुःस्पर्शनश्चासि हुताशो ज्वलनः शिखी। वैश्वानरस्त्वं पिङ्गेश भूरितेजाः प्रवंगमः। कुमारसूनुर्भगवान्रुक्मगर्भो हिरण्यकृत्।

[(L. 1) T1 G8-8 मुरेशश्चाप्यनलस्त्वं; G2.6 शश्च अनल्थं, — (L. 2) G6 अग्ने सुदर्शनश्चासि. — (L. 3) G6 नर्स. — (L. 3) G6 नर्स. — (L. 4) G1 कुमारगभों; G2.6 M मित्रो. भागवन्. G4 उप्रः; G5 नृत्तः (for रुक्मः).] — Before 29°4, V1 B D ins. सहदेव उ (D4.6 0 प्राप्तिः). — (L. 4) K1 यच विश्वम्; K2 येज्ञविश्वमः भागवन्. G4 उप्रः; G5 नृत्तः (for रुक्मः).] — सहदेव उ (D4.6 0 प्राप्तिः). — (L. 4) V1 Dn2 M1 यज्ञः (for ह्वयः). स्वमिस पावकः T1 G M2 नाहिस (G2.6 से) त्वं हुत्यान (G8 has only नाहै; rest damaged).

30 Before 30, Gi reads वैशं . — ) उत्तत्वा स; K4 उत्तत्वाथ; Ds उक्तस्तु. Di मां राज्य (for

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New 46hi. Digitized by eGangotri

विधिवत्पुरुषच्याघ्रः पावकं प्रत्युपाविशत् ॥ ३० प्रमुखे सर्वसैन्यस्य भीतोद्विग्रस्य भारत । त वैनमत्यगाद्यह्विवेलामिव महोद्धिः ॥ ३१ तमभ्येत्य शनैर्विह्निरुवाच कुरुनन्दनम्। महदेवं नृणां देवं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ३२ त्रतिहोत्तिष्ठ कौरव्य जिज्ञासेयं कृता मया। वेबि सर्वमभिप्रायं तव धर्मसुतस्य च ॥ ३३ म्या तु रक्षितव्येयं पुरी भरतसत्तम । गुवद्राज्ञोऽस्य नीलस्य कुलवंशधरा इति ।

ईप्सितं तु करिष्यामि मनसस्तव पाण्डव ।। ३४ तत उत्थाय हृष्टात्मा प्राञ्जलिः शिरसानतः । पूजयामास माद्रेयः पावकं पुरुषर्वभः ॥ ३५ पावके विनिष्टते तु नीलो राजाभ्ययात्तदा । सत्कारेण नरच्याघ्रं सहदेवं युधां पतिम् ॥ ३६ प्रतिगृह्य च तां पूजां करे च विनिवेश्य तम्। माद्रीसुतस्ततः प्रायाद्विजयी दक्षिणां दिशम् ॥ ३७ त्रैपुरं स वशे कृत्वा राजानममितौजसम् । निजग्राह महाबाहुस्तरसा पोतनेश्वरम् ॥ ३८

माद्वेयः). — °) Ks प्रविशत् (for विधिवत्). — व) 01.2.6 M पांडव: (for पावकं).

31 a) Śi K4 Dn De तस्य (for सर्व-). — b) K2 भीतोद्विज्ञस्य; V1 °द्विम्नः स; D3 °द्विमश्च; S भयोद्विमस्य (G8 (स्यतोसे च). — °) K1 D3 वैनम्. K1 N1 B1.6 Dn2 D. 2.4 G2 अभ्यगाद्; G1 अत्यकाद्. Cn cites text. G ऑश्रार (G3 वाक्यं) (for वहिर्).

32 a) K4 समुपेत्य; Dn (!) De तमुपेत्य (for तम-मेल). S (Gs damaged) अग्निर् (for विद्यु). — d) <sup>₿4-</sup> शांत्व°•

33 4) T1 आदितोतिष्ठ (sic). र्डा केंतिय; K3 राजेंद्र; Mi B1. 5 D4 साहेय (for कीर्ज्य). - b) K1 B2. 4. 6 D1. 2 № मया कृता (by transp.); K2 कृता तव. — G1.8 (om. line 3) ins. after 33ab: Ge, after 34ab:

[(L.2) G3 यदमं ; G6 यज्ञं तु. — (L.3) G6 सहदेवाहं. ]

303\* देवदेवस्य कृष्णस्य विष्णोरमिततेजसः। भुजमाश्रित्य यज्ञं तं चिकीर्षु पाण्डुनन्दनम्। जानामि सहदेवाद्य कृतार्थी याहि सांप्रतम्।

- G1 om. 33 cd. — °) K1 धार्यम्; K2.3 धर्मम् (for विम्). T1 वेदी सर्वमिम्रायां. — d) M1 वै (for च). 34 °) K1 सया च; K3 सया नु; B3-6 D3-5 सया र्[:]. K4 मया रक्षयितब्येयं; Ñ1 V1 मया तु रक्षितब्या पूर्; D1.2 मया तु रक्षितव्योयं. Cn cites पू: (= पुरी). - 8) भा ए। इयं; B3-8 D1-3.5 सदा; D4 तदा; G2 पुरीं. After 34ab, Ge ins. 303\*. — G1 om. 34edef; G1.6 M om. 34°d. — °) Ś1 राज्ञीथ; Ñ1 V1 B1 Dn D6 ातो हि. G8 च तदा (for नीलस). — d) \$1 K4 Ñ1 Du Do G3-5 कुले वंशध(G4 °क)रा इति; V1 B2 D1.2 T1 छें (ए₁ ° लें) संतितधारणा; B3-8 D3-5 कुल (D5 ° लें) संतिति भारिणी. - ') Bs.c Ds-5 च; S (except Gs; G1 om.) ते (for द्य). — f) S (G1 om.) मनसः पांड (G5 कुरु). नंदन (T1 G3 °न:).

35 a) K1-3 G1.2.6 M धर्मात्मा; De हृद्ये (for हृष्टा°). — <sup>8</sup>) K2 D1 G2. 6 शिरसा ततः; B1 प्रणतः स्थितः. — d) \$1 K4 Dn De T1 G3-5 भरतर्षभ (Gs. 4 °भ:); K8 Ñ1 V1 B1. 2. 6 पुरुषर्वभ ; G1. 2. 6 M प्रमेश्वरं.

36 °) V1 हि (for वि-). K4 विनिवृत्ते ततो वहाँ। — b) B2 Dn (!) [अ] भ्य(Dn1 °स्य)गात्. Ge ततः (for तदा). K4 नीलो राजा तदाभ्ययात्; B1.5 नीलो राजा भयात्ततः (Bs °दा); G1 नीलस्तु प्रददी करं. — After 36ab, V1 B D (except D1.6) ins.:

304\* पावकस्याज्ञया चैनमर्चयामास पार्थिवः।

[ B1 Dn1 चैवम्. ]

— G1 om. 36°-37°. — °) К2 तत्कारेण. V1 М नरव्याघ्रः (M1 °घ्र); Ds नरं व्याघ्रं. — d) K1 नृणां (for युघां). G4 प्रति (for पतिम्).

37 G1 om. 37 (cf. v.l. 36). — ") V1 स प्रगृद्ध; Ds. 4 प्रतिपूज्य. K4 M2 तु; B1 स (for च). Ds om. च. — b) B1 करेण; M1 करे स. Ś1 B2.3.6 D2 हु; B1 सः; Bi Dn De G2.6 M च; Di तां (for तम्). - °) K1.2 माद्रीपुत्रस्. Ks तदा (for ततः). — d) 🗓 विजयद्; Ks D3 विजयि.

38 °) D1 त्रिपुरेशं (for त्रेपुरं स). K1 तु; B4 T1 G2.4.8 स्व- (for स). \$1 वशीकृत्वा; B1-3.8 D1.2 वशी-कृत्य. — G1 om. 38ed. — e) B1-3.6 D1.2 महाराज (for °बाहुस्). — M2 om. (hapl.) 38<sup>d</sup>-39°. — <sup>d</sup>) K1 योधनेश्वरं; K2 नोदने°; K3 वै नरे°; K4 पोनृते°; Ñ1 V1 यौवने ; B1 जौदरे (m कौरवे , पौरवे , जवने ); B2 यवना धिप; Bs जवनेश्वरं; B4.5 Dn Ds-5.6m पौरवे°; Be D2 यवने ; D1 पवने ; G3.4 पत्तने ; G8 वेतने . Ś1 सेनया स धनेश्वरं; text as in De T1 G2. 5 M1.

39 Ma om. 39abe (cf. v.l. 38). — ") Śі жаја;

C. 2. 1165 B. 2. 31. 61 K. 2. 32. 63 आहति कौशिकाचार्यं यतेन महता ततः ।
वशे चके महाबाहुः सुराष्ट्राधिपतिं तथा ॥ ३९
सुराष्ट्रविषयस्थश्च प्रेषयामास रुक्मिणे ।
राज्ञे भोजकटस्थाय महामात्राय धीमते ॥ ४०
भीष्मकाय स धर्मात्मा साक्षादिन्द्रसखाय वै ।
स चास्य ससुतो राजन्त्रतिजग्राह शासनम् ॥ ४१
श्रीतिपूर्वं महाबाहुर्वासुदेवमवेक्ष्य च ।
ततः स रज्ञान्यादाय पुनः श्रायाद्यधां पतिः ॥ ४२

ततः शूर्पारकं चैव गणं चोपकृताह्वयम्।
वशे चक्रे महातेजा दण्डकांश्र महावलः ॥ ४३
सागरद्वीपवासांश्र नृपतीन्म्लेच्छयोनिजान्।
निषादान्पुरुषादांश्र कर्णप्रावरणानिष ॥ ४४
ये च कालमुखा नाम नरा राक्षसयोनयः।
कृत्स्रं कोछिगिरिं चैव मुरचीपत्तनं तथा॥ ४५
द्वीपं ताम्राह्वयं चैव पर्वतं रामकं तथा।
तिमिंगिलं च नृपतिं वशे चक्रे महामितः॥ ४६

K1 आवृत्य; K3 G1.2 आहुति; K4 D1 T1 G8 आहूति; Ñ1 V1 B Dn D2 आहृति; D3 अहृति; D4 आहुति; D6 आहृति; D6 M1 आहृति. See on 2.4.27°; 13.21°. K2.3 कौशिकं नार्य; D1 कौशकाचार्य; D3.5 कौशवा°; D4 कुशिका°; G8-5 कैशिका°. — 6) B8 D3-5 बलेन (for यत्ने°). K1 महताननः; K2.8 °ता नृप; K4 °तात्मनः; V1 B3.5 Dn2 D3-6 G5 °ता वृतः; B1 °ता तथा; G6 °ता तपः. G1 पोतशैलमथोजयत्. — G1 om. 39°-42°. — °) Ś1 वशीचके; K2 वशे कृत्वा; D5 वशं चके. K1 महावाहुं. — d) K2 D8 स राष्ट्रा°; M2 सुराष्ट्राधिपतिस्. Ś1 ततः; Ñ1 B4.5 Dn D6 S (except G4; G1 om.) तदा (for तथा).

40 G1 om, 40 (cf. v.l. 39). — a) Ś1 S (G1 om.) सुराष्ट्रविषयस्थः सन् (Ś1 G2 स); K4 स सुराष्ट्रविषयस्थः; Dn2 D1 (before corr.).2 स्वराष्ट्र(Dn2 सुराष्ट्रा)-विषयस्थक्ष; D3 सुराष्ट्रविषयास्थक्ष. — e) D1 T1 राज्ञो. K1 मोजवर. — d) Ś1 महामात्याय.

41 G1 om. 41 (of. v.l. 39). — a) B2 M2 भैटम°. Ś1 K Ñ1 B6 D8-5 च (for स). K2 धर्मज्ञः. — b) K1 साख्या°. Ś1 G5 च (for चै). — c) V1 B8-5 D3-5 तस्य; M1 चापि. Ś1 K V1 Dn D6 प्रतिजप्राह; B5 सुस्तो राजन्; S (G1 om.) सस्तो राजा. — d) Ś1 K V1 Dn D6 सस्तर: शासनं तदा.

42 G1 om. 42 (cf. v.l. 39). — a) K2 T1 प्रीतिपूर्व-. Si K B1.5 Dn D6 महाराज (for बाहुर्). — b) Dn2 सहदेवम् (for वासु°). K2 अवेक्ष. B1.8.6 D1.2 ह (for च). — °) G5 सु- (for स). K3 G2.6 ववः स रक्षमादाय; G3 तवः स रक्षान्युपादाय (hypermetric). — a) K1 पुनः प्राप्य; K4 (by transp.) प्रायानुचर्; V1 B3.5.6 D3-5 प्रीतः प्रायाद्; G4 पुरः प्रायाद्. K1 प्रति; T1 पर्ति.

43 a) \$1 T1 G8.4.6 M जूर्पाकरं; K1 सूर्पाकरं; K2-4 B1m.2.4-8 D1.2.6 सूर्पारकं; B1 सूर्पाद्रयं; B8 सूर्पाकरी;

Dn2 D8 सूर्यारकं; G1 शूर्णकारं; G2 शूर्णकरं; G5 शूर्णकरं; G1 प्राप्य (for चैव). — b) S1 D8 गणं चोपाइताह्वयं; K1 गणं चोप'; K2.8 G8 गणं चाप' (G8 चापि); K1 गणं चोपहता'; Ñ1 गणं चोपावृता'; V1 B8-5 Dn D8-5 ताङी(V1 B4 Dn1 ताङा-; D4 शङी)कट(D4 कर)मयपि च; B1.2.6 D1.2 देशं (D2 'वं) चापि कृताह्वयं; T1 G3 (by corr.).4.5 M1 ग(G5 गौ)णं चोपहतं (G4 'तु) स्वयं (G3 orig. स्वकं); G1 जामदसेन पूजितः. S80 Addenda. — G1.0m. 43° . — o) S1 वशी:. S1 महाराज; V1 B5 D8-5 महाबाहुर् (for 'तेजा). — d) K3 महावङाः. S (G1 om.) दंडकं च महावङं (T1 G5 'छ:).

305\* निषादानजयत्तत्र सागरम्लेच्छयोनिजान्! 45 G1 om. 45°-47°. — °) G4 M1 काक° (for काल°). K2°मुख्या. — °) B2 corrupt. K2 Ñ1 V1 D1 G2-5 नर- (for नरा). — After 45°, Dn1 (marg.) ins.:

306\* ये चैकपादा मनुजा वृक्षकोटरशायिनः।
— K2 om. 45°-46°. — °) K1 कृक्षः; D1 कृत्साः
\$1 \*\* गिरिं; K3 D6m कोल्ह°; K4 कौछ°; Ñ1 D1 №
छोक°; V1 B2.6 काल°; B1 कोल°; G4 कोछं°; G5 गोहं
छोक°; W1 कोला°. — d) \$1 सुरधीपत्तनं; K1 महवीं;
G6 बोछ°; M1 कोला°. — d) \$1 सुरधीपत्तनं; K1 महवीं;
K8 D6 (sup. lin.) सुरुची°; K4 D2 सुरुची°; Ñ1 V1 D5
सुरुचीपट्टनं; B1.2 D1 सुरुचिं पत्तनं; B3 सुरवीं;
पुरवी°; B5 कुररी°; Dn(!) सुरभीपट्टनं; D8.6 सुरिग्नीपर्वं
(D8°त)नं; D4 सुरभी°; M2 सुरुजी°. D6 तदा.

46 G1 om. 46 (cf. v.l. 45); S1 K2 om. (for K2, cf. v.l. 45). — a) B1 तालाह्रयं; Bs तालातिं।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Belhi. Digitized by eGangotri

एकपादांश्च पुरुषान्केवलान्वनवासिनः । नगरीं संजयन्तीं च पिच्छण्डं करहाटकम् । हुतैरेव वशे चके करं चैनानदापयत् ॥ ४७

पाण्ड्यांश्च द्रविडांश्चेव सहितांश्चोड्रकेरलेः। अन्ध्रांस्तलवनांश्चेव कलिङ्गानोष्ट्रकर्णिकान्।। ४८ \*अन्ताखीं चैव रोमां च यवनानां पुरं तथा।

C. 2. 1175 B. 2. 31. 72 K. 2. 32. 74

11 Gs ताझाशयं; G2.6 ताझमयं. — b) K4 D1.2 G3 तिमंतं; V1 B6 प्रामकं; D3 वामकरं (hypermetric); D5 वा(sup. lin. रा)मकं; G2 M रमकं; G5 राजकं; G6 कामगं. B1 पर्वतं चैव रामकं. — c) K1.2 तिमि(K2 °मि)गिलिं; K4 G3 तिमिगलं; D1 (before corr.) तिमंगिलं; D2 तिमिलिं; T1 तिमिहीलं; G4 तिमिनीलं; G5 तिमेगिलं. 51 च सुमुशं; K4 स नृपतिं; Ñ1 V1 B1.4.5 Dn D3-6 चस नृपं. — d) Ñ1 V1 Dn D6 वशे कृत्वा. B D1-5 M2 महाद्यतिः; T1 महासुनिः.

47 G1 om. 47<sup>ab</sup> (of v.l. 45). — a) B2.3.6 D1.2 रुपतीन् (for पुरुषान्). — b) K1 Dn Ds केरलान; 11-4 Ñ1 V1 B D1-5 केवलं. D3 वान°. T1 G4.5 तथा चैवोष्ट्रकंठ(G4 °कर्ण-; G5 °कंट)कान्; G2.6 M नवासांश्च केवलान् ; G3 तथैवोष्ट्रककर्णकान्. — °) K3 D2 0 नगरं. र्ं संजयंती; K1.2 D3 सजयंतीं; K4 राजवतां; Dn1 स जयंती; G1.2 संचयंतीं (G2 °ितं); G6 संजयंतं. - d) र्रा पित्यंडं; K1 पिच्छजी; K2 पिच्छंद्रं; K3 पिछंडं; ा पिंड च; Ñ1 B2 पिचुंडं; V1 B4 Dn पाषंडं; B1.3 पिंडकं; Bi पिचिंडं; Be D1 पिच्छंड-; D2 पिच्छलं; D3-5 पिछिंडं; 📭 पिषंडं; T1 M1 विच्छंडं; G8 पिच्छंदं; G4 पिश्छंदं. ा G<sub>8-6</sub> करवा(G4 °रा)टजं; M1 करपाटकान्-विच्छंदकरवाकरान्; G2 विच्छकंटकवटकान्; G8 विच्छंदकवरा-[रि]]कान्; M2 विच्छंडाकरवाटकान्. — K3 om. 47%. ") B1 G6 वशं; G1 करे. — f) K1.4 Dn2 D6 चैतान. De अपादयत्. T1 G1. 2. 4. 5 करदांश्चेव कारयत् (G1 कारयन्: <sup>(1</sup> गौरवात्).; Gs करदं चैव कारयत्; Gs M करदांश्चाप्य-कार्यत्. — After 47, S (Gi om. line 1) ins.:

307\* श्रुप्तकच्छं गतो धीमान्दण्डेनामित्रकर्शनः। वर्वरान्पारशानन्यान्द्वीपवासान्वशे वशी। त्रुकान्दरदाश्चान्यान्सिन्धरान्वनवासिनः। अश्मकान्मूळकांश्चेव विदर्भाश्च महावलान्। दूतैरेव वशे चक्रे करे च विनिवेश्य सः।

[(L, 1) Cf. 50° (and v.l.). G2 M1 महकच्छगतो; G8 स्युकच्छगतो; G6 चारुगच्छगतो. G2.6 दूतान्; M1 राजन् (ior धीमान्). T1 दंड्येना°. — (L. 2) G1 वर्वशान्; G2.8 व्यान्, G5 वाशरान्; G6 परगान् (for पारशान्). G1 वर्शनामान्. T1 G1 वने वशी; G4 वशी दशी; M वशेकरोत. (L. 3) T1 G5 कुलकान्दरकां(G5 °दां)श्चान्यान्; G1 कुलकोटीर-

कांश्रा°; G4 कुलकोटिरथांश्रा°; G6 कूलकान्धारकांश्रा°. G2 सिंधुकारनवासिन:; G5 M1 सिंद्(M1 °द्)रान्व°; G6 सिंधुकाननवासिन:. — (L. 4) T1 M1 अञ्चनकान्प्(M1 °न्म्)लकांश्रापि;
G1 °काञ्छ्यलाश्रापि; G2 °कान्चूलकांश्रापि; G6 अञ्चनकंवलकांश्रापि.
G1 विश्चदांश्र. T1 G2.6 M1 महास्थलान् (T1 °लात्); G1
महस्थलान् (for महावलान्). — (L. 5) G1.2.6 वशं (for
वशे). G1.2 विनिवेशयेत्; G4 °वेश्य च; G8 M °वेशयत्
(M1 °यन्). G8 करं चैव स दापयत्.]
— G1 cont.;

308\* ततः कुछतिवीतज्ञान्दक्षिणापथवासिनः। अजयत्संयुगे तत्र धर्ममार्गेण पाण्डवः।

309\* सिंहरुद्वीपकानन्यान्द्रतैश्चके वशे बलात्। घटोत्कचं महाबाहुं राक्षसं घोरदर्शनम्। आगम्यतामिति प्राह धर्मराजस्य शासनात्। सर्वस्वं करमादाय तैरेव सहितो नृपः। उत्तरं तीरमासाद्य सागरस्थोर्मिमालिनः।

[(L. 1) Tı Gı हिंह्मलद्वीपकानन्यान्; G2 सिंहलद्वीपकानानां.]

310\* स राक्षसपरीवारस्तं प्रणम्याग्च संस्थितः।
— G1 om. 48°-50°. — °) Ś1 M1 अंघां(M1 °म्नां)स्तलवरांश्चेव; K1.4 अंधाञ्चलधरां°; K2 अंडाञ्चर्रचलां°;
K8 अंधाञ्चालवनां°; Ñ1 Dn De M2 अंधासालवनां
(M2 °वरां°); V1 अंधांश्च तरलां ; B D1-5 अंधा(B1 अंत्राः;
D8.4 आंधा)न्पुलिंदान्दरदान् (B1 om. न्); T1 अंधांसालवनः
नानोष्ट्रान्; G2.6 आंधांसालवरां(G6 °कां)श्चेव; G8.4 अंधांति4 पुंडां)सालवनानन्यान्; G5 आंधांसालवनानेष्ठान्. — B
transp. 48° and 48°. — °) Ś1 कलिंगानोष्टकर्णिकान्;
K1-3 V1 Dn D6 °गानुष्ट् ; Ñ1 °गान्कर्णकर्णि; B1 °गानोङ्कर्ण ; B2.5.6 m °गानोष्ट्र(B5 °गांश्चोड़-; B6 orig. °गांनोड़)-

C. 2. 1176 B. 2. 31. 72 K. 2. 32. 74 दूतैरेव वशे चक्रे करं चैनानदापयत् ॥ ४९ भरुकच्छं गतो धीमान्द्तान्माद्रवतीसुतः । प्रेषयामास राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने । विभीषणाय धर्मात्मा प्रीतिपूर्वमरिंदमः ॥ ५० स चास्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम् । तच कालकृतं धीमानन्वमन्यत स प्रभुः ॥ ५१ ततः संप्रेषयामास रत्नानि विविधानि च । चन्दनागुरुगुरुयानि दिन्यान्याभरणानि च ॥ ५२ वासांसि च महाहाणि मणींश्रेव महाधनान् । न्यवर्तत ततो धीमान्सहदेवः प्रतापवान् ॥ ५३ एवं निर्जित्य तरसा सान्त्वेन विजयेन च । करदान्पार्थिवान्कृत्वा प्रत्यागच्छद्रिंदमः ॥ ५४ धर्मराजाय तत्सर्वं निवेद्य भरतर्षभ । कृतकर्मा सुखं राजन्नुवास जनमेजय ॥ ५५

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अष्टार्विशोऽध्यायः॥ २८॥

मिछकान्;  $B_{4}$  °गांश्रोड्काणि °;  $D_{1.2}$  सिहतानोष्ट्र( $D_{2}$  °ढू)-केरलान्;  $D_{8-5}$  सिहतां छोष्ट्रकेरलान्;  $B_{5}$  ( $G_{1}$  om.) किलंगाट ( $G_{2}$  °गान्तः;  $G_{5}$  °गा अ-;  $G_{6}$  °गान्। विकास्तथा

49 G1 om. 49 (cf. v.l. 48); G4 om. 49ab.
— ab) S1 अवरीं; K1 B4.5 आटवीं; K2.4 Ñ1 V1 B1-3.6
D2-5 अटवीं; D1 अप्टवीं (for \*अन्ताखीं). Ñ1 V1 रोमांश्र;
B1.2.4.6 D1 रामं च; B8.5 D8-5 दासं च; D2 रामां च.
K8 सुरमींश्रेव रोमांश्र; Dn (!) D6 आटवीं (Dn2 अटवीं;
D6 आरवीं, with °टवीं in marg.) च पुरीं रम्यां. D1 पुरीं (for पुरें). S (G1.4 om.) अपरं रोचमानं च यतमानं पुरोत्तमे(G2.3.6 °मं). See Addenda. — °) B1 D3
G1.2.6 वशं. — a) K1.4 D6 चैतान; K2 चैवम्. T1
दूरीकरो तेन नकारयत् (corrupt); G2.5.6 M कराथें तानका (M °हा)रयत्; G8 करं चैव स दापयत्; G4 करं चैनानपातयत्.
— 49ad = 47af. — After 49, T1 G2-6 (G2.6 om. lines 4-5 and 8-10) ins.:

311\* काननद्वीपकांश्रेव तरसातीत्य चाहवे।
तात्रपणीं ततो गत्वा कन्यातीर्थमतीत्य च।
दक्षिणां च दिशं सर्वा विजित्य कुरुनन्दन।
सहदेवस्ततो राजन्मित्रिभः सह तत्र वै।
संप्रधार्थ महाबाहुः सचिवेर्वेद्धिमत्तरः। [5]
चिन्तयामास कौरव्यो आतृपुत्रं घटोत्कचम्।
ततिश्रिन्तितमात्रस्तु राक्षसः प्रत्यदश्यत।
अतिदीघों महाबाहुः सर्वाभरणभूषितः।
अभिवाद्य ततो राजन्सहदेवं घटोत्कचः।
प्रहः कृताक्षित्रसन्थौ किं कार्यमिति चात्रवीत्। [10]
तं मेर्रुशिखराकारमागतं पाण्डनन्दनः।

[(L. 2) T1 G5 ° थंमशापि च; G8 ° थंमवाप च. — (L. 3) G4 ° नंदनः. G2.6 विजिग्ये कुरुनन्दन (G6 ° नः). — (L. 4) G8 जीणें (for राजन्). — (L. 5) G8 संप्रदार्थ. — (L. 6) G5 कौतेयो (for कौर्च्यो). T1 G4 आहु: पुत्रं; G8 आतृब्यं च. — (L. 11) G8 मार्गतः (for आगतं).

50 Ti G1.3-5 om. 50° (for G1, cf. v.l. 48). For 50° , cf. line 1 of 307\*. — °) Śi K3 रुक्कण; K1 रुद्रकच्छ; K2 सर्कच्छ; K4 रुद्रच्छं; Ñi Vi त(१ read भ) रुकच्छ; B1 भद्रकच्छ; B2 तर्कच्छं; B3-6 उरक्चं; Dn1(क्ष by corr. for छ). n2 D6 ततः कक्षः; D1 सर्क्ष्टं; D2 तरुंगः; D3 भरकच्छं; D4.5 सर्कच्छं; D6 m भृगुकक्षः; G2 द्ववतश्चाः; M1 भृगुकच्छं; M2 भृगुकच्छः. G6 भृगुकच्छं स्ततो धीसान्. — °) D3 दूतं. B2 सदः. G2.6 भ साम्ने(G6 संने) वासित्रकर्शनः. — °) T1 G8-5 हैडिंबं (for राजेन्द्र). G1.2.6 M तत्रस्थः (G1 पुत्रं तं; M1 तत्रसः) प्रेषयामास. — °) D4 पुलस्त्याय. — °) G1.2.6 М1 धर्मञ्चः (for धर्मोत्मा). K2 B2.6 G1 अरिंद्म (G1° मं). D3 (corrupt) विभीषटत्कं चणय धर्मात्मा\*मरिंद्मः.

51 °) Gs चापि. — °) G1 तं च. D3 सवं (for काल-). D1 तचकार कृतं धीमान्; T1 G5 तच कृष्णकृतं ज्ञात्वा. Cd cites कालकृतं (as in text). — °) S1 अमन्यत च; K2-4 Dn D4.6 अभ्यमन्यत; B1.5 D1.2 अतं अभ्यमन्यत : T1 G नावमन्यत बुद्धिमान्; M2 अमन्यत सुबुद्धिमान्. — After 51, Ñ1 ins.:

312\* विभीषणो महात्मन्यदीप्सितं करवाण्यहम्।
52 ° ) \$1 K1-3 B1 D1 स; \$C1 तं (for सं),
— ° ) D5 विविधानिव; \$G2 M °धान्युत. — B6 000,
52° d. — ° ) \$1 K B2.4.5 Dn D6 चंदनागु(K2 Dn
° ग)रुकाष्टानि; \$D2.4 °गरुमुख्यानि; \$S चंदनानि च सुख्याति
(T1 G3.5 दिञ्यानि). — ° ) K1.4 दिञ्यानि सुबहून्यि।
Ñ1 ° नि च बहूनि च; \$V1 B3.5 D3-5 ° नि शयनानि वं
\$S तथा काळाग(G3 ° त)रूणि च.

53 Ks om. 53. — a) G2 सु (for च). — b) Ki महासमः (for महाधनान्). Ñi S मणीं (G1 रतां) अ पुनिः धनान्. — A long passage (comprising over three adhy.) given in App. I (No. 15) is ins. in S after 53<sup>ab</sup> (in Gs after 53<sup>ad</sup>). — Gs itself ins. after 53<sup>ab</sup>;

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Belhi. Digitized by eGangotri

79

वैद्यांपायन उवाच ।

तकुलस तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा ।

वासुदेवजितामाशां यथासौ व्यजयत्त्रभुः ॥ १

विर्याय खाण्डवप्रस्थात्प्रतीचीमभितो दिशम् ।

जिह्नस्य मितमान्प्रायान्महत्या सेनया सह ॥ २

सिंहनादेन महता योधानां गर्जितेन च।
रथनेमिनिनादेश्च कम्पयन्वसुधामिमाम्।। ३
ततो वहुधनं रम्यं गवाश्वधनधान्यवत्।
कार्तिकेयस्य दियतं रोहीतकसुपाद्रवत्।। ४
तत्र युद्धं महद्भुत्तं ग्रुरैर्मत्तमयूरकैः।

C. 2. 1187 B. 2. 32. 5

313\* प्रीतिमानभवदृष्ट्वा रत्नौघं तं च पाण्डवः।

- °) D1 इयुवर्तत. — व) K1 Ñ1 B2.8.6 D1.2 महाबल:; V1 B4.5 D8-5 महामना:; S नरा(G3 जना)धिप: (for ज्ञापवान्). — After 53, G8 ins. an addl. colophon (adhy. no.: 34). Thereafter it ins. passage No. 15 of App. I, followed by a repetition of 53°d (v.l. नाधिप for प्रतापवान्).

54 °) S (except T1 G5) विजित्स. — b) B1.5.6 शांत्वेन. Ś1 K4 Ñ1 B4 विनयेन; V1 वचनेन; B1.2.6 D1.2 वियमेन; B8.5 D3-5 च बलेन. — c) K3 दान्यर्थिवत्कृत्वा. — d) Ś1 K2.3 D6 G4 प्रत्यगच्छद् (K2 °म्). K2 B6 शांदम. — After 54, S ins.:

314\* रत्नसारमुपादाय ययौ सह निशाचरैः।
इन्द्रप्रस्थं विवेशाथ कम्पयन्निव मेदिनीम्।
इन्द्रप्रस्थं विवेशाथ कम्पयन्निव मेदिनीम्।
इन्द्रा युधिष्ठिरं राजन्सहदेवः कृताञ्जलिः।
प्रह्मोऽभिवाद्य तस्थौ स पूजितश्चेव तेन वै।
लङ्काप्राप्तान्धनौद्यांश्च दृष्ट्वा तान्दुर्लभान्बहून्। [5]
प्रीतिमानभवद्वाजा विस्मयं परमं ययौ।

[(L. 1) Tr Gs रत्नसागरमादाय. Gs सहदेवो (for ययौ सह). — (L. 2) Gs ययौ चाथ (for विवेशाथ). — (L. 4) Gs एप्ट्रा (for प्रह्लो). — (L. 6) Gs राजन् (for राजा). Gs om. from the post. half of line 6 up to 55°.

55 Gs om. 55abo (cf. v.l. 314\*). — b) Kı Ñı Vı B<sub>2</sub> Dı Gı, s M ° ਪ੍ਰੰਸ:. — After 55ab, S (Gs om.) ins.:

315\* कोटीसहस्त्रमधिकं हिरण्यस्य महात्मनः।
विचित्रांस्तु मणीन्रतान्गोजाविमहिषांस्तथा।
[(L, 1) T1 G5 M1 महात्मने. — (L. 2) G2 विविधाः
भिणित्वांश्च; G4 M2 विविधान्मणयो रत्नान्; G6 M1 विविधांश्च

मिन्ति ]

Colophon. — Sub-parvan: Ś1 K1-8 M1 दिग्विजय. K1 B1. 8.4 Dn D8-5 G1 (all om. sub-parvan name) mention only सहदेवदिग्विजय (Ds cont. समाप्त); K4
B6 D6 G5 likewise mention only दक्षिणदिग्विजय;
and B2.5 D1.2 only सहदेवदक्षिणदिग्विजय. — Adhy.
name: G5 M2 विभीषणकर(M2 °करप्र)दानं. — Adhy.
no. (figures, words or both): K1(marg.).3 28
(as in text); K2 D3 29; Dn1 31; S 37 (G8 38).
— S'loka no.: Dn 78; D1.2 80; T1 173 (sic).

29

1 Gs om. the ref. — ab) K1 प्र-; T1 Gs-5 च (for तु). G2 transp. वक्ष्यामि and कर्माण, and reads तव (for तथा). — °) K2 ° जितामासां; K4 ° जितानाशां. — d) Ñ1 यथा सा व्यज°; V1 B2-6 D यथासावज°; G1.5 यथासो विज°; M2 यथा स व्यज°. S पुनः (for प्रभु:).

2 °) S प्रतीचीं दिशमच्युतः (T1 °त). — °) S1 K D6 प्री (K2 प्र)तिमान्. G6 उद्दिश्य महतीं सैन्यं. — °) K1 V1 B D2-5 वृतः; D1 नृपः; G1 पुनः (for सह). G6 कर्षन्त्रायात्म बुद्धिमान्.

3  $^{b}$ )  $M_{2}$  यौधानां.  $G_{2.6}$  गर्जनेन.  $G_{6}$  ह (for च). — °)  $B_{1.2.6}$   $D_{1.2}$  S रथनेमिनिनादेन. —  $^{d}$ )  $S_{1}$   $K_{2-1}$  कंपयन्वसुधातलं ( $K_{4}$  °धाधिपान्);  $B_{1-8.6}$   $D_{1.2}$   $G_{1}$  °यन्निव मेदिनीं.

4 G1 om. 4<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) B5.6 D8-5 बहुविधं. S (G1 om.) नानाबहुधनं (G2.8.6 'विधं) रस्यं. — <sup>b</sup>) K1 राजाश्वधनधान्यसत्; K2.8 गवाश्च धनधान्यवत्; B1 Dn1 गवाह्यं धन<sup>°</sup>; B4 गवांश्च धन<sup>°</sup>; D1 G2 गजाश्वधन<sup>°</sup>; G4 गजाश्वबहु<sup>°</sup>; G5 गवांश्च बहु<sup>°</sup>. — <sup>c</sup>) K1 भवनं (for दियतं). — <sup>a</sup>) K2 B1 D3 रोहितक<sup>°</sup>; K3 रोहितंक<sup>°</sup>; Ñ1 G6 रोहीतक<sup>°</sup>; B2.6 रोदीतक<sup>°</sup>; B3.4 रोहितक<sup>°</sup>; D1 रोदितंक<sup>°</sup>; T1 G3-5 रोहिणीक<sup>°</sup>; G1 रोदेतक<sup>°</sup>; M2 रोहिताक्ष<sup>°</sup>. Cn oites text (gloss गिरिं).

5 G1 M1 om. 5<sup>28</sup>. — <sup>2</sup>) D8 अमृद् (for महद्). \$1 अभृद; K4 D8 T1 G (G1 om.) दत्तं; V1 B8-5 मरुभूमिं च कारहर्येन तथैव बहुधान्यकम् ॥ ५ शैरीषकं महेच्छं च वशे चक्रे महाद्युतिः। शिवींस्त्रिगतीनम्बष्टान्मालवान्पश्चकर्पटान् ॥ ६ तथा मध्यमिकायांश्र वाटधानान्द्रिजानथ । पुनश्च परिवृत्याथ पुष्करारण्यवासिनः ॥ ७ गणानुत्सवसंकेतान्च्यजयत्पुरुषर्पभः ।

[ दिग्वजयपर्व सिन्धुक्लाश्रिता ये च ग्रामणेया महावलाः॥ ८ शुद्राभीरगणाश्चेव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्। वर्तयन्ति च ये मत्स्यैर्ये च पर्वतवासिनः॥ ९ कृत्स्रं पश्चनदं चैव तथैवापरपर्यटम् । उत्तरज्योतिकं चैव तथा वृन्दाटकं पुरम्। द्वारपालं च तरसा वशे चके महाद्युतिः॥ १०

Dn Ds-5 M2 चासीत् (for वृत्तं). — b) Śi De Ti Gs. 5 शहर; Ds-s शहर. De (m as in text) दत्त (for मत्त ). — B D1-s transp. 5ed and 6ab. — e) B1 सहस्रांस; Gs कुरु ; Ma सेर . . Ñ1 V1 Bi-s Dn Di.s M2 स (for च). G1 जित्वाञ्च (for कात्स्वर्येन). D1.2 मयुरभूमि काल्प्येन. - d) Ti G2-5 तथा च (for तथैव). Bi धन ; Da वर° (for बहु°).

6 B D1-5 transp. 5ed and 6ab. — a) K शरीप (K1 °षि)कं; B1-8.6 D2 शिरीष°; Dn2 G1.2 शैरीषि°; Ds. 5 शैलीप ; Gs शैरीपिक. Si K (K2 om.) महीप ; Ñı Vı Dnı Dı. अ महेत्थं; B1 महच्छं; B3 G1. 3 च हेमं; Dn2 महोर्खं; D2.8 T1 G2.4-6 M च हैमं (for महेच्छं). — b) \$1 वशी. Go महामति:. — After 6ab, V1 B2 (om. line 1).8-6 D (except D6) ins.:

316\* आक्रोशं चैव राजर्षि तेन युद्धमभून्महत्। तान्दशार्णान्स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः।

[(L, 1) Be D1.2 अक्रोधं; D3 अक्रोशं. D4 आक्रोशमानं राजर्षि. - (L. 2) Ds दाशार्णान्. Bs स जिला तु; D1.2 समं जिला.]

- On the other hand, S ins. after 6ab:

317\* लिलिटान्पाटनांश्चेव दूतैरेव जिगाय तान्। [ Gs विलिटान्; Gs लिविटान्. T1 सिधिंद्रान्वद्धानांश्च; G1

सिर्ভिध्रमाग्यांश्चैव ; Ga सिर्ভिध्रान्वालधान्यांश्च ; Ga लिलंधान्वटधानांश्च ; M सिहिं (M2 लिछिं) ध्रान्वाटथानांश्च. G2 च; G4 M स: (for तान्). Ge तानेव विजिगाय च. ]

- °)  $K_4$  शर्वीस्;  $B_{1.5}$  गिरीस्;  $D_{8}$  शिरांस्;  $D_{5}$  शिवीस्. K1 विध्वंस्य; K8 अंबिष्ठान्. V1 गवां त्रिगर्तकांबष्टान्; G1 ओपवृतगणान्सर्वान्; G2.6 शिर्लीस्त्रिगर्तानब्युष्टान्; G3 शिविं श्चिगतैराजानं. — ") K1 मालकां; K2 मालाकान्; K4 मछजान्; B1 मालब्यं; D8 माल्यवान्. \$1 D8 पंचकपेटीं; K1 °कबैटां; K2 V1 D8 °ककैटान्; K4 °पर्यटान्; B D1. 2. 4. 8 °कर्वटान्- (B1°क\*टं); G1 M1°कर्पटीन्- G2 मालवांश्चेव कर्पटीन्; G8 अंबद्यान्मालवान्पटान्ः

7 °) Bs ततो (for तथा). 🖄 M2 मध्यमिकेयांश्च; K1 'मकायां\*; K2 'निकयांश्च; K8 'मिकायाश्च; K4

°मकायांश्च; V1 B4 Dn D6 °मकेयांश्च; B2 T1 G2.4.5 °निकायांश्च; Bs. s. e Ds-5 मा(Be म)ध्यमिकांश्चेत्; D1,; मध्वनिकायांश्च; G1 मिथ्यामिकाशं च; Ge मध्यनिकानांश्च. B1 तथा स धानीकायांश्च; text as in Ñ1 G8 M1. - G1 om. 760. — b) र्डा वार्क्षधानान्; K4 वाटधारन् (corrupt); D1. 2 वाटधान-. D1 तथा (for अथ). T1 G2.8 औपावृत-(G8 और्वानुडु)गणानपि; G3 M औपावृतगणानथ; G दौपावृतगणानि च; G5 औपागणवृतानि च. — °) 🕄 अतस्र. K4 परिवृत्या च; D1 °वृत्तार्थ; D2 °वर्ताथ; D6 °वृतार्थ. — d) K2 °वासिनं. G1 पुष्करिण्यां च वासिनः.

8 4) Ds गणानुवरसंकेतान्; G1 गणांश्रोत्सव ; G! गणानुत्सवसंकाशान्. — b) Ks V1 Bs Ds. 5 S अत (for ब्यज ). Ñ1 T1 G2-6 M पांडवर्षभः; Be पुरुष्पंभः G1. 6 पांड्रनंदन (G6 °न:). — °) B1. 2. 4 G6 सिंधुकूठ'; Be सिंधुकूटा°; Gs °कूला शृता; G4 M1 °कूलाश्रया; № °कूलं श्रिता. G1 सिंधुकूलाश्रितांश्चेव. — d) 🕅 🔣 श्रावणेया (ई1 °रा); K1 श्रमणेशा; K2 श्रमेण स; Ñ1 B Dn D1.2.4-8 ब्रा(D1.2 र)मणीया; V1 राजानः सु-; Ds प्रामणा ये. G1.4 ग्रामणेयान्महाबलान्-

9 ") K1 शूदभीरगणा"; K2 शूदाभीरुगणा"; K8 G14.5 ग्रुद्राभीरगणां°; Bs ग्रुद्रा भीमगणा°; T1 °भिरगणा°; अ भीतरणा°; Ge M शूराभीरगणा°. - b) \$1 K9-4 व आश्रित्य. G1 सरस्वत्याश्च जीविनाः — °) B1 मांसेश्र T1 G2 मत्स्येयें (by transp.); Ge मात्सर्थे. Gs वर्तते ये व मत्स्येश्च. — d) K2.8 पर्यंतवासिनः; D2 पर्वतवासिनिः G1 पर्यवसायिनः.

10 °) G2 पंचजनं; G6 °नदीं. — b) \$1 K B1 तथैवामरपर्पटं (K1 °पर्वतः; K2 B1 °पर्यटं); Ñ1 Bi Da Ds. 6 °वामरपर्वतं; V1 B2. 8. 5. 6 D1. 2. 6 m 'वामरकंटकं। D8.4 तथा चामरकंटकं; T1 G8-6 मित्रभोगं तथैव वा G1 तथैव परिघटनात्; G2 M1 तथैवापरपट्टणान् (1) ैत्तनान्); M2 °वावरपद्दनात्. — After 10ab, B2 ins.;

318\* रताकरमित्रव्नं तथा वेल्लातटं पुनः।; while T G2 (om. line 1). 8-5.6 (om. line 1) ins.;

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, N152elhi. Digitized by eGangotri

मठान्हारहूणांश्च प्रतीच्याश्चेव ये नृपाः । वान्सर्वान्स वशे चक्रे शासनादेव पाण्डवः ॥ ११ तत्रथः प्रेषयामास वासुदेवाय चाभिभुः। म चास दशभी राज्यैः प्रतिजग्राह शासनम् ॥ १२ ततः शाकलमभ्येत्य मद्राणां पुरमेदनम् । मातुरुं प्रीतिपूर्वेण शल्यं चके वशे वली ॥ १३

स तस्मिन्सत्कृतो राज्ञा सत्काराही विशां पते। रतानि भूरीण्यादाय संप्रतस्ये युधां पतिः ॥ १४ ततः सागरकुक्षिस्थान्म्लेच्छान्परमदारुणान् । पह्नवान्बर्वरांश्रेव तान्सर्वाननयद्वराम् ॥ १५ ततो रत्नान्युपादाय वशे कृत्वा च पार्थिवान् । न्यवर्तत नरश्रेष्ठो नकुलश्रित्रमार्गवित्।। १६

द्तैरेव वशे चक्रे नकुलः कुलनन्दनः।

[(L. 1) T1 तथैवापरपट्टणान्; G8 तथैवावापसंतसान् (sic). ] - Gs om. from के in 10° up to पुरस् (inclusive) in 102. - °) K1 Ds उत्तरज्योतिषां चैव; K2 उत्तराद्या-तिकांश्चेव; Ks उत्तरां ज्योतिषांश्चेव; Ks उत्तरं योनिकं चैव; Ñi V1 B4 Dn De °रज्योतिषं चैव; B2. 8. 5. 6 D1-4 "ज्योतिकं (D1.2 °षं) चैव; G1 द\*त्तां ज्योतिकं चैव; 🖟 उत्तराञ्जयोतिकांश्चेव; Gs 'रं ज्योषकं चैव; Gs 'रं ज्येनि-इंब्रेंब. — d) Si विंदाटकं; Ki वेदपुरं; Ki-4 Ni Da श्ताकं; V1 बिंदुकटं; B4. 5 Dn D8. 4 दिव्यकटं; D1 वृक्षरकं; D वेदकरं; De विंदाटके; T1 G1. 2. 4. 5 बण्णाटकं (G2. 5 हैं; G4 °करं); Ge M वेषणाक (M1 °त) दें (for बून्दादकं). Li टकं; Ks परं. — °) र्रा K1.8 Ds द्वारपालीं च; ा 'पालीव; K4 'पालांश्च. T1 G2.6 M2 सहसा (for गता). — f) Si वशी-; Ds वशं. Ds महामतिः.

11 a) S1 रमधानु; K1 रम्यकान्; K2 रमवान्; K4 सवान्; Ñ1 Dn D4.6 रामठान्; V1 B D1.2 माठरान्; Bim D3 T1 G1. 8-5 रमगान्; D5 M1 रमकान्; G2.6 M2 मियान्; text as in Ks only! S1 हारयूनांश्च; K1. 3. 4 Ds हांश्च; K2 हार\*ल्हाश्च; B1 अवकूलांश्च; B6 शूरहूणांश्च; Di हरहूणांश्च; De कारहूणांश्च; T1 हरमाणांश्च; G1 हारांकुहूनां र (hypermetric); G2 हारचूणां च; G1 वारहूणांश्च; G6 गाहूणांश्र; M1 हारगूणांश्र; M2 हरिहूकांश्र. — b) K1.4 Ba. 5 D1-5 G1-8.5 M1 प्रतीच्यां चैव; N1 वेदिशाश्चेव-Bi प्रतीच्यां ये च पार्थिवाः. — °) K3 तान्सर्वाश्चः K4 ोन्वे सर्वान्; Bs Ma तान्स सर्वान्; Bs D1.2 स तान्सर्वान् (for तान्सर्वान्स). र्श स वशी-; T1 G1-4 स्ववशे. — d) हिन्दु गमना° (for शासना°). S नकुछः पांडवर्षभः (G2 पंड्नंदनः; G4 पांडवऋषभः). — After 11, T1 G2-6 ins. (of 2. 28. 49):

<sup>320\*</sup> अरणं चैव रोमं च यवनानां पुराणि च । लम्बानुदेशजांश्चेव बन्धकांश्च नरोत्तम। दूतरेव वशे चक्रे करं चैनानदापयत्।

(L, 1) G3 अरति; G4 आर्टिश (for अर्ण). — (L, 2) (१३) लंगलदेशनां ; G4 लंग्याकदेशनां ; G5 लंग्यानदेशनां . G4 सिद्धकांश्च; Ge संदकांश्च. G1.6 नरोत्तमः. — (L. 3) Ge वश्च. G4 व्यदाप°. ]

12 b) Si lacuna. Ks चाविसु:; K4 चाभियु:; Ñi B D भारत (De च प्रभु:); V1 चारिहा; S चामिभू: (G1 भ:). - After 12ab, B2.8 ins. :

321\* दूतं धर्मविदं शान्तं वाग्मिनं शुचिमुत्तमम्।; while Ds ins.:

322\* स चापि योजयामास वासुदेवाय भारत । — °) Ñ1 V1 B4.5 D8-5 G1 चापि (for चास्य). K2 दशरीराघै:; K4 दशभी राष्ट्रै:; Ñ1 B1.2 D1.2 दर्शने राज्ञ:; V1 B3-6 D3-6 S यादवै: सार्ध; Dn(!) D6 रातभी राजनू.

— d) De वीर्यवान् (for शासनम्).

13 De om. 13a-14b. - a) K1 तत्र. K1 Gs.e शालक°; К2.3 कालज°; В1.0 सकल°; G2 शशांक°; G4 स्थालक . — b) Ks पुर (for पुर ). Cn. v cite text. — d) Ds शैल्यं. B1. s. e D2. 4. 5 वशं. S1 K4 N1 S वशी (for ael).

14 De om. 14ab (cf. v.l. 13). - a) Śi K Dn स तेन; T1 G2-8 M तिसन्स (by transp.); G1 तिसस्त. K2 D5 सकृतो; B1 G1 सत्कृते. K1-3 B5 D1.8.4 G2.6 M2 राजा. — b) B1 सकृताहीं. — °) K2 सूरिण्या ; K3 भूरण्या°. B1-8.6 D1.2 रत्नान्यादाय भूरीणि. — d) K3 स (for सं-). T1 G1 विशां (for युघां). G8 प्रति (for पति:).

15 a) G2.6 तत्र (for ततः). K2 समरकंदस्थान् (!); B2.8 D1.2 समुद्रकुक्षि"; D8.5 सागरमध्य". — ) D8 म्लंच्छान्. — °) Dn1 M1 प्रख्यान्; D1.4 पन्ह'; T1 बाह्वीकान्; G1 पप्लवान्; G2 बाल्य°; G8 वाह्वां; G4 बाह्वान्; G5 साल्वां(corr. from द्वां)ख्र; Go पल्वलान्; Ma वल्लवान्-M2 चैतान् (for चैव). K1 पह्नला वर्बराश्चेव. — ") Ds वशे (for वशम्). \$1 Ks.4 V1 Dn Ds किसा(\$1 विला)तान्यवनाञ्शकान्: K1.2 तान्सर्वान्न्यजयद् (K2 °र्वानजयेद्) बली; B1-3.6 D1.2 सर्वोस्तानजयद्वली; T1 G1 विजित्य भरतर्षभः; Go तान्सर्वानजयद्वशी; Mo स सर्वा-नानयद्वशं.

-153

C. 2. 1200 B. 2. 32. 18 K. 2. 35. 18 करभाणां सहस्राणि कोशं तस्य महात्मनः । ऊहुर्दश महाराज कुच्छादिव महाधनम् ॥ १७ इन्द्रप्रस्थगतं वीरमभ्येत्य स युधिष्ठिरम् । ततो माद्रीसुतः श्रीमान्धनं तसौ न्यवेदयत्॥ १८ एवं प्रतीचीं नकुलो दिशं वरुणपालिताम्। विजिग्ये वासुदेवेन निर्जितां भरतर्षभः॥ १९

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकोनार्त्रशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ समाप्तं दिग्विजयपर्व ॥

30

### वैदांपायन उवाच । रक्षणाद्धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात् । शत्रृणां क्षपणाचैव स्वकर्मनिरताः प्रजाः ॥ १

बलीनां सम्यगादानाद्धर्मतश्रानुशासनात्। निकामवर्षां पर्जन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्॥ २ सर्वारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरश्चं कर्षणं वणिक।

16 G1 om.  $16^{ab}$ . — b) T1 चक्रे (for कृत्वा). S1 वशीचके नराधिपान्. — °) S1 K V1 Dn D3.6 कुरुश्रेष्टो;  $D_4$  नर: श्रे°; G1 रिथ°; G8 नृप°. B2 D1.2 न्यवर्तद् ( $D_2$ °रद्) भरतश्रेष्टो ( $D_2$  marg. sec. m. न्यवर्तत कुरुश्रेष्टो).

17 °) Cv कलभानां. G1 सहस्राणां. — b) B3 सुवर्णस; B8 D1(before corr.).2.5 कोषं तस्य. G1 सहस्राणि शतानि च. — ') Ñ1 V1 D6 (m as in text) जहुदेश; Dn1 (m as in text) जहुदेश; G4 ऊहुधेनं; M2 ऊहुदेश; Cv as in text. G3 महाराजन्. G6 om. from राज up to वासु in 19°. B1.2.6 D1.2 त(B स)-मृहुदेशसंख्यानि; G1 ऊहुसास्य महाराज्ञ:. — d) B6 कृष्ट्रादेव, b1 महस्दनं.

18 Ge om. 18 (cf. v.l. 17). — \*) G4 इंद्रप्रस्थं गतो. Be धीरम् (for बीरम्). B1 इत: पर्यागतं वीरम्. — \*) S (Ge om.) अन्य (T1 \*न्या) गच्छद् (for अन्येत्य स). G1 युधिष्टिरः. — \*) S (except G1; Ge om.) हृष्टो (for ततो). Ds T1 G1 मादि \*. K1 V1 धीमान्. — \*) T1 धनधान्यं; G1. 2. 4. 5 M धनं तस्य.

19 Gs om. up to वासु in 19° (cf. v.l. 17).

— a) Śi K4 Dn Ds विजित्य; K1-8 Ñi Vi विजिग्य;
Ti प्रतिचा (sic); Gs °तीच्यां (for प्रतीचीं). — °) Śi K
Ñi Vi Dn Ds Cd प्रतीचीं; S (Gs om.) अजयद् (for विजिन्ये). — d) Ki पालितां; K4 निर्मितां (for निर्जितां).

K1.2 Ñi Vi B5 Ds-5 Gs.4 M पुरुषपंभः (K2 Ñi Vi G8 भा; Ks.4 Bl.4 Dn Ds Ti Gl.2.5 भरतपंभ; B2.8.6 D2 मजुजपंभ.

Colophon. — Sub-parvan; Si K2.8 B2.8.6 Dni D1.2.4.5 दिग्विजय; K4 जरासंघवध and प्रतीचिविजय;

Dn2 De राजसूय and दिग्विजय; D8 M1. 2 दिग्विजय and नकुल्पश्चिमद्वाय. G5 दिग्विजय and नकुल्पश्चिमदिग्विजय. K1 B1. 4. 5 G1 (all om. sub-parvan name) mention only नकुलदिग्विजय. To the sub-parvan name or its variants, S1 K1-3 B2.6 Dn D8-5 M2 add समाप्त — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.) 28; K2 30; K3 29 (as in text); Dn1 32; S 38 (G3 39). — S'loka no.: K2 Dn M1 20; K8 19; D1 21; T1 22.

30

1 After the ref., T1 G3-5 M1 ins. a passage given in App. I (No. 16). — Cd cites 1ab (as in text). — a) G1 रक्षणं (for "णाद्). — b) B1 मलेख (for सत्य"). — ') K2 क्षेपणा"; K8 क्षिपणा"; N3 B (except B2) D3.5 क्ष्यणा" (for क्ष्पणा"). G4 व व (for च्व). — a) K4 B D1.2 M2 स्व(B1 स्व) प्रिंग स्वक्रमे").

2 °) K1 D1.2 G1.5 बलिनां; K3 कराणां; V1 B3,4 पालनात्; G2.6 बलानां; M2 सलीनां; Cd.n (as in text) बलीनां (= कराणां, cf. K8). T1 G1 आदानां; M2 आधानारं — b) T1 G3-5 M चानु (M1 परि)पालनात्. (1) K2 प्रकामवधीं; K4 T1 निकामवधिं; D4 निःकामवधीं; निकरंवर्ज (sio); G6 निदाधवधीं; Cd as in text. (2) स्थितो (for स्फीतो). K1 महान्; G8 भवेत् (for [5] भवत्। धीं (corrupt) निकामवृष्टपर्जन्यो तत्स्फीतो जनपदः

3 °) K2.8 सुनिर्वृत्ता; B2 D4 G1 सुवृत्ता (sio); 11 G8.5 संप्रवृत्ता; G2 सुवृत्ताख्र; G4 सुसंवृत्ता. — After 35, S (G1 om, line 3) ins.:

323\*

· नीरुजा निरुपद्रवाः ।

विशेषात्सर्वमेवैतत्संजज्ञे राजकर्मणः ॥ ३
दस्युभ्यो वश्चकेभ्यो वा राजनप्रति परस्परम् ।
ताजवल्लभतश्चेव नाश्चयन्त सृषा गिरः ॥ ४
अवर्षं चातिवर्षं च व्याधिपावकसूर्छनम् ।
सर्वमेतत्तदा नासीद्धर्मनित्ये युधिष्ठिरे ॥ ५
विश्वं कर्तुस्रपस्थातुं बलिकर्म स्वभावजम् ।
अभिहर्तुं नृपा जग्सर्नान्यैः कार्यैः पृथकपृथक् ॥ ६

धर्म्यर्धनागमैस्तस्य वृष्ट्ये निचयो महान् । कर्तुं यस्य न शक्येत क्षयो वर्षशतैरिप ॥ ७ स्वकोशस्य परीमाणं कोष्टस्य च महीपितः । विज्ञाय राजा कौन्तेयो यज्ञायेव मनो द्ये ॥ ८ सहद्येव तं सर्वे पृथक्च सह चान्नुवन् । यज्ञकालस्तव विभो कियतामत्र सांप्रतम् ॥ ९ अथवं न्नुवतामेव तेषामभ्याययौ हरिः ।

C. 2. 1213 B. 2. 33. 10

स्तादुसस्या च पृथिवी बहुपुष्पफलद्रुमा । ब्राह्मणा यज्ञसंतानाः.

4 G1 om. 4<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). — a) K1 बंधुकीश्यो; दि वञ्च (as in text). — b) Ds. 5 राज्ञ: (so Cn apparently!) प्रति; D4 राज्ञां प्रति; S (G1 om.) किरासरं. — for राजनप्रति). K1-3 राजप्री(K2 for राजनप्रति). K1-3 राजप्री(K2 for राजनप्रति). — d) K1. 2 D1. 2 विष्रस्तरं. — for स्वा). K3 नृपा; Ñ1 वृथा (for सृषा). हिंधुयते व सृषा किया; Cd as in text.

5 °) K4 प्रवर्ष (for अ°). D1.2 वा (for च).

b) Ś1 K1.3.4 D5 T1 G1.2.4 M3 व्याधि: (for खाधि-). — °) G1 एवम् (for सर्वम्). K1 एवं; G8 खिं (sic) (for एतत्). — °) K2 °निष्ठे; B2 (m as in lext) D1.2 °च्चे; G1.2.6 °राजे (for °नित्ये). G6 भितासित (for युधि°). — After 5, S (except G1) ins. (equivalent of st. 6, q. v.):

324\* मनस्तुष्टिं कथं गच्छेदित्येवमनसो नराः। सर्वात्मना प्रियाण्येव कर्तुं समुपचक्रमुः।

(L. 1) G2 तत्र तृष्टि:; G6 M मम तृष्टिं (for मन°). परं ; G6 परं (for कथं). Т1 G4-6 M इत्येवं (for

6 8 om, 6 (cf. however 324\* above). — ") प्राप्तकर्तम् B1 उपस्थानं Cd implies text. — ') सिकर्मजं; V1 च भावजं; D1.2 स्वभावतः K1 बल्किसेस्य कर्मजं. Cd as in text. — ') K2 अभिकतु; Ñ1 V1 B5 अभिहंतु; Cd ड्यतिहंतुं. — ') B5 नाल्पै: (for नान्पै:). S1 कदाचन; K B4 Dn D6 कथंचन (for पृथकपृथक्).

7 a) Ks Dn2 D1.6 G1.4 M2 धर्मेर् (for धर्मेर्). G1 अनागजैस; G1 धनागमस (for धनागमेस). Bs तत्र (for तस्य). — b) D3 नियमो; Cd निचयो (as in text). — c) T1 G5 यद्धि (for यस्य). — d) B3 T1 G8-5 क्षयं (for क्षयो). — After 7, V1 B D1-6 ins. (in D1 deleted later; in D6 added marg.):

325\* सर्वेषां भूमिपालानां श्रेष्टः स च महीपतिः। [ V1 B1. 2. 6 D1. 2 च महीपानां (for भूमि°).]

8 V1 om. 8<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 K B2.4.6 D4.5 G1.2.6 M स कोश(or °ष)स्य; B1.8 D1.2.6 स्वकोषस्य; B5 स कोश्रस्य; Dn(!) स्वकोष्ठस्य; T1 G4.5 कोशस्य च; G3 शोकस्य च; Cn (apparently) स्वकोशस्य (as in text). B2 T1 परिमाणं (so aslo Cn, but perhaps as gloss); D1.2 परिमाणं; M2 परीणामं. — <sup>b</sup>) Ñ1 T1 G (except G3) गोष्ठस्य; Dn(!) D5.6 कोशस्य; D1.2 श्रेष्ठस्य; M2 कोष्ठानां; Cd कोश्रस्य (as in text). Ś1 महीपते; G1 °पते:. — °) S राजन् (for राजा). G6 कोतेय. — <sup>d</sup>) V1 यज्ञाय च (for °यैव). D1.2 महो (corr. marg. to °नो).

9 °) K ते; Dn(!) Ds ये; G1 तत् (for तं). — °)
K1-3 Ds (before corr.) सह वाबु(K3 ° भु)वन्; Ñ1
V1 Dn Ds (after corr.) । सहिताबु°; B1.3 T1 G2-5
सहसाबु°; Bs सहताबु° (for सह चाबु°). Ś1 पृथक्चैव
सहसाबुवन्; Gs त्वरयंतस्तदाबुवन् — °) G2.6 यज्ञकालं.
— °) G4 क्रीयताम्. K1 सत्र; V1 B2.5 D2-5 आग्र;
B1 अनु; D1.2 अंत्र (for अत्र).

10 °) K1 Ñ1 V1 B5 D2 तथैवं; B2 D8-5 तथैव;
B3.4 G1 अथैनं. K4 B1.2.4.5 D (except D6) G4
एवं (for एव). K2 corrupt. — °) D3.5 तस्याम्
(for तेषाम्). — °) B D1-5 G4 धर्मास्मा (for वेदां).
— °) Ś1 K1.4 Ñ1 Dn D6 चैव; D4 चैवा- (for चापि).
G1 इज्यश्चात्मनि जानतां; G6 सुप्राप्यश्चेव जानता. Cd (as

C. 2. 1213 B. 2. 33. 10 K. 2. 36. 10 ऋषिः पुराणो वेदातमा दृश्यश्वापि विजानताम् ॥१० जगतस्तस्थुषां श्रेष्ठः प्रभवश्वाप्ययश्व ह । भृतभव्यभवन्नाथः केशवः केशिसद्दनः ॥११ प्राकारः सर्ववृष्णीनामापत्स्वभयदोऽरिहा । वलाधिकारे निक्षिप्य संहत्यानकदुन्दुभिम् ॥१२ उच्चावचस्रुपादाय धर्मराजाय माधवः । धनौषं पुरुषव्याघो बलेन महता वृतः ॥१३ तं धनौष्यमपर्यन्तं रत्नसागरमक्षयम् । नाद्यत्रथघोषेण प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥१४ असूर्यमिव सूर्येण निवातमिव वायुना ।

कृष्णेन समुपेतेन जहुषे भारतं पुरम् ॥ १५ तं मुदाभिसमागम्य सत्कृत्य च यथाविधि । संपृष्ट्वा कुशलं चैव सुखासीनं युधिष्ठिरः ॥ १६ धौम्यद्वैपायनमुखैर्ऋत्विग्भः पुरुषर्षभः । भीमार्जनयमैश्रापि सहितः कृष्णमन्नवीत् ॥ १७ त्वत्कृते पृथिवी सर्वा मद्दशे कृष्ण वर्तते । धनं च बहु वार्ष्णेय त्वत्प्रसादादुपार्जितम् ॥ १८ सोऽहमिच्छामि तत्सर्वं विधिवदेवकीसुत । उपयोक्तं दिजाग्रयेषु हव्यवाहे च माधव ॥ १९ तदहं यष्टुमिच्छामि दाशाई सहितस्त्वया ।

in text) दृदयः (gloss दर्शनयोग्यः); Cn cites अदृद्यः. Cd cites विज्ञानतां (as in text).

11 °) K Dn2 जगतां (K2 गच्छतां); G6 मृगंतस्; Cd जगतस् (as in text). T1 G (except G2.6) तस्थुषः; M2 °षं; Cd °षां (as in text). — b) \$1 प्रभावश्. K2 अल्पयक्ष; K3 Ñ1 V1 B1.3 D1-4 T1 G1-4 M1 अव्ययक्ष; Cd.n (as in text) अप्ययक्ष (Cd gloss प्रलयस्थानं). G1 स: (for ह). — °) K4 ° भव्यं (for ° भव्यं). K2 ° भव्याथ; K3 ° जगन्नाथ:; B1 ° भवो नाथ:. — d) D3.5 हे शनाशन:. — After 11, G1 ins.:

326\* प्रधानः सर्वे छोकानां भोजवृष्ण्यन्धकाप्रणीः।

12 a) Ks D4 प्रकार:; B1 प्राकारं; G6 प्रवर:; Cd प्राकार: (as in text). K2 D1.2 वृष्टिणनाम्; D6 वृत्तीनाम्. G1 सर्वेषामिष्टदो होके. — b) K भयेषु; G4 आधस्तु (for आपत्सु). D3 T1 G1.2.6 हिर: (for Sिहा). D5 अभयस्य प्रदोरिहा. — c) G2 बलेधिकारं; G6 बलाधिकारं. D6 संक्षिप्य. — d) K1 श्रीमता; V1 S संमान्य; B1 महत्या; D (except D6) सम्यग्; Cd संहत्य (as in text). K8 Dn2 D1.8-6 T1 G1.6 [आ]नकढुंदुभि: (D8 भि).

13 °) K2 उपापतम् (for उचानचम्). — ') D4 पुरुषच्यात्र; G1 पुरतः कृत्वा.

14 a) \$1 B (except B<sub>8.4</sub>) D<sub>1-5</sub> G<sub>1.2.6</sub> M<sub>2</sub> तद्; D<sub>6</sub> ते (for तं). B<sub>1.2.5</sub> D<sub>1-3</sub> बलोधम् (for धनोधम्).

- b) \$1 B<sub>2</sub> अध्ययं; B<sub>5</sub> D<sub>8-5</sub> उत्तमं (for अक्षयम्).

- c) B<sub>4</sub> आदाय; G<sub>2</sub> नदावन्; G<sub>3</sub> नादवन्. — a) B<sub>1</sub> विवेश पुरुषोत्तमः; G<sub>1</sub> धुपायान्मधुसूदनः. — After 14, N (except N<sub>1</sub>) ins.:

327\* पूर्णमापूर्यसोषां द्विषच्छोकावहोऽभवत्। [ B1 युक्तम् (for पूर्णम्). K4 आपूर्यत्येषां.] 15 <sup>a</sup>) G1.3 आसूर्यमिव. Cd cites असूर्य (as in text). — b) K1.3 B1 D4 निर्वा(D4 °वाँ)तमिव. Cd cites निवातं (as in text). — After 15<sup>ab</sup>, G1 ins.:

328\* अथ सर्वे समुत्थाय काञ्चनासनमाददुः।
— G1 om. 15°-16°. — °) K4 समुपेतं तज्; B1
समवेतेन (for समुपे°). — d) K2 जगृषे; T1 G2.4-4
जहर्षे (for जहर्षे). G2 भरतं. K1-3 D8 (marg.
sec. m.) कुछं; B2 बछं (for पुरम्).

16 T1 G1.8.5 om. 16<sup>ab</sup> (for G1 cf. v.l. 15).

K2 तेभिसंगम्य; V1 D3-5 समुपा° (for [अ]भिसमा°).

— °) Ñ1 V1 B2-6 Dn D1.2.6 G2.4.6 M स (for सं).

K1.3 संपृच्छ्य; K2 °प्रच्छ; B1 स पृष्टः (for संपृष्ट्र).

Ś1 चैनं (for चैव). G1 कुश्रालं पृष्टवंतं तान्. — <sup>a</sup>) K1 T1

G3.5.6 युधिष्टिरं. G1 सुखासीनाञ्चनादंनं.

17 °) K1-3 धौम्यद्वी (K3 °द्वे) पायनाद्येश्व; K4 °द्वेपायन मुख्येर; G1 धौम्यवासमुखाचार्येर; G3 °द्वीपायनमुखेर. - °) S1 B1.2.6 G2 पुरुषर्घभ; K1-3 भरतर्घभः (K2 °भ)। G1 परिवारितं. - °) V1 B D G6 चैव (for चापि.) G1 आतृभिन्तेपमुख्येश्व. - °) D5 कृत्समन्त्र • भागिष्टेष्ट्र प्राविष्टेष्ट्र प्राविष्ट्र प्राविष्ट प्राविष्ट्र प्राविष्ट्र प्राविष्ट्र प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट्र प्राविष्ट प्र प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्र प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्र प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्राविष्ट प्र

18 Before 18, all MSS. except \$1 K M1 ins.

युधिष्टिर उ° (or युधिष्टिर:). — °) Ñ1 B1.2.6 D1.2

स्वां (B2 तं) प्राप्य (for त्वत्कृते). \$1 B (except Bi.s)

D1.2 कृत्स्ना (for सर्वा). G1 भवत्कृते मही सर्वा.

B1 D1.2 महशा.

19 °) T1 Gs. s धनमिदं (for इच्छामि तत्).

Ds T1 M1 ° सुतं (for ° सुत). — °) K2 उपयुक्तं; हैं।

° युक्ता (sio); Bs ° युक्तं; D4 ° युक्तं (for ° योक्तं).

Dn D6 दिजाइये (K2. s Dn2 ° मे ) स्यो; B1-4 Ds. 4 दिजाये (for ° योक्तं).

" ४१ पि छठ प्रस्ता होत्रा हैं।

" वह च ).

अतुजैश्र महाबाहो तन्मानुज्ञातुमहिस ।। २०
स दीक्षापय गोविन्द त्वमात्मानं महाभ्रज ।
त्यीष्ट्वति दाशाह विपाप्मा भविता ह्यहम् ॥ २१
मां वाप्यभ्यनुजानीहि सहैभिरनुजैर्विभो ।
अनुज्ञातस्त्वया कृष्ण प्राप्त्रयां ऋतुम्रत्तमम् ॥ २२
तं कृष्णः प्रत्युवाचेदं वहूकत्वा गुणविस्तरम् ।
तमेव राजशार्दूल सम्राडहीं महाऋतुम् ।
संप्राप्तिह त्वया प्राप्ते कृतकृत्यास्ततो वयम् ॥ २३
यजसाभीप्सितं यज्ञं मिय श्रेयस्यवस्थिते ।
निगुङ्क चापि मां कृत्ये सर्वं कर्तास्मि ते वचः॥ २४

युधिष्ठिर उवाच ।
सफलः कृष्ण संकल्पः सिद्धिश्च नियता मम ।
यस मे त्वं हृषीकेश यथेप्सित्मुपृक्षितः ॥ २५
वैद्यांपायन उवाच ।

अनुज्ञातस्तु कृष्णेन पाण्डवी आतृभिः सह । ईहितुं राजस्याय साधनान्युपचक्रमे ॥ २६ तत आज्ञापयामास पाण्डवीऽरिनिवर्हणः । सहदेवं युधां श्रेष्ठं मन्त्रिणश्चैव सर्वशः ॥ २७ अस्मिन्कतौ यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि द्विजातिभिः । तथोपकरणं सर्वं मङ्गलानि च सर्वशः ॥ २८

C. 2. 1232 B. 2. 33. 28 K. 2. 35. 28

20 a) K2 द्रष्टुम्; V1 प्रष्टुम् (for यष्टुम्). — e) V1 अंधकेश्च (for अनुe). — a) Si Dn2 D1m.2m.4.6 In Cnp तदनुe; K1 D3 तन्ममाe; K4 G6 त्वमनुe; In D1.2 तस्यानुe; Cn तन्मानुe (as in text). B4 बमाज्ञानुमिमहिसि (sic).

21 a) B3 G6 सं-; Dn D1.2.6 तद् (for स). Ś1
स्मीक्षय त्वं; K2 संदिश्चप (sio) त्वं; K3 स दीश्चय त्वं;
[4 स दीश्चयस्व (for स दीश्चापय). — b) Ś1 स्वम्;
[4 स दीश्चयस्व (for त्वम्). K3 आत्मानो. D4
स्वासुजः; G5 ° जं. — °) D3 नोविंद (for दाशाई). G2
११ भवति दाशाई. — d) G1 विपापो. D1.2 भवितो.
[8 त्वहं; T1 G3.5 [अ] प्यहं; G6 [अ] स्म्यहं.

22 <sup>a</sup>) Si मां वाष्यजुजानीहि (sic); K1-3 मां वा (K2 om. वा) त्वमनु°; K4 G2.4 मां चैवाभ्य(K4 °प्य)नु°; Ñi V1 B1.8 D6 मां चाप्यभ्यनु°; D3 मां वाप्यभ्य\*जानीहि; T1 G8.5 मां त्वमप्यनु°; G1 मां वापि द्यनु°. — b) G6 प्वम् (for एभिर्). — d) D1.2.4 कृतम्; G1 गतिम् (for कृतुम्). G1.4 उत्तमां (for °मम्).

23 Before 23, V1 B1(marg.). 2.3.5 Dn D3-5 G1.8 ins. वैशं° उ° (or वैशं°). — ") B2.3.6 D1.2 कृष्णसं (by transp.). — b) V1 बहुत्वाद्; B2 वन्ध्वर्थ; B3 बहुर्थाद्; B5 D1.2 बहुर्थ; B6 Dn2 D3-5 वर्णयन्; G6 बहुर्स (for बहुस्तवा). — Before 23° , B1(marg.). 4 ins. कृष्ण उ°. — °) V1 स्विय मनुजशार्द्छ. — d) V1 सम्राडहें; B1 सम्यगहों; G1.2 सम्राड(G1 °डा)हो; M1 °डहें. — Dn1 om. 23° , — °) К2 समामृद्धि; T1 G2.6 मामृद्धि त्वं (G6 त्वा) (for संप्रामृद्धि). Ñ1 यथा (for स्वया).

24 a) D4 G2 यज्ञे; G8 ° ज्ञैर् (for ° ज्ञं). — b) D1. 2 भैयित; Cd श्रेयित (as in text). K4 ° स्थुप° (for ° स्थव°). — °) Ñ1 V1 B2 Dn D6 त्वं (B2 om. त्वं) च; B1 G1 वापि; M2 तत्य (for चापि). B1.8.6 D1.2 विनियुंश्व च (D1 स्व; D2 स) मां कृत्ये. T1 corrupt. — °) B (except B4) D1-5 तेनघ (for ते वचः).

25 °) G1 सफलं. D1.2 कृतसंकल्पः. — °) B1.2.5 D1.2 प्रमा (for नियता). — °) G2 यनमम त्वं; G8 यनमहत्वं (for यस्य मे त्वं). — °) G1 यथेष्ट्रेवम् (for 'रिसतम्). B6 D1.2 S अवस्थितः (G3 °तैः); Cd उप' (as in text). — After 25, D1.2 ins. a passage given in App. I (No. 17).

26 K<sub>3</sub> G<sub>1</sub> om. the ref. — °) K<sub>1-3</sub> V<sub>1</sub> Cd च (for तु). — °) De संमतो (for पाण्डवो). — °) K आहर्तु; Ñ1 V<sub>1</sub> B<sub>2-6</sub> D G M ईजितुं (D1.2 इजितुं; D4 ईजितं; G4 याजितुं); B1 ईप्सितं (for ईहितुं). See Addenda. Ñ1 B5 Dn D3-5 राजस्येन; D6 °यस (for °याय). — °) K<sub>3</sub> G<sub>1.2</sub> स धनानि (for साध<sup>°</sup>). V<sub>1</sub> साध्वोभ्युपचक्रमे. — Cd appears to begin a new adhy, with this stanza.

27 4) Ś1 K2.8 Ñ1 B1 Dn De ततस्वाजा°; K1.4 ततश्राजा°. — b) Ś1 ° वोरिनिबर्हणं; K2 ° वो परिबर्हिणं; B5 D8-5 स राजा राजसत्तमः; D1.2 ° वो विनिबर्हणः — ') Ś1 सहदेव; K2 पूजां देव; G2 सहदेवो. Ś1 K2.4 कुरुश्रेष्ठं (K2 ° ष्टो); K1 नृपश्रेष्ठो; D1.2 युघां श्रेष्ठ; T1 युघा श्रेष्ठं; (K2 ° ष्टो); K1 नृपश्रेष्ठो; D1.2 युघां श्रेष्ठं; T1 युघा श्रेष्ठं; G1 युघि श्रेष्ठं. — S repeats (with v.l.) 27-28° (G8 om. 28 here), 29-31, at the beginning of adhy. 32. For the variants see that place (342\*).

28 Gs om. 28 (cf. v.l. 27). — a) Ma तथोक्तानि.
— b) B1 यज्ञीयानि (for यज्ञाङ्गानि). — K1 om. 28ed.
— b) Ba Ga अथो ; Da Ga यथो ; Ma तत्रो (for av) Ba Ga अथो ; Da Ga यथो ; Ma तत्रो (for av) . — d) Ka मंडलानि; Ka मंगल्यानि; Ba यज्ञांगानि

157

C. 2. 1233 B. 2. 33. 29 K. 2. 36. 29 अधियज्ञांश्व संभारान्धीम्योक्तान्क्षिप्रमेव हि ।
समानयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाक्रमम् ॥ २९
इन्द्रसेनो विशोकश्च पुरुश्वार्जनसारिधः ।
अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु मित्रियकाम्यया ॥ ३०
सर्वकामाश्च कार्यन्तां रसगन्धसमन्विताः ।
मनोहराः प्रीतिकरा द्विजानां कुरुसत्तम ॥ ३१
तद्वाक्यसमकालं तु कृतं सर्वमवेदयत् ।
सहदेवो युधां श्रेष्ठो धर्मराजे महात्मनि ॥ ३२

ततो द्वैपायनो राजच्चित्वजः सम्रुपानयत्। वेदानिव महाभागान्साक्षान्मृर्तिमतो द्विजान् ॥ ३३ स्वयं ब्रह्मत्वमकरोत्तस्य सत्यवतीसुतः। धनंजयानामृषभः सुसामा सामगोऽभवत् ॥ ३४ याज्ञवल्कयो बभ्र्वाथ ब्रह्मिष्ठोऽध्वर्युसत्तमः। पैलो होता वसोः पुत्रो धौम्येन सहितोऽभवत्॥३५ एतेषां शिष्यवर्गाश्च पुत्राश्च भरतर्षभ। बभ्रुवहीत्रगाः सर्वे वेदवेदाङ्गपारगाः॥ ३६

(for मङ्ग<sup>®</sup>).

29 B2 om. 29<sup>a</sup> with धीम्योक्तान् (in <sup>b</sup>). — <sup>a</sup>) K2.3 D4 अधियज्ञस्य; D1.2 °यज्ञान्स-; T1 G5 अथ यज्ञार्थ-; G1.8.6 अथ यज्ञांश्व. Cd cites अधियज्ञान् (as in text). — <sup>b</sup>) T1 G5 क्षणम् (for क्षिप्रम्). K4 B3.5 च (for हि). — °) G8 पुरुषान्. — <sup>d</sup>) K1 यथायोग्यं; G3 °योगा (for °योगं).

30 b) K1.2 Ñ1 Be D1.2.4 दुमश्र; K4 रुमश्र; B1 प्रथा; Dn1 Ds.e पुरुश्र; S रुक्म(T1 G4 M °गम)श्र (for प्रश्न). — After 30 ab, K4 ins.:

329\* स्ताश्च सहिताः सर्वे गुचयो मृष्टकुण्डलाः ।; while S ins.:

330\* समीको ध्वजसेनश्च पञ्च सारथिपुंगवाः।

[ Gs om, up to पच्च सा. G1.2 समिको; M1 शमीको. M2 समीपोर्द्धजसेनश्च.]

— °) \$1 अन्नाभ्याहरणे; T1 G4.5 'धिकरणे; G1 'द्यकरणे; G8 'दकरणे. — d) K1-8 D4.5 में (for मत्-). T1 'कामया (for 'काम्यया). — After 30, G8 ins.:

331\* उपस्थितान्सर्वेकामान्सुगन्धिकनकप्रभान्।

31 °) K4 सर्वकामश्र; B8.4.6 सर्वे कामा°. Cd cites कामाः. K8 कार्य वा (for कार्यन्तां). S सर्व(G2.6 वें) मह्यां(G1.6 M1 °ह्या)श्र ऐयां(G1.6 M1 °या)श्र. Cv cites pratīka as सर्वे ऐयान्. — °) B1.2.6 D1.2 स्सा (B1.6 रस-) गंधाश्र सर्वशः; T1 G8-5 M2 रस (M2 रथ)-गंधसमन्वितान्. — °) S1 K B1 Dn1- D4.6 G3 Cd मनोरथ- (for °हराः). B1 प्रतीकारा. T1 G4.5 M2 मनोहरान्प्रीतिकरान् (G5 °रा). — व) K1-3 V1 D4 कुरनंदन; T1 °सत्तमं; G2 °सत्तमाः; M1 संतु नित्यशः. Cv cites कुरस्तम (as in text).

32 °) G2 तद्वाक्यं. Ñ1 V1 B4.5 Dn D6 च; D5 च; G4 तत् (for नु). — b) Ś1 वाक्यं (for कृतं). B1.2.6 D1.2 S सर्व कृतम् (by transp.). K Ñ1 V1

 $B_{8-5}$   $D_n$   $D_{3-6}$  न्यवेदयत्;  $B_{2.6}$   $D_{1.2}$  अबोधं. — ')  $K_8$   $D_8$  धर्मराजमहात्मिन;  $K_4$  S 'राज्ञे महात्मने ( $G_{2.5}$  'ति);  $V_1$   $B_3$  'पुत्रे महात्मिन;  $B_{2.6}$   $D_{1.2}$  'राज्ञे ( $B_{2.6}$  'ज्ञे) महामितः;  $B_4$   $D_n$  (!)  $D_6$  'राज्ञे युधिष्टिरे.

33 a) K<sub>1.2</sub> D<sub>4</sub> द्वीपायनो; D<sub>3.5</sub> द्वैपायनं. — b) D<sub>3.5</sub> ऋत्विषिभ: (for ऋत्विजः). — b) G<sub>2.6</sub> देवान् (for वेदान्). B<sub>6</sub> एव (for इव). G<sub>1</sub> (corrupt) देवानी च. — d) K<sub>1</sub> साक्षान्म्तिंद्विजोत्तमान्.

34 T1 G2.4.6 M om. 34<sup>ab</sup>. — b) G3 स्वयं (for तस्य). — G1.5 ins. after 34<sup>ab</sup>: T1 G2.4.6 M (all of which om. 34<sup>ab</sup>) ins. after 33:

332\* मूर्तिमान्सामवेदोऽथ वेदवेदाङ्गपारगः।
— d) Bs सुषामा; G2.8.6 सुनामा; G4 ससामा.
सामभोगवत् (sic); G1 सामहोद्भवः.

35 °) K4 Ñ1 B (except B4.5) D1.2 T1 G8-6 M1 (by corr.) बभूवास्य; V1 [S] भवचास्य; G1 बभूवास्यो, — °) K8 V1 B1 Dn2 D3.5 G8 धर्मिष्ठो (for ब्रह्मिष्ठो) ई1 धुर्यसत्तमः; Ñ1 V1 B6 D6 [S] ध्वर्युरुत्तमः; B1 रेव दा G2 °सत्तमैः. — °) Ś1 corrupt. — d) B2 D1.2 धुर्वि; D6 विभुः (for [S] भवत्). Ś1 K धौ (K2 सा)स्वेत च सहा(K3.4 by transp. सह चा)भिभुः (Ś1 °भितः); B8 धौरयेन च सह प्रभो; S रैभ्यो ब्रह्माथ (G8.5.6 ब्राह्मणः; M1 ब्रह्मा च) सत्तमः.

36 °) D4 om. 36°. Ś1 K Dn D6 पुत्रवर्गा(Ś1 °गं; K1 °गं) श्र; T1 शिष्यवर्गाश्च. — °) Ś1 K2.8 Dn D,6 शिष्याश्च; T1 पुत्रांश्च; G2 पुत्रे (for पुत्रा °). Ś1 पुरुवर्षमं जिल्लाश्च; G2 भरतर्षभः. K1 शिष्यवर्गाश्च भारतः K4 शिष्टाप्य भरतर्षभः (sic); B1.2.6 D1.2 पुत्राः (B6 °गः) पौत्राश्च भारत. — °) D6 तम्पूचुर् (for बमूबुर्) होएकाः; V1 येनुगाः; D4 गोत्रगाः; D6 m होत्रिणः; S ऋति जिल्लाः). — 36° = 46°. — After 36, S ins.;

333\* स्वयं च भगवांस्तत्र शिष्यैः सर्वैः पुरस्कृतः।

ते वाचियत्वा पुण्याहमीह्यित्वा च तं विधिम्। ग्राह्मोक्तं योजयामासुस्तदेवयजनं महत् ॥ ३७ तत्र चकुरनुज्ञाताः शरणान्युत शिल्पिनः। रत्वन्ति विशालानि वेश्मानीय दिवौकसाम् ॥ ३८ तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तमः। सहदेवं तदा सद्यो मित्रणं कुरुसत्तमः ॥ ३९

कृष्णद्वैपायनो राजन्सदस्यमकरोत्प्रभुः। (L. 1) T1 G3-5 व्यास: (for तत्र). — (L. 2) G3

बास: (for राजन्). G4 M2 सादस्य° (for सदस्य°). ] 37 a) \$1 Ñ1 V1 B1 G1. 2. 8 M2 पूजियत्वा; T1 G3-5 प्रीयमाणाः (for वाच°). B1 पूजाहम् (for पुण्याहम्). - ) K1 B1 अर्चेयित्वा; K4 D4 आहयित्वा; Ñ1 Bs D3. s ि उहिंचित्वा; B2-4.6 D1.2 हु(B3 कृ)त्वा चैव; Dn (erroneously ) De कल्प्यत्वा; T1 G8-5 वाचयित्वा; G1. 2. 6 M ईर्यित्वा (for ईहियित्वा as in Si K2.3). B (except 🕅 यथाविधि; D1. 2 यथा विधिः; S महाव्रताः ( G3 ° बलाः; ि 'तपाः) (for च तं विधिम्). 🗥 हत्वा च समिधस्तथा. - ') T1 शास्त्रोक्तर. K1-3 D4.6m T1 M1 माप(K2 ा)यामासस; V1 B2-4.8 घोष°; Dn D8 G2.4.8 पूज°; 1.2 प्रेष°; Gs याज° (for योज°). — d) T1 G3.5 ते; G1 i (for तद्). K1.2.4 De एव; D4 द्वेच-; G1 देवं (for देव-).

38 a) K2.4 B3.5 D3.4 G2.6 ततश् (for तत्र). S1 विज्ञाताः (for अनु°). — b) D4 शरण्यानि; Dem गृहाणि (gloss); G4 करणानि; G5 शरण्यान्; G6 शरणान्; Cd ज्ञानि (as in text). Ks T1 G2.3.5.6 [अ]थ; G1 उ]प(for [उ]त). Ds शिल्पिभः. Ds शरणायुतशिल्पिभः 🗝 °) Ñ1 V1 Dn De गंधवंति; D1. 2 बल °; G4 तत्व ° (for 隔'). — d) T1 G (except G4) च (for [夏] च). Ti G Mi ins. an addl. colophon after 38 (G2. 8.6 after 39ab); while M2, after 39, reads 41 (for the first time) and then follows the addl. colophon. The adhy. no. is 39 in all these MSS. except Gs, which has 40.

39 Before 39, T1 Gs. 4.6 M1 ins. वैशं . — ") K1 तत्र्वाज्ञा ; B8-5 D3.5 ततस्त्वाज्ञा ; D4 तत्र आज्ञा . — ) R<sub>2.4</sub> D<sub>4</sub> राजसत्तम. — After 39<sup>ab</sup>, G<sub>2.8.6</sub> ins. an addl, colophon (cf. v.l. 38). — ) V1 B2-6 D1, 2 भहाप्राजं; B<sub>1</sub> D<sub>3, 5</sub> तदा मध्ये; G<sub>1</sub> तथा सद्यो; G4 तदासाद्य; भा तदाह्य. — d) K2 D4 मंत्रणे; B1 D8. 5 मंत्रिणां; G6 णः (for णं). र्श K2.3 N1 Dn D4.6 पुरुष्पेमः (र्श भाः; Ra Da ° भा); Ka Go कुरुनंदनः (Go ° नं); V1 Bs.o Gs

आमत्रणार्थं दूर्तास्त्वं प्रेषयस्वाशुगान्द्वतम् । उपश्चत्य वचो राज्ञः स दूतान्त्राहिणोत्तदा ॥ ४० आमत्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्भूमिपानपि । विश्रश्च मान्याञ्सद्रांश्च सर्वानानयतेति च ॥ ४१ ते सर्वान्पृथिवीपालान्पाण्डवेयस्य शासनात्। आमन्त्रयांबभृतुश्च प्रेषयामास चापरान् ॥ ४२

कुरुसत्तम; Gs कुरुसत्तमाः. — After 39, M2 reads 41 (for the first time) followed by an addl. colophon (cf. v.l. 38). - After the colophon, Ma ins.: 334\* वैशंपायनः ।

> सहदेवं तदा प्राह मन्त्रिणं कुरुसत्तमः। उवाच राजा कौन्तेयों वचनं वचनक्षमम्। [ Line I = (var.) 39ed. 7

40 Before 40, Be ins. युधिष्ठिर उवाच. - 4) K4 आमंत्रणाय. र्डा K2 दूतांस्त्वां; K4 B2.4.6 D2 द्तान्स्वान्; B1 द्तांश्च; Bs lacuna; T1 द्तार्थ; G1 दूतां(वै)स्वं. - b) B1. 2. 6 D1. 2 °गामिन:; T1 corrupt; G2 M2 °गं द्वतं (for °बान्द्रतस्). G1 corrupt. Cd cites आञ्चतान् (as in text). — Before 40ed, B4 ins. वैशं उ. — ) K1 B5 G1 उपसृत्य; G4 'श्रित्य; G6 'कृत्य; M2 इति श्रुत्वा. G2.6 ततो (for बचो). K2 राज्ञा. - d) G1 स्व-(for स). . Ś1 चैनानू (for द्तान्). G2.8 द्रुतं (for तदा).

41 Before 41, B4 ins. सहदेव उ. - - ") K4 आमंत्रयस्य राजेंद्र. — b) Dn (!) Ds भूमिपानय; Ds सत्यवादिनः — Ds om. 41 . — °) र्डा विशांश्व. B1. 2. 5 m. 6 सभ्याज् (for मान्याज्). — d) K2. 8 N1 B2. 5. 6 D1. 2 ह (for च). K1 Ds सर्वमा(Ds सर्वाना)नी यतामिह; B1 सर्वास्तानानयेदिह; D4 सर्वानानय तेन हि; T1 G4-0 M1 सर्वांश्चा(T1 °श्च)नयतेति च.

42 Before 42, K3 V1 B Dn D1. 2. 5 S (except Gs) ins. वैशं° उ° (or वैशं°). — ") Вз D1. з ते सर्वे 'पालाः Dn (!) De समाज्ञप्तास्ततो दूताः; Ds कुलीनानकुलीनांश्च. — °) K3 T1 G ते (for च). — d) र्डा प्रेषयामासुराशु च; K1 °मासुरध्वरे; Ñ1 V1 B2-8 Dn D1-3. 8 आ( D3 अ)नयं-श्चापरान्द्रतं; De प्रेषयामासुरूसुकाः. - After 42, M1 reads 53-54; while Dn (!) D1.0 ins.:

335\* तथापरानिप नरानात्मनः शीघ्रगामिनः ।; and finally T1 G1. 3. 5 ins.:

336\* दूतास्ते वाहनैजीम्मू राष्ट्राणि सुबहूनि च ।, which latter is followed (in those four MSS.) by 53-54 (cf. M1 above). 43 G1 om, 43°-44°. M1 reads 43-45 after 50.

ततस्ते तु यथाकालं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्। दीक्षयांचिकरे विप्रा राजस्याय भारत ॥ ४३ दीक्षितः स तु धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः । जगाम यज्ञायतनं वृतो विप्रैः सहस्रशः ॥ ४४ आत्मिर्ज्ञातिभिश्रेव सुहृद्धिः सचिवैस्तथा । क्षत्रियैश्र मनुष्येन्द्र नानादेशसमागतैः । अमात्यैश्र नृपश्रेष्ठो धर्मो विग्रहवानिव ॥ ४५ आजग्मुब्रीह्मणास्तत्र विषयेभ्यस्ततस्ततः। सर्वविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ४६ तेषामावसथांश्रकुर्धर्मराजस्य शासनात् ।

बह्वनाञ्शयनेर्युक्तान्सगणानां पृथक्पृथक्। सर्वर्तुगुणसंपनाञ्चिलिपनोऽथ सहस्रवः ॥ ४७ तेषु ते न्यवसन्त्राजन्त्राह्मणा भृशसत्कृताः। कथयन्तः कथा बह्वीः पश्यन्तो नटनर्तकान्॥ ४८ भुझतां चैव विप्राणां वदतां च महाखनः। अनिशं श्र्यते सात्र मुदितानां महात्मनाम् ॥ ४९ दीयतां दीयतामेषां अज्यतां अज्यतामिति। एवंप्रकाराः संजल्पाः श्र्यन्ते स्मात्र नित्यशः॥५० गवां शतसहस्राणि शयनानां च भारत। रुक्मस्य योषितां चैव धर्मराजः पृथग्ददौ ॥ ५१

- \*) Gs. 4 तत्र (for ततस्). Ks. 8 B1. 2. 6 D1. 4 तु ते (by transp.). Ñ1 °कामं (for °कालं). — °) K1 दीक्षितं चिकिरे; K: D: दीक्षायां च°. - After 43, S (G1 om.) ins.;

337\* ज्येष्टामूले अमावस्यां महाजनसमावृतः। रौरवाजिनसंवीतो नवनीताक्तदेहवान्। [ (L. 1) G2 ज्येष्ठ° (for ज्येष्ठा°). T1 G5 M1 त्वमा°; G2 द्यमा (for अमा ). ]

44 G1 om. 44<sup>ab</sup> (cf. v.l. 43). For sequence of M1, cf. v.l. 43. — " B1 सत्य-; G4 सर्व-; G6 स ह (for स तु). - b) K4 'पुत्रो (for 'राजो).

45 For sequence of M1, cf. v.l. 43. — a) B1.6 ज्ञाविभिर्भातृभिश्चैव. — ) K1 विविधैस् (for सचिवैस्). B1.4.6 Dn De G1.8 (both before corr.). सह (for तथा). — °) В स- (for च). К1 नृपश्रेष्ठ; К8 Dn De T1 G1.4.6 M मनुष्येंद्रै:; K4 G8.5 मनुष्येश्च (for °ध्येन्द्र). G2 क्षरैश्र मानुषेंद्रैश्र. — d) K8 D4 'गमै: (for 'गतै:). — °) Gs आहृतेश्च (for अमात्ये°). K2-s Ñ1 V1 B2.5 Dn D2.4.6 M1 नरश्रेष्ठो; D8.6 नृपश्रेष्ठ.

46 ") Ge सर्वे (for तत्र). - K4 transp. 468 and 46d. — Go om. 46c-49b. — e) B4 सर्वे (for सर्व-).

47 Ge om. 47 (cf. v.l. 46). — a) K<sub>8</sub> M<sub>1</sub> आवसर्थ; Cd as in text. — b) G1 सहदेवस्य (for धर्मं°). — °) \$1 बहुन्नाञ्दायने युक्तान्; K1-8 D1.2 बहुस्रायनेर्धु ; Ñ1 V1 B1.8-6 Dn D8.5.6 G5 बहुस्राच्छा दनैर्युं(G, क)कान्; B2.6 बहूनां शयनैर्युं; D4 बहू[न्न]-शमनेर्यु ; T1 बहुंतान्च्छयनेर्यु ; G1.4 बहुन्नांश्च धनेर्यु ; G2 बह्वज्ञान्व्यंजनीपेतान्. — d) K1-8 D4 ब्राह्मणानां; G1 सगणांश्च (for सगणानां). — \*) 🖄 नगण- (for नगुण-). B<sub>2</sub> G<sub>1</sub> संपन्नाः. K<sub>1-8</sub> D<sub>1, 2, 4</sub> सर्वत्र गुणसंपन्नाः (K<sub>1, 8</sub>

°न्नान्). — f) Bs शिल्पान्यथ; D4 शिलिनोत्र (sic); G1 शतशोथ.

48 Ge om. 48 (cf. v.l. 46). — ab) Ks [5] प्रव सन्;  $B_2$  चावसन्;  $D_4$  व्यवसन् (for न्यवसन्).  $\tilde{N}_1$   $V_1$   $B_1$ D8 नृपसत्कृता:; B1-4.6 D1.2 च सहस्रश:; Ds [अ]न्येव [ ? read च ] सत्कृता: ; De नृशंस ; G4 बहुस (for भृशस ). G1 शिल्पमुख्यकृतेष्वेषु न्यवसन्त्राह्मणां[१ read °ण]स्रियः — °) K1 कथयंति; D1.2 कथयंत; D4 कश्च यक्षः (sic). Ñ1 कथा दिच्या:; T1 G3. 5 कथां बह्वीं; G1 कथा बह्वयाः; G4 कथां बह्वी:. - d) D1.2 प्रयतो: Ds प्रश्ंते.

49 Ge om. 49ab (cf. v.l. 46). — a) भूमृतां (for भुक्त°). Gs चाथ (for चैव). — 8) Bs T1 G1-8.5 M1 ददतां; D4 वं°; M2 न° (for व°). K2 B4 महात्मनः; D8 महत् (by corr. °हान्) स्वनः; T1 G1.8.5 M1 महासमन — °) Śi K4 Ni Bi, 2.4 Dn De तत्र; Vi Be Di-8.5 . तस्मिन्;  $B_8$  चास्मिन्;  $B_5$  यस्मिन्;  $D_4$   $G_2$  सार्तः;  $^{{f T}_1\,G_8\, 5}$ चात्र; G1 पानं; M2 शब्दो (for सात्र as in K1-8 G4.6 M1); cf. v.l. 50<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) B1.2.6 D1.2 सहस्राः; <sup>1</sup> Gs. 5 M1 महास्वनः (G5 °नाः) (for महात्मनाम्).

50 °) G1 दियतां दियताम्; G4 दीच्यतां दीच्यतामः K1 चेति; K4 एव; V1 B3-5 D3.5 एस्यो; D1.2 वेषां (for एषां). — 3) V1 B3. 4. 6 भुज्यतां पीयताम्; D1. 2 मुंजतापि यताम्; G2.4.6 भुंजतां भुंजताम्. K8 D1.2 अपि (for इति) — °) K1-8 D4 बहु ° (for एवं °). K1.2 D4.6 संकर्पी (for संज°). \$1 एवंप्रकारः संजल्पः. — d) \$1 B1 D4 (160) श्र्यते. K2 D4. 5 सार्त-; B1 [S]स्य च; T1 G5 वात्र (for सात्र); of. v.l. 49°. K4 B1.2.5 D1-8.5 सर्वेशः (for नित्य°). — After 50, M1 reads 43-45.

51 G2 om. 514-536, — a) B1.2.6 D1.2 T1 G8.66 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 160 Delin Digitized by eGangori G1 (corrupt) तोतावाहि (for गर्ब)

प्रावर्ततेवं यज्ञः स पाण्डवस्य महात्मनः। गुधिन्यामेकवीरस्य शक्रस्येव त्रिविष्टपे ॥ ५२ तती युधिष्टिरो राजा प्रेषयामास पाण्डवम् ।

नकुलं हास्तिनपुरं भीष्मायं भरतर्षम ॥ ५३ द्रोणाय धृतराष्ट्राय विदुराय कृपाय च। आवृणां चैव सर्वेषां येऽनुरक्ता युधिष्ठिरे ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि त्रिंशोऽध्यायः॥ ३०॥

# 39

## वैशंपायन उवाच। म गत्वा हास्तिनपुरं नकुलः समितिंजयः। मीममामञ्जयामास धृतराष्ट्रं च पाण्डवः ॥ १

प्रययुः प्रीतमनसो यज्ञं ब्रह्मपुरःसराः । संश्रुत्य धर्मराजस्य यज्ञं यज्ञविदस्तदा ॥ २ अन्ये च शतशस्तुष्टैर्मनोभिर्मनुजर्षम ।

गत-). — b) Si Ni शयनानि (for eni). S (G2 om.) गतानि च (for च भारत). B (except Bs) D1.2 शयना-खादनानि च. - °) Ds राशयश् (for योषितां). - d)

In Da धर्मराज्ञ:. Ks Ds पृथकपृथक् (for "ग्ददी). 52 G2 om. 52 (cf. v.l. 51). - a) G6 g° (for ग'). K2 B3.6 G1 [ए]व; D4 [इ]व (for [ए]वं). G1.4 ज्ञ. — d) D1.2 च; D8 [ए]व (for [इ]व). B (except B1.4) D4 त्रिपिष्टपे; De (by corr.) त्रिविष्टपं.

Ed cites text. 53 G2 om. 53ab (cf. v.l. 51). T1 G1.3.5 read 53-54 after 336\*, M1 after 42. — b) K4 yisa; B1 % M2 पांडव:. Cd as in text. — °) K2-4 D4 M1 शिलानपुरे; D8 G1, 2.4-8 हस्तिनपुरं; M2 हस्तिनपुराद्. — d) 1.2 D1.2 G1.4 भरतर्वभः; Dn D4.8 पुरुवर्षभ (D4 भः); 63° ₩. — After 53, G2. 3. 5. 6 M2 ins.:

<sup>338\*</sup> बाह्मीकाय सपुत्राय भूरिश्रवसभीष्मयोः। [Ga e समुद्राय (for सपुत्राय). Gs एव च (for भीष्मयोः). ] 54 For T<sub>1</sub> G<sub>1.3.5</sub> M<sub>1</sub> of. v.l. 53. — °) A few M88. आतृणां; T1 ब्राह्मणाश्. — d) V1 ये च रक्ता; T1 ि। वे न रक्ता; Gs M1 ये तु रक्ता (M1 by corr. रक्तं). Ba De युधिष्टरं. र्श Ka. 3 Da अनुरक्तो युधिष्टरः.

Colophon om. in Gs. — Sub-parvan: N (except )। २) Ge M1 राजसूय. — Adhy. name: G1 राजसूय: रीक्षणं; Ge M2 राजसूयदीक्षा. — Adhy. no. (figures, be a sor both); K1(marg.). 8 30 (as in text); K2 D<sub>3</sub> 31; D<sub>11</sub> 33; S (G<sub>3</sub> om.) 40. — S'loka no.: R<sub>1,8</sub> D<sub>1</sub> 56; D<sub>1,2</sub> 30; T<sub>1</sub> M<sub>1</sub> 18.

#### 31

1 After the ref., S ins.:

339\* तत आमंत्रिता राजत्राजानः सत्कृतास्तदा। पुरेभ्यः प्रययुः स्वेभ्यो विमानेभ्य इवामसः।

[(L. 1) G1 ततस्वामंत्रितो. — (L. 2) G2.8.6 तेस्यो. (for स्वेभ्यो). ]

- The sequence of stanzas 1-6 in S (which om. 1ed) is: 4, 2ed, 3, 1ab, 5ab-6ab, 2ab, 6ed. — Ge om the ref. — 4) S नकुलो (for स गला). D2.8 G1.2.4. M1 हस्तिनपुरं; M2 ह्यस्तिन°. - °) 8 गत्वा परपुरंजयः. Cd cites समितिं (as in text). — After 1 क, S ins.:

340\* प्रयतः प्राञ्जलिर्भूत्वा भारतानानयत्तदा । — S (except T1) om. 1ed. — e) Dn (!) De आमं-त्रयांचके (for 'यामास). - d) B1.2.4.6 D1.2 स (B1 च) कौरवं (for च पाण्डवः). — After 1, N reads 648, most MSS. repeating it in that place (q. v.). [ In this place, \$1 K1.2 B1 D4 ते तु; K3 B2-8 Dn D1-8. 5 तेन; Ñ1 V1 तथ; D8 तेषां (for सर्वे). B2. 8. 6 D1 रवाचार्य- (for आचार्य-). De -प्रमुखांततः. K4 सत्कृत्या-मंत्रयामासु आचार्यं etc. N ततः (K8 B2 D2 तथा) (for नृपाः). ]

2 For the sequence of S of. v.l. 1. Gs.c Ms om. 2ªb. — ª) K2 D4 प्रययो; M1 आययु:. — b) Ś1 ब्रह्मा यज्ञपुरःसराः. Cd cites ब्रह्म° (as in text). — G1 om. 2°-3°. -- °) K1 संप्राप्य; Ks संश्रुतं; D2 संश्रित्य; D4 संक्रम (corrupt); De संस्तुत्य; T1 G8-5 M2 तं श्रुत्वा; G2.6 M1 तच्छ्रत्वा (for संश्रुत्य). — d) K2.8 B8-5 D1 Ge M2 तथा (for तदा). G2 यज्ञवाटं विशुस्तदा. 3 For the sequence of S cf. v.l. 1. G1 om. 345

C. 2. 1263 B. 2. 34. 4 K. 2. 37. 4 द्रष्टकामाः सभां चैव धर्मराजं च पाण्डवम् ॥ ३ दिग्म्यः सर्वे समापेतः पार्थिवास्तत्र भारत । सम्रुपादाय रत्नानि विविधानि महान्ति च ॥ ४ धृतराष्ट्रश्च भीष्मश्च विदुरश्च महामतिः । दुर्योधनपुरोगाश्च भ्रातरः सर्व एव ते ॥ ५ सत्कृत्यामित्रताः सर्वे आचार्यप्रमुखा नृपाः । गान्धारराजः सुबलः शकुनिश्च महाबलः ॥ ६ अचलो वृषकश्चैव कर्णश्च रिथनां वरः । ऋतः शल्यो मद्रराजो बाह्निकश्च महारथः ॥ ७ सोमदत्तोऽथ कौरच्यो भूरिर्भूरिश्रवाः शलः।
अश्वत्थामा कृपो द्रोणः सैन्धवश्च जयद्रथः॥ ८
यज्ञसेनः सपुत्रश्च शाल्वश्च वसुधाधिपः।
प्राग्ज्योतिषश्च नृपतिर्भगदत्तो महायशाः॥ ९
सह सर्वैस्तथा म्लेच्छैः सागरान्पवासिभिः।
पार्वतीयाश्च राजानो राजा चैव चृहद्धलः॥ १०
पौण्ड्रको वासुदेवश्च वङ्गः कालिङ्गकस्तथा।
आकर्षः कुन्तलश्चैव वानवास्यान्ध्रकास्तथा।
११
द्रविडाः सिंहलाश्चैव राजा काश्मीरकस्तथा।

(of. v.l. 2). — °) S (G1 om.) राजानः (for अन्ये च). B D2.8.5 तुष्टा (for तुष्टेर्). — b) S1 K Dn D1.2.4.6 M2 मरतर्षभ (K1 °भाः); B2 मनुजाधिपः; B8-6 D5 मनुज्धभाः; T1 मनुजर्षभः. — After 3°b, S (G1 om.) ins.: 341 वहु वित्तं समादाय विविधाः पार्थिवा ययुः। [G6 विविधं.]

— ') Ks इष्ट' (for द्रष्टु'). — ') G1 धर्मराजश्र.

4 For the sequence of S cf. v.l. 1. —  $^a$ ) G1 om.  $4^a$ . B (except  $B_4$ )  $D_{1-8.5}$  नानादिगम्यः; S (G1 om.) ते नै (G4 ते ते ) दिगम्यः (for दिगम्यः सर्चे). —  $^b$ ) S1 K  $D_1$  D4.6 क्षत्रियास् (for पार्थिनास्). V1 B3.4 पृथिनीपते (for तत्र भारत). —  $^{ed}$ )  $D_2$ 8 समादायाथ (for संसुपादाय).  $K_4$  महानि;  $B_5$   $D_3$ .5 नस्नि (for महान्ति). S समादा( $G_2$ ° धा)य महाहाणि रत्नानि निविधानि च.

5 For the sequence of S cf. v.l. 1. — a) T1 G8-5 भीष्मश्च एतराष्ट्रश्च (by transp.); G1.2.6 M2 एतराष्ट्रं च भीष्मं च. — b) Ñ1 किवि: (for मिति:). G1.2.6 M2 विदुरं च महामार्ति. — c) G2.6 पुरोगांश्च.

6 For the sequence of S cf. v.l. 1. — N reads 6<sup>ab</sup> first after 1 (with v.l.; cf. v.l. 1), the line being repeated here in all those MSS. except B2 Dn Ds. 5. — <sup>a</sup>) B5 संकृत्य मंत्रिता:; G2 संकृता मं°. — <sup>b</sup>) S इपद्रोणमुखा (G6 °ख-) नृपा: (M1 °स्तथा). — <sup>cd</sup>) D1.2 गंघारराज:. S transp. सुबल: and राकुनि:. K2 °बला:; G1 °रथ: (for °बल:).

7 G1 om. 7<sup>a</sup>-10<sup>a</sup>; D<sub>3</sub> om. 7. — <sup>b</sup>) T1 G<sub>8</sub>-5 ददवां (for रिथनां). — <sup>c</sup>) K1-8 B1.2.6 D1.2.4 कुए:; K4 V1 B8.4 तत:; B<sub>5</sub> Dn (!) तथा; T1 वृक्त:; G2.4.6 वृत:; M1 मृत: (for ऋतः). S1 K Dn D4.6 च बळवान्; V1 B8.4 च नृपतिर् (for महराजो). Ñ1 रित: शस्थो मत्स्यराजो; D5 शस्यः शळश्च बळवान्. — <sup>d</sup>) Some MSS. वाहीकश्च.

\$1 Ñ1 V1 B1.4 Dn D5.6 T1 Ge °वल: (for °रथ:).

8 G1 om. 8 (cf. v.l. 7). — a) K4 B5.6 Dn:

D1.2 च (for [अ]थ). — b) K2 वल:; K4 सल:; B6 D6

तथा; T1 शलं; G2 शला:. — b) M1 द्रीणि: (for द्रोण:).

— d) \$1 महारथ:; B5 D8.5 महावल: (for जव°).

9 G1 om. 9 (cf. v.l. 7). — a) G2 सु-; M2 च (for स-). — b) K4 D8 S साल्व (G4 स्याल) श्र. — c) K2 प्राख्योतिषश्च. — d) K1 Dn (!) D6 'रथ: (for 'यज्ञाः).

10 G1 om. 10<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). — a) \$1 Dn (!)
D6 स तु; M1 सर्वे (for सह). \$1 Dn D6 M1 सह; D1.8
तदा; G3.4 महा; M2 स्वकेर् (for तथा). K2 D4 सागरा
नुप°; K3 °राभूप°. — cd) G2.6 पावतियाश्च. M2 वै व
(for चैव). K2 वृहद्धल; B1 बृहद्मथ:; Dn2 महावल: (for वृहद्दल:). G1 पावतीयाञ्चपा म्लेच्ला: सागरानूपवासिनः

11 K2 om. 11, and repeats 8ed\_9ab in its place. — ab) K1.4 D2 पौंडको; D4 पौंडको. B1 तु (for च). Gs सगः (for वङ्गः). D4 कलिंगकस. B5 D3.5 वंगाः कालिंगकास्तथा;  $\mathbf{M_2}$  वंगः कालिंग एव च  $(\mathbf{for}^{\,b})$ ,  $\mathbf{G^1}$ पौंड्रकश्च तथाब्धीशः कालिंगो वंग एव च. — °) \$1 आर्षिकः K1 आकर्ष-; G8 आककः; M2 आर्षकः. T1 M कुंतळश्चेव; G5 कुंदळ°; Gs कुंडल°. K4 N1 V1 B5 D3.5 आकर्षाः कुंतला ख्रेव; D1.2 आकर्षकुंडला° (D2 °ल°); G2 आर्षकः कृहळं. — d) Si वनवासंधकास्तथा; Ki वानवाश्चांधका ; Ks Di दानवा(D4 °वां)श्चांधका ; K4 माल्यवश्चांधक ; V1 B3.4 Da मा $(V_1 \text{ 111})$ लवाश्चांध्रका $^\circ$ ;  $B_1$  वालदा सांध्रका $^\circ$ ;  $B_2$ ,  $B_3$ ,  $B_4$ , वानराः (B2.5 °रा) सां(D8 चां-; D5 स्वां)ध्रका ; B5 वाना स्यांघक°; D1 वानराः सांध्रकायुधाः; D2 दानवाः सांध्रकास्याः De मालवश्चांध्रक°; Ti G2-5 वा(T1 व ; G4 दा)नवासी वृक°; G1 पानवास्योधक°; G8 वानवासो नृग°; M1 बानवासो 12 Ñ1 om. 12<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ś1 G2.6 葉知等; धक°; M2 कुटीकोथांध्रक°. See Addenda.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, N. 62 elhi. Digitized by eGangotri

कृतिमोजो महातेजाः सुझश्च सुमहावलः ॥ १२ बाह्निकश्चापरे श्र्रा राजानः सर्व एव ते । विराटः सह पुत्रेश्च \*माचेछ्नश्च महारथः । राजानो राजपुत्राश्च नानाजनपदेश्वराः ॥ १३ शिशुपालो महावीर्यः सह पुत्रेण भारत । आगच्छत्पाण्डवेयस्य यज्ञं संग्रामदुर्मदः ॥ १४ रामश्चैवानिरुद्धश्च बश्चश्च सहसारणः । रादप्रद्यस्रसाम्बाश्च चारुदेष्णश्च वीर्यवान् ॥ १५

उल्मुको निश्ठश्रैव वीरः प्राद्युम्निरेव च।
वृष्णयो निखिलेनान्ये समाजग्रुर्महारथाः ॥ १६
एते चान्ये च बहवो राजानो मध्यदेशजाः ।
आजग्रुः पाण्डुपुत्रस्य राजस्यं महाकृतुम् ॥ १७
दर्जुस्तेषामावसथान्धर्मराजस्य शासनात् ।
बहुकृक्ष्यान्वितान्नाजन्दीर्घिकाद्यक्षशोभितान् ॥ १८
तथा धर्मात्मजस्तेषां चक्रे पूजामजुत्तमाम् ।
सत्कृताश्च यथोदिष्टाञ्जग्रुरावसथान्नृषाः ॥ १९

C. 2. 1279 B. 2. 34. 20

वृतिहः; V1 B D (except D4.5) द्राविहाः; T1 G1.8.5 M वृतिहः; G4 द्रविळाः. 🖄 सिंहकश्चेव; K1 शंघलाः; K3 सिंहिलाः; K4 D4 सिंहलः; B1 च बलाः; T1 सिंहाळाः पांड्यो; G3.5 मिंहिलाः पांड्या; G2.4.6 सिंहलः (G4.6 °ळः) पांड्यो; G3.5 मिंहिलाः (G5 M2 °ळाः) पांड्या (M °ड्यो). — b) K1.2 फ कास्मीरकस्तथा; M1 काश्मीरकाः. — °) K2 G4.5 कुंती कोतो. B1.2.6 D2 महाराजः; D1 °राजा. — d) B6 सुश्च; T1 G3.5 सुश्च(G5 °श्च्र)श्च; G4 सिह्याश्च (for सुह्यश्च). फिंए]व (for सु-). G4 सुमहावलाः. ఏ1 K Ñ1 V1 Dn फिंह पार्थिवो (K1 ब्राह्मणो; K3 पार्थिवा; Ñ1 V1 ब्राह्मणा) मिंताहनः (Ñ1 °नाः; V1 °वः); B3.4 सुम्मश्चेव (B4 सुद्धा-व्यपि) महावलः, B5 D3.5 सुद्धुक्तश्च महाः; G1 सुमश्चश्च स्हावलाः.

13 a) K2-4 B3 Dn1 D8.5 T1 G4 M2 वाह्रीकाश्, D1.2 G2 वाह्रिह(D2 °ह्री)कश्. N1 चाथ ये; T1 G8.4 च ले. — b) B1.2.6 D1.2 G1.2.5 M हि (for ते). — c) D4 विराटं; G3.6 राजानः. K4 B1.2.5 D (except D4) हि पुत्राभ्यां; B6 सह पुत्रेण. — d) S1 महिछश्च; K1 सिंचेड्ड ; K2 D4 मांचेड्ड ; K3 B5 Dn D3 मांचेड्ड ; K4 लावेड ; K4 मांचेड ; B3 मांचेड ; B4 मांचेड ; B5 मांचेड ; D5 लावेड ; D6 आवेड ; T1 G1.2.6 M पांचार ; G3-5 लावाड (for \*मांचेड ). K4 Dn (!) D6 महाबल:; D8 पांचार (for \*स्थः). V1 B1.2.6 D1.2 शंखेनैवो निष्य (V1 ह).

14 °) D1.2 पुत्रेण सह (by transp.): — °) K2
आविद्य ; K8 M अगच्छत् ; D3 G1.2.6 आगच्छन्. — d)
K1-8 D4.6 यज्ञे ; D1.8 M1 यज्ञ- ; G2.6 ये च (for यज्ञे).
K V1 B3-5 D (except D1.2) समरदुर्मदः (K2 °द ;
D8 °दाः); T1 G1.8-5 संग्रामदुर्जयः (G4 °याः); G2.6

15 G<sub>8</sub> om. 15-16. — a) G1 कामश् (for रामश्). भ व निरुद्ध ; G8 वानुरु : — b) Dn (!) Do कंकश्च ; Ge बश्रू° (for बश्रु°). Bs -शारणः; Dn1 -सारुगः. — °)  $K_{1.2}$  B D1.4 T1 गदः (for गद-). D1 प्रद्युन्नः.  $K_{1.8}$  -सांबौ ( $K_{1}$  -सांबौ) च;  $K_{2.4}$  D1.4 G2 -सां( $K_{4}$  -शां) बश्र ; Ñ1 -शाखाश्र; B Dn1 D5 -शांबा(D5 °वा)श्र. G1 सांबश्र चारुदेष्णश्र. — °) Ś1 चारुदोष्णश्च;  $K_{2}$  °देशश्च;  $K_{4}$  °देशश्च. Ś1 सात्यिक: (for वीर्य°).  $G_{1}$  सेनातीरमित्यद्युतिः.

16 G1.5 om. 16 (for G5 cf. v.l. 15). — ") K3 उल्मुखो; Ñ1 B1 D3.5 G2-4.6 M2 उल्लुको; B6 उल्मूको. K1 निषधक्षेत्र; K2 निशत ; K3 निशह ; K4 निशठस्थैत्र; Ñ1 निकठक्षेत्र; B1.6 निश्ठ ; D1 [S]तिशत ; M1 (inf. lin.) विष्रुथु . — b) G2 धीर:. K4 D6 (m as in text) चां(K4 चा)गावहस्तथा; D3 G3 प्रद्युन्निरेत्र च; G4 प्रद्युन्न एव च. — ') Ś1 K Dn D4.6 निखि(K2 'पु)लाश्चान्ये; T1 G2.6 चाखिलेनेत्र; G3.4 M [अ]थाखिलेनान्ये. — ') S (G1.5 om.) समागच्छन् (for 'जग्मुर्).

17 ° ) D4 शते (for एते). — °) D1.2 मध्यदेशतः; T1 G5 M2 (before corr.) °देशगाः; G1 स्वाययुः पुरं; G8 [अ]मात्यसैनिकाः. — G1 om. 17 ° d. — °) K8 D4 अजग्मुः. S1 K3 D4 पांडवेयस्य.

18 °) \$1 चुकुस् (for दृदुस्). V1 B3 तेम्यश्रावसथान्;
K1 तेषामासिवेश्मान्; G4 तेषां महापूजां; G5 तेषामावसयं.

- b) K1 D5 शासनान्. — G1 om. 18°-194. — °) \$1

°वक्ष्यान्वितान्; K1.8.4 Dn °भक्षा ; K2 Ñ1 V1 B D1-5

°भक्ष्यान्वितान् (B5 °ता); D6 °गृश्लान्विता; G5 °कक्षान्वितं;
G6 °कक्ष्यान्वितो; M2 °कक्ष्यानृतान्. K3 सम्यग्; T1 G2.4

M2-राज्ञां; G3 रम्यान्; G5 राज्ञा; G6 M1 राज्ञो (for राजन्).

- d) K2.4 दीर्घका-; G2 M2 दीर्घिकान्; G3 दीपिका-; G4

दीर्घिकां (for दीर्घिका-). Cd cites दीर्घिका. K1-शोसिनः;
K2.3 D4.6-शोभिताः; G4-शोभितां (for शोभितान्). M1
दीर्घिकां भिश्च शोभितान्.

19 G1 om. 19 (of. v.l. 18). — 4) G4 तदा (for तथा). В3 च धर्मजः; D3 धर्मसुतः; D4 धर्मात्मनः (for

C. 2. 1279 B. 2. 34. 20 E. 2. 37. 23 कैलासशिखरप्रख्यान्मनोज्ञान्द्रव्यभृषितान् ।
सर्वतः संवृतानुचैः प्राकारैः सुकृतैः सितैः ॥ २०
सुवर्णजालसंवीतान्मणिकुद्दिमशोमितान् ।
सुलारोहणसोपानान्महासनपरिच्छदान् ॥ २१
सग्दामसमवच्छनानुत्तमागुरुगन्धिनः ।
हंसांशुवर्णसद्दशानायोजनसुदर्शनान् ॥ २२

असंबाधान्समद्वारान्युतानुचावचैर्गुणैः। बहुधातुपिनद्वाङ्गान्हिमवच्छिखरानिव।। २३ विश्रान्तास्ते ततोऽपश्यन्भूमिपा भूरिदक्षिणम्। वृतं सदस्यैर्वहुभिर्धर्मराजं युधिष्ठिरम्।। २४ तत्सदः पार्थिवैः कीर्णं ब्राह्मणेश्च महात्मिभः। भ्राजते सम तदा राजनाकपृष्ठमिवामरैः।। २५

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकात्रेंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

धर्मात्मजः). K2-4 V1 B1.2.6 Dn D1.2.4.6 पूजां; Ñ1 श्रीमान्; B3-5 Ds.5 चैषां (for तेषां). — b) K2-4 V1 B1.2.6 Dn D1.2.4.6 तेषां (for पूजां). Ś1 K2-4 Dn D4.6 महात्मनां (for अनुत्तमाम्). K1 पूजां चक्रे महात्मनां. — b) Ds सत्कृतांश्च. Ś1 Ds यथोदिष्टा; S (G1 om.) महीपालाः (for यथोदिष्टाञ्च). — b) S (G1 om.) मुखमूषुनेराधिपाः (M2 q).

20 a) A few MSS. कैलाश°. S प्रख्येर् (for प्रख्यान्). — b) K1 प्रद्या- (for द्रव्य-). Ñ1 V1 B D2.3.5 शोभितान्; D1 शोभनान् (for भूषितान्). S नभस्थ(M2 स्त)लविलेखिभिः. — b) D1 संवृत्तः (for सर्वतः). K2 सर्वतानुचैः; B1.4 पर्वतानुचैः; Dn2 संहता°; S संवृतैनंदैः (G1 M तम्बदेः). — b) K3 D2 प्रकारैः; S (except G2.6) प्रासादैः (for प्राकारैः). S1 सुसितैः; B3.4 प्रकृतैः; D3-5 M1 सत्कृतैः; G1 सुकृतस् (for सुकृतेः). S1 V1 B3.4.6 शुभैः; K2 D4 कृती; K3 कृतैः; B1 D6 शितैः; D1 च तैः; G1 तदा; G2 स्थितैः; G6 स्थिरैः.

21 G1 om. 21-23. — °) Ñ1 B1.4 सुवर्णमाङा-वनतान्; V1 °शाङान्सुबहुन्; B2.8.5.6 D2 °माङा(B5 °जाङ)-विततान्; V1 °शाङान्सुबहुन्; B2.8.5.6 D2 °माङा(B5 °जाङ)-विततान्; D1.8.5 °शा(D8.5 °जा)ङावततान्; T1 G (G1 om.) °जाङविततेर्; M °जाङविकृतेर्. — ³) Ś1 K4 Dn D6 -मृषितान्; T1 G8-5 M -मृषिते:; G2.6 -मृषणे: (for शोभितान्). Cd cites मणिकृष्टिमः. K8 मणिकुंभस[read ? सु]शोभितान्. — °) K4 ससुषारोह्-; G8 सुखारोपण-(for सुखारोहण-). S (G1 om.) सोपानेर्. — K2 om. (hapl.) 21<sup>d</sup>-22<sup>d</sup>. — ³) K1 सिंहासनपरि °; K8 सुखासनपरि °; B2-6 D1-8.5 महाह (D3 °हो)सुपरि °; T1 G2-4.6 M महासन (G4.6 °नस-; M1 °धन) परिच्छदेः (G5 °ग्रहैः).

22 K2 G1 om. 22 (cf. v.l. 21). — ") \$1 स्त्राम-समवच्छकान्; B6 स्नग्दामवसनच्छक्कान्; D1.2 'समव(D2 'वि)च्छिकान्; S (G1 om.) स्नग्दा(T1 स्त्रग्धा-; G6 प्राग्दा)-मिस्त्वच्छ(T1 G8.4 'विच्छि-; G5 'पिच्छि)चेर्. Cd glosses सक् पुल्पाणां, and दाम मणीनां. — ") K3 Dn D1 (before corr.). 3-5 उत्तमागरुगंधिनः; S (G1 om.) अगरूतमधूपि(G4.6 भूषि)तैः. — °) S1 सुवर्णहंससदशान्; K1 B5 हंसान्सु(B5 न्स)वर्णसदशान्; K3 D4 हंसांग ; K4 Ñ1 Dn D6 हंसेंदु ; V1 B1-4.6 D1.2 हंसवर्णप्रतीकाशान्; S (G1 om.) हंसवर्णः सुबहुभिर्. See Addenda. —  $^{6}$ ) S (G1 om.) आयोजनसुगंधिभिः (G2.6 M  $^{\circ}$ सुदर्शनः); Cd as in text.

23 G1 om. 23 (cf. v.l. 21); Ñ1 om. 23-24.
— ") K4 असंबाध्यान्. K1 (corrupt) संमद्धावरान् (for सम"). B5 D3.5 transp. असंबाधान् (B5 अंशवाधान्) and समद्वारान्. S (G1 om.) असंबाधसुखद्वारे:. Cd implies text. — b) K1 D3 युक्तान्. S (G1 om.) शयनासनशोभिते: (G2.4.6 भोजने:). — ') Ś1 K4 Ñ1 Dn D6 M1 बहुधातुनिबद्धांगान् (M1 भोर्); K1-3 D5 विनद्धां(K2 द्वां)गान्; V1 B D1-3.5 बहुधातु(V1 वित्रा) विचित्रांगान्; T1 G2-6 M2 बहुधातुपिनद्धांगर्. — d) K1.8 B2-4 शिखराणि (K1.2 नि) च; B1 D1 शिखराणिव (sio); S (G1 om.) शिखरीयित. % Cn: व इवाथें। %

24 Ñ1 om. 24 (cf. v.l. 23). — ") K2 विश्रांतर्ते (sic); T1 G8.5 विश्रांता(G3 °ते-; G5 °त)स्तैस; G2.6 विश्रांता(G3 °ते-; G5 °त)स्तैस; G2.6 विश्रांताश्चाय ते सर्वे. — ि T1 G3.5 भूमिपैर. S1 K1 D6 भूरिदक्षिणा; K4 दिक्षणा; D1.2 दिक्षणि; T1 G3.5 दिक्षणी; G1.2.4.8 M दिक्षणा:. — ") D3.4 वृत्तं; S वृतः. सदस्थैर; T1 G1.2.4.8 M2 सहस्तेर; Cd सदस्थैर (as in text). — d) S राजो हिरः.

25 a) G2.6 सत् (for तत्). M2 सभः (for सहः). K1 पार्थिवाकीण. — b) K4 Dn (!) D6 महर्षिभः (for महात्म°). — Cd cites 25° entirely as in text. — ') G1 राजते (for आ°). G4 स (for सा). S महाराज (G2 राजा). — a) K4 B1.2.6 Dn D6 यथा (for इव).

Colophon. — Sub-parvan: N M1 राजसूय. — Adhy.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Dell i. Digitized by eGangotri

३२

वैद्यांपायन उवाच ।

श्वितामहं गुरुं चैव प्रत्युद्गम्य युधिष्ठिरः ।

श्विमवाद्य ततो राजनिदं वचनमत्रवीत् ।

श्वीमं द्रोणं कृपं द्रौणिं दुर्योधनविविंशती ॥ १
श्विमन्यहे भवन्तो मामनुगृह्णन्तु सर्वशः ।

इदं वः स्वमहं चैव यदिहास्ति धनं मम ।
प्रीणयन्तु भवन्तो मां यथेष्टमनियन्त्रिताः ॥ २
एवम्रुक्त्वा स तान्सर्वान्दीक्षितः पाण्डवाग्रजः ।
युयोज हु यथायोगमधिकारेष्वनन्तरम् ॥ ३
भक्ष्यभोज्याधिकारेषु दुःशासनमयोजयत् ।

C. 2. 1290 B. 2. 35. 5

name: M1 सर्वेक्षत्रसमागम:. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.) 31 (as in text); K1.5 D8 32; Dn1 34; S 41. — S'loka no.: K3 D1.2 26; Dn 25; T1 M1 27.

#### 32

1 After the ref., Sins.:

342\* ततस्त्वाज्ञापयामास पाण्डचोऽरिनिवर्हणः।
सहदेवं कुरुश्रेष्टं मञ्जिणश्चेव सर्वशः।
अस्मिन्कतौ यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि द्विजातिभिः।
अधियज्ञांश्च संभारान्धौम्योक्तान्भरतर्षभ।
सर्वमानय नः क्षिप्रं सहदेव यथातथम्।
इन्द्रसेनो विशोकश्च रुक्मश्चार्जुनसारथिः।
अन्नाये व्यापृताः सन्तु सहदेव तवाज्ञ्या।
उपार्जितान्सर्वकामान्सुगन्धरसमिश्रितान्।
मनोहरान्प्रीतिकरानन्नायेऽधे सुसंस्कृतान्।

[ This is a repetition with variants (and omitting 28°d) of 3. 30. 27-31. — (L. 3) G1 च सर्वशः (for दिलातिमिः). — (L. 4) G5 अतियज्ञांश्च; G2.6 अभिसंज्ञाय. G5 पुरुष°; G6 पांडव° (for भरत°). G1 धोम्योक्तानि च सर्वाणि दिदेवः करोतु सः. — (L. 5) G1 om. line 5. G2.6 वियतां; G4 °नयत (for °नय नः). G4.6 यथा तथा (for क्ष्म). — (L. 6) G1 इंद्रसेनादयः स्दा अनन्याहस्तुमर्हथः. — After line 6, G4 M2 ins.:

343\* समीको ध्वजसेनश्च पञ्चसारथिपुंगवाः।
(L. 7) G1 ह्व्यकव्यानि \*\* \*अन्यान्यसुररक्षसां; G4 M2
क्षेत्राबाहरणे युक्ताः संतु मित्रयकाम्ययाः — (L. 8) T1 G1.4.5
लिखान् (for उपार्जितान्). G2.6 M2 रसगंधसमन्वितान्
(for the post. half). — (L. 9) G2.6 अन्नाद्यांस्तु (for क्षेत्रें). G4 M1 सुसंहितान्. G1 अवलोकय कृष्णाद्य एतत्सर्वे

G<sub>1</sub> om. 1. — Cd cites 1<sup>ab</sup> entirely as in text.
a) Ñ<sub>1</sub> D<sub>3</sub> पितामहान्. Ś1 K1.2 D4 G8 M1 गुरुंश्चेव

 $(K_2 \, ^\circ i); V_1 \, D_8.5 \, गुरूश्चान्यान्; T_1 \, G_5 \, गुरूश्चाथ. — <math>^{ed})$   $S_1 \, K_{1-8} \, D_4 \, \alpha c_1 \, (\text{for aai}). \, S \, (G_1 \, \text{om.}) \, \text{अभिवाद्योप}$   $(G_8 \, ^\circ a_1 c_2 c_3 c_4) \, \text{संख्या वाक्यमेतदुवाच ह. — <math>^e) \, K_1 \, \text{भी sursition }$   $G_{1-5} \, c_3 \, c_4 \, c_5 \, c_5 \, c_5 \, c_6 \, c_6 \, c_7 \, c_7 \, c_7 \, c_7 \, c_8 \, c_8 \, c_7 \, c_8 \, c_8$ 

2 °) D6 तसिन् (for असिन्). S1 समेता (for भवन्तो). — °) K1.2 च व(K2 वः)स्वहं; K3 D4 वचस्त्वः (D4 °स्व)हं; K4 D1.2 वसु महच्; Ñ1 V1 B Dn D6 वः सु(B2 सा)महच्; T1 G2-6 M2 वसु गृहं; G4 यत्स्वपुरं; M1 वः स्वगृहं (for वः स्वमहं). S1 इवं वस्तु तथाहं च. See Addenda. — °) N (except S1 K4) G3 Cd (gloss प्रकर्षण नयंतु स्वीकुर्वतु).n (gloss प्रकर्षण श्रेय. प्रापयंतु) प्रणयंतु; G2 प्रीणयंतो. D8 G1 Cd मा (for मां). — ¹) K4 यथोक्तम्; M2 यदिष्टम् (for यथेष्टम्). K1 अवितंद्रिताः; K2 Ñ1 D4 अभि(Ñ1 °वि)यंत्रिताः (D4 °तः); K3.4 V1 B Dn D1-3.5.6 G2 Cn (gloss प्रार्थिताः संतः) अभिमंत्रिताः (D6 °तः); G1 अनुयंत्रिताः; G3 अतियंत्रिताः; M2 इह यंत्रिताः. See Addenda for Cd.

3 G1 reads, and T1 repeats, 3<sup>ab</sup> after 346\*.

— a) K2 D4 एवमुक्तान्. G8 तदा (for स तान्).

S राजा (G1 राज्ञान्) (for सर्वान्). — G1 om. 3<sup>c1</sup>.

— b) B6 अयोजयद्; T1 G3-5 न्ययोजयद् (for युयोज ह)
S1 य (corrupt); K4 Ñ1 V1 B1-5 Dn D1-3.5.6 स;

G2.6 M तान् (for ह). B1 यथाकालम्; B2.6 D1.2

कामम्; D8.5 तथायोगम्. — d) S1 अधीकोरिष्वनंतरं;

D4 अधिकारेष्वनक्षरं.

4 a) A few MSS. Har. - After 4a, S ins.:

344\* युयुत्सुं समयोजयत्। र पङ्क्यारोपणकार्ये तु उच्छिष्टापनये पुनः। भोजनावेक्षणे चैवः

[G1 om. lines 2-3. — (L. 2) T1 G4.5 कमीते; G6 M2 कार्ये च (for कार्ये तु). — (L. 3) G6

165

C. 2. 1290 B. 2. 35. 5 K. 2. 38. 6 परिग्रहे ब्राह्मणानामश्वत्थामानमुक्तवान् ॥ ४
राज्ञां तु प्रतिपूजार्थं संजयं संन्ययोजयत् ।
कृताकृतपरिज्ञाने भीष्मद्रोणौ महामती ॥ ५
हिरण्यस्य सुवर्णस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे ।
दक्षिणानां च वै दाने कृपं राजा न्ययोजयत् ।
तथान्यान्पुरुषव्याघ्रांस्तसिस्तिसिन्न्ययोजयत् ॥ ६
बाह्निको धृतराष्ट्रश्र सोमदत्तो जयद्रथः ।
नकुलेन समानीताः स्वामिवत्तत्र रेमिरे ॥ ७

क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीद्विदुरः सर्वधर्मवित्।
दुर्योधनस्त्वर्दणानि प्रतिजग्राह सर्वशः॥ ८
सर्वलोकः समावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तमम्।
द्रष्टकामः सभां चैव धर्मराजं च पाण्डवम्॥ ९
न कश्चिदाहरत्तत्र सहस्रावरमर्हणम्।
रत्नेश्च बहुभिस्तत्र धर्मराजमवर्धयन्॥ १०
कथं न मम कौरव्यो रत्नदानैः समाम्रुयात्।
यज्ञमित्येव राजानः स्पर्धमाना ददुर्धनम्॥ ११

भोज्यात्रावे . ] — G1 om. 46-66. — b) S1 दुर्योधनम् (for दु:शासनम्).

— °) K<sub>1</sub> Ñ<sub>1</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M प्रति° (for परि°). — G<sub>4</sub> repeats 4<sup>ed</sup> as above.

5 G1 om. 5 (cf. v.l. 4). '— ") Dn1 राज्ञस् (for राज्ञां). K1-3 D4 च (for तु). B3 पूजनार्थं हि; G2 श्रीतिपूजार्थं. — ") 'K2 Dn1 D4 T1 M स न्ययोजयत; K4 V1 B Dn2 D1-8.5 G8 समयोज"; G2.4.6 सं(G4 स)न्यवेशः. — ") D1 "परीताने (for "परिज्ञाने). — ") Ñ1 V1 B5 D8.5 द्रोणभीडमी (by transp.). V1 B3.5 D5 महाद्युती; T1 G4 M2 महामित:. — After 5, K8 ins.:

345\* तत्रान्वतिष्ठतां राजा वृद्धौ परमसंमतौ।

6 G1 om.  $6^{ab}$  (cf. v.l. 4). —  $^b$ ) K1 चाप्य° (for चान्व°). —  $^{cd}$ ) K1-8 D4 चैव दाने; V1 B8. 4. 6 D8. 5 G8 प्र(G6 च)दाने च; B2. 5 m D1. 2 तथा दाने; B5 प्रदानेन (for च व दाने).  $^c$ 1 B1 D4 राजा न्यवेद(B1 °श)यत; V1 राजन्नयोजयत्; B6 राजा व्ययोजयत् (for राजा न्ययो°). G1 सत्यकी भीमसेनं च महादानाय योजयत्. —  $^c$ 1 G1 om.  $^c$ 5 G6 यथा (for तथा). K1-8 D8-5 T1 ° व्याप्र: (for ° व्याप्रान्). —  $^c$ 7)  $^c$ 9 तत्र तत्र; K1 स्वस्मिन्स्वस्मिन्; K2. 8 D4 G4 तस्मिन्यजे; B1 तस्मित्राजा (for तस्मिस्तस्मिन्). K4 V1 Dn1 D1 अयोजयत्; D4 न्यवेद°.

7 \*) Some MSS. बाह्रीको. G1 सेंधवो धतराष्ट्रास्तु.
— G1 om. 7<sup>56</sup>; Dn1 om. 7<sup>64</sup>. D1 brackets 7<sup>64</sup>.
— ') D1 समा नाना; T1 G2-5 M2 समाहृता; G8 सहाहृता: (for समानीता:). D8 नयेन सममानीता:. — d) Dn2 G2.6 स्वामिनस्तन्न. Cd cites स्वामिनत् (as in text). D5 G2.5 M2 मेनिरे; G1 आसतु: (for रेमिरे).

8 <sup>ab</sup>) S क्षत्ता स्क्षम्बयं चक्रे घृतादिमधुरा(G1.6 M2 "मरिचा"; G2 "मऋचा"; G4 "मदिरा)दिकं (G6 "का). — B2 om. 8°-10<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) G1 प्रतिगृह्णातु छेखकें:. — After 8, T1 G1.6 ins.:

346\* कुन्ती मादी च गान्धारी स्त्रीणां कुर्वन्तु चार्चनम्।

अन्याः सर्वाः स्नुषास्तासां संदेशं यान्तु मा चित्रम्। तिष्ठेत्कृष्णान्तिके सोऽयमर्जुनः कार्यसिद्धये। — T1 repeats, and G1 reads 3<sup>ab</sup> after the above (v.l. राजा for सर्वान्). On the other hand, Dn ins. after 8: Ds (marg. sec. m.), after 9<sup>ab</sup>:

347\* चरणक्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यभूत्।; while Ds ins.:

348\* कर्णः कोशगृहाधीशश्चायव्ययसमीक्षकः।
9 B2 om. 9; G1 om. 9<sup>ab</sup> (for B2 cf. v.l. 8). — <sup>a</sup>

K2-4 Ñ1 V1 B1.6 Dn D1.2.4.6 सर्वलोक-. K1 D4

समावृतः. S (G1 om.) सर्वलोकाः परावृत्ताः. Cd cites
(as in text) समावृत्तः (=वेष्टितः). — <sup>b</sup>) K2 पिपिषुः;
D4 प्रीतिषुः (for पिप्रीषुः). & Cd: पिप्रिच्छुः (corrupt)

प्रीणयितुमिच्छुः। % श्री योलमुत्तमं; V1 B8-6 D1-8.5.6 m

धर्मजस्य हि; Dn2 कुलमुत्तमं (for फलमु°). Cd cites

फलम् (as in text). S (G1 om.) प्रहृष्टास्तत्र भारतः
D5 (marg. sec. m.) repeats 9<sup>ab</sup> (v.l. समायुक्तः).

— After 9<sup>ab</sup>, D5 (marg. sec. m.) ins. 347\*. — °)

K2 हृष्टकामः; K4 द्रष्टुं काम-; T1 G2.4 M द्रष्टुकामाः;
G1 द्रष्टा कामाः. M2 सभा वे च. — <sup>d</sup>) K8.4 Dn D6

युधिष्टिरं (for च पाण्डवम्).

10 B<sub>2</sub> om. 10 (of. v.l. 8). — a) D<sub>3.5</sub> बाहरत;
T1 G<sub>4.5</sub> M °दबहत्; G<sub>1-8.6</sub> °दभवत् (for °दाहरत्).
— K<sub>3</sub> om. (hapl.) 10<sup>50</sup>. — b) G<sub>1</sub> °सावरमहंण;
G<sub>8</sub> °स्रस्यावराहंण; G<sub>4</sub> °सापरमहंण; G<sub>8</sub> °स्तावधिमहंण.
Cd cites सहस्रावरं (as in text). — G<sub>1</sub> om. 10<sup>0</sup>-14<sup>4</sup>.
— °) Ñ<sub>1</sub> धनेश्च (for रस्ते°). — d) K<sub>1.8</sub> Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub>
B (B<sub>2</sub> om.) D<sub>1.2</sub> G<sub>2.8</sub> अवधेयत.

11 G1 om. 11 (of. v.l. 10). — ") K Ñ1 V1 Bs Dn D2.4-6 T1 G2.5 Cv तु (for नु). — ") Bs खादानै:; Cv as in text. K4 रतादावरमहुँगं. — ") Bs इद्वेद (for इत्येद). — ") D2 वर्धमानाः

12 G<sub>1</sub> om. 12 (of. v.l. 10). — ") Ś<sub>1</sub> D<sub>1.5</sub>

भवतेः सिवमानाग्रेः सोदर्केर्चलसंद्रतेः ।
क्रोकराजिवमानेश्व ब्राह्मणावसर्थेः सह ॥ १२
क्रितावसंथेर्दिन्येर्विमानप्रतिमेस्तथा ।
क्रित्रेर स्ववद्भिश्व ऋद्ध्या परमया युतेः ॥ १३
ग्रामिश्व समाद्यतेरतीवश्रीसमृद्धिभिः ।
क्रोभत सदो राजन्कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ १४
क्रित्रा च वरुणं देवं स्पर्धमानो युधिष्ठिरः ।
क्रित्रनाथ यज्ञेन सोऽयजदक्षिणावता ।

सर्वाञ्जनान्सर्वकामैः समृद्धैः समृत्रपयत् ॥ १५ अन्नवान्बहुभक्ष्यश्च अक्तवजनसंवृतः । रत्नोपहारकर्मण्यो वभूव स समागमः ॥ १६ इडाज्यहोमाहुतिभिर्मन्त्रशिक्षासमन्वितः । तस्मिन्ह तत्रपुर्देवास्तते यज्ञे महर्षिभिः ॥ १७ यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणान्नमहाधनैः । तत्रपुः सर्ववर्णाश्च तस्मिन्यज्ञे सुदान्विताः ॥ १८

C. 2. 1306 B. 2. 35. 19

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ समाप्तं राजसूयपर्व ॥

(क) M स(Ś) सा-; D1 च)विमानाउयै:; K1 सविमानासैः (का. lin. as in text); K2 D4 सविमानोग्रैः; V1 B D2 क्व(D2 स्व)विमानाभैः (B1 ° ह्वो:; B1 m ° ग्रैः). — b) K Ñ1 ि D11 D1-8.5 T1 G8.6 M सोदकेर; D4 G2 सोमकेर (or सोदकेर्). K1 बलिसंवृतैः; K4 घटसं °; B1 बन (m ° ल) मृतैः; B2 धनसंभृतैः; D1.2 बलिसंभृतैः; S (G1 om.) हुसंवृतैः. — °) K2 D4.6 लोक्यराजिवमानेश्च; V1 B2-4.6 कि.2 देवा इव विमानाग्रेर् (B2 ° 3ये; B3.4 ° ग्रे; D1 ° ग्रि-); (G1 om.) लो (G2.6 M1 लो)क्ये राजिवमानेश्च. Cd (d105 लोकराजाः. — d) M1 अपि (for सह). V1 B2-4.6 कि.2 श्राह्मणास्तत्र संस्थिताः (B2.6 संश्रिताः; D1 संशतः) संसिताः).

13 G1 om. 13 (cf. v.l. 10). — a) B2-4.6 D1.2 महाणा (for कृतेरा ). — b) K1.2 B3-5 D1.2.4 T1 पि.5 M2 तदा (for तथा). — c) K3 B1-3.6 D2.4 विचित्र. K2 D1.4 रलवि (D4 वे) सिश्च. — d) G4 बुद्धा (for सद्धा). V1 वृते: (for युते:).

14 G1 om. 14 (cf. v.l. 10). — a) K2 राजते-(also °भि)श्च. G4.5 श्री- (for च). S1 B5 समावृतेर्; L1-3 Ñ1 D4 महावृत्तेर्; B1.2 D1.2 परा°; S (G1 om.) भानीतेर्. — Cd cites 14ed entirely as in text.
b) S1 M1 महा-; K1 V1 B1.2.4.5 m. 6 D1-8.5 G2.6 विदा; K2 D4 सभा; K3 सदा; T1 G3-5 ततो; Cd (as in lext) सदः (=सभा). M1 राज (for राजन्). — d) B1.8.6 D1.2 महामखः; T1 G3-5 °ध्वरः; M1 °ऋतुः; Id as in text. B4 नक्षत्राधिपतिर्यथाः

15 °) \$1 न; N1 V1 B3-5 D3 तु; D5 नु; Cd च (as in text). G6 देव: (for देवं). — °) V1 यत्राप्तिनाथ; वितिष्टेन (gloss); T1 ऋषज्ञीनथ (sic); G2.5 किंदीनथ; Cv as in text. Cd oites षड्यिना (as in

text). K2.8 B1.2.6 D1.2 G1 च (for [अ]थ). —  $^d$ ) M2 [S]यमद् (for Sयजद्). D1 दक्षिणावतां; G6 वृतान्. —  $^e$ ) K4 सर्वाजनान्; B D1-3.5 सर्वं जनं. V1 सदा कामै:: D6 सर्वाञ्जनपदान्कामै:. —  $^f$ ) G4 संवृद्धै: (for समृ°).

16 <sup>a</sup>) Ds (by corr. sec. m.) अञ्चादी. Some MSS. बहु भक्षः; Ds (before corr.) भक्ष्यैः; Gs 'दक्षः. M2 [अ]थ (for च). G1 अञ्चवन्बहु भक्षांश्च. — b) Ds. g मुक्तवज्ञ (for भु °). B1 Gs 'नसंभृतः. G1 भोक्तव्यं जनसंवृतः; G2 भुक्तः सज्जनसं °. Cv as in text. — °) Ś1 रत्नोपहारः कर्मण्यो; K1 रत्नोपकार ; K2 D4 रभोपहार ; K3 रत्नापहारकर्मण्या; K4 B Dn D1-8. s Gs रत्नोपहार (B1 'चय)संपन्नो; Ds 'हारकर्माणो; G1 अन्नोपहानकर्मभ्यो; G5 रत्नोपहारकर्मण्या; Cd. v as in text. Cnp रक्षोपहारकर्मण्यो (gloss रक्षसां नाशे साधुना कर्मणा युक्तः). — d) T1 G4. s महानृपः; G2 समागतः.

17 S1 om. 17<sup>ab</sup>. — a) K1 Gs. 4 M1 इडाज्य(K1 °a)सो(G4 °kн)माहुतिभिर्; K2 इडोज्यहोमा°; V1 B D1.2 तिलाज्यहोमा°; D5 (by corr.) ईज्याहोमा° (sio); T1 G5 इध्माज्यसोमा°; G2 इळानसोमानाहुतिर्; G6 इळानसोमाहुतिभिर्; M2 इळाज्यहोमा°. Cd cites इडा. — b) K1.2 D4 मंत्रशिष्या (K2 °с्यान्); B1 °शिष्या; G5 मंत्राक्षर (for मन्नशिक्षा). K B5 Dn D3-6 -विशारदै:; Ñ1 B4 समाहितै:. — °) B1 तिसंस्तु; B2 हुतेमी; T1 G3-5 तिसन्वै; G1 यथोक्तैस; G2.6 M2 तसाद्धि (for तिसन्हि). — d) K1 भूते; K8 D6 S (except M1) ततो (G1 तिसन्); D1.4 सूते (for तते). K3 D8 G8 यज्ञः; G6 यज्ञि (for यज्ञे). K2 सूत्यज्ञो (for तते यज्ञे). K1 V1 B (except B5) D8.5 मनीषिभि:; M1 सहिषिभिः.

18 b) B2.6 D1.2 दक्षिणानां; D3.5 S णामिर् (for णान्न-). — ) D2 ससवणांश्च. — d) K2 D4 यज्ञे तसिन्

33

C. 2. 1307 B. 2. 36. 1 K. 2. 39. 1 वैशंपायन उवाच ।
ततोऽभिषेचनीयेऽह्वि ब्राह्मणा राजभिः सह ।
अन्तर्वेदीं प्रविविद्युः सत्कारार्थं महर्षयः ॥ १
नारदप्रमुखास्तस्थामन्तर्वेद्यां महात्मनः ।
समासीनाः ग्रुग्रुभिरे सह राजिषभिस्तदा ॥ २
समेता ब्रह्मभवने देवा देवर्षयो यथा ।
कमीन्तरमुपासन्तो जजलपुरमितौजसः ॥ ३

इदमेषं न चाप्येवमेवमेतन्न चान्यथा।
इत्यूचुर्बहवस्तत्र वितण्डानाः परस्परम् ॥ ४
कृशानथांस्तथा केचिदकृशांस्तत्र कुर्वते।
अकृशांश्र कृशांश्रकुर्हेतुभिः शास्त्रनिश्चितैः॥ ५
तत्र मेघाविनः केचिदर्थमन्यैः प्रपूरितम्।
विचिक्षिपुर्यथा व्येना नभोगतिमवामिषम् ॥ ६
केचिद्धर्मार्थसंयुक्ताः कथास्तत्र महात्रताः।

(by transp.). K2.8 D4 सुदा युता:; G1 महात्मनः.

Colophon. — Sub-parvan: N (except Dn!)
G1 M1. 2 राजस्य. — Adhy. name: M2 परिकर्मनियोगः.
— Adhy. no. (figures, words or both): K1. 8
D4 (marg. sec. m.) 32 (as in text); K2 D3 33;
Dn1 35; S 42. — S'loka no.: K3 D1.2 20;
Dn 19; M1 25.

### 33

1 6) Éi Ki-8 Bs Di. 2.4 Cd °नीयन; Ñi B2.8.8 m. 6 °नायैव; Vi 'नीये च; Bi M2 °नीये तु (for 'नीयेऽद्वि). Ds. 5 तमाभिषेचनीये च. % Cd: अभिषेचनीयेन युधिष्ठिरेणिति शेषः । अथ वा अभिषेचनीयं अभिषेचनं तेन हेतुना ।% — ') Éi ब्राह्मणे. Ki समं (for सह). — ') Ki. 2 D4 8 (except M1) Cv अंतर्वेदि; K4 Dn2 D2.8 'वेदी; B6 'वेंद्या; Cd as in text. — ') Ki सत्कारायें; K8 सत्कार्यं च; Ñi Dn Di.6 (m as in text) सत्काराहों; 8 स(M सा)दस्यार्थं (G8 'अ; G4 'थें).

2 <sup>6</sup>) Bs तसा; Gs तस्य (for तस्याम्). — <sup>b</sup>) B1 S महर्षयः (for महारमनः). — <sup>e</sup>) K2 V1 D4 समानीताः; K8 समानीतेः; G4 सहासीनाः. — <sup>d</sup>) B D1.2.5.6 (before corr.) तथा (for तदा). T1 G3-5 तत्र वै राजिभः सह; G1.2.6 M तत्र (G1 °दा) राजिषिभः सह.

3 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> ब्रह्मवदने; B<sub>2</sub>, 5, 6 D<sub>1-8, 5</sub> °सदने. — <sup>b</sup>) S<sub>1</sub> K<sub>2, 8</sub> D<sub>4</sub> देव<sup>-</sup>; T<sub>1</sub> G<sub>8-5</sub> देवैर् (for देवा). K<sub>4</sub> B<sub>4-6</sub> D<sub>8, 5</sub> M<sub>1</sub> देविषिभिर् (for °पेयो). Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>8</sub> D<sub>1</sub> तथा (for यथा).

4 °) K<sub>1.8</sub> इदमेन; Ñ<sub>1</sub> V<sub>1</sub> B<sub>2-6</sub> G M C<sub>1</sub>(!) एवमेतन्; T<sub>1</sub> एवमेवं. K<sub>2</sub> वा (for च). D<sub>2.8.5</sub> एवमेतन्न वाप्येव (D<sub>3</sub> 'चाप्येत)म्; K<sub>4</sub> एवमेतं न वाप्येदम्; D<sub>1</sub> एवं ते तत्र

चाप्येवम्. — <sup>b</sup>) K1 G1 एवमेव; K4 B1 एवमेवं; Ñ1 V1. B2. S. S. 6 Dn1 D3. 5 T1 G3-5 M एवं चैतन्; B1 D2 एवं चैव. K1 वान्यथा. D1 एवं वै तन्न नान्यथा; G2 एवमेवान्यथान्यथा; G6 एवं चेदन्यथा यथा. — °) K4 B1.4 Dn1 D6 प्रत्यूचुर्. — d) Ś1 विवृण्वानाः; Ñ1 V1 B2-5 D1. S. 5 वितंडां (Ñ1 V1 D3 ° दा) चै; B1 T1 G3. 5 वितंडां (Ğ2 ° नः); M2 वितन्वानाः. Cd. v as in text (Cv gloss वितंडावारं कुर्वेतः); Cn cites वितंडां. K4 Dn (!) D6 वितंडा(K4 ° तडं)वादिनो द्विजाः.

5 °) K1 कृतान्; Cd कृशान् (as in text). K2 अर्चास; D1.2 अन्यांस (for अर्थास). K4 Ñ1 V1 B1.2.4.6 Dn D1.2.6 ततः; T1 G1.3.5 M तदा (for तथा).

- °) K1 अकृतांस; K4 G2 अकृशा(K4 °सा)स (for अकृशांस). Cd cites तत्र (as in text). B1 अकृशांश्र किरे मिथः. — °) G8 चक्रे; M1 चक्रार् (sio). K1 अकृतांश्र कृतांश्रेव; B1 अकृषांश्र कृषांश्रक्रुर; D3 अकृशांश्रक्त कृतांश्रेव; B1 अकृषांश्र कृषांश्रक्तर; D3 अकृशांश्रक्तर; G1 कृशांश्रेव कृशांस्तत्र. — °) G4 बहुभिः (for हेतु°). K3.4 B1 Dn D6 शास्त्रनिश्चयैः. D3 सर्वशांश्रक्तरं

6 °) K4 Dn(!) D6 अर्थ; G6 अत्र; Cn तत्र (as in text). — b) K4 तत्र; D1.2 अन्यम् (for अर्थम्). Dn(!) D6 अनुमानै: (for अर्थमन्यैः). K4 V1 B2-6 D1-8.5 उदी(D2 °श्ली)रितं; Cd (as in text) प्रपृतिं (=समर्थितं). — °) G1 विचिक्षेपुर; Cd as in text. B8 तथा (for यथा). K1 सेनो; D1 G1.2.4 इयेनी (G1 °न); D4 सेना (for इयेना). T1 (corrupt) विचिविक्षिप्रपर्यथा उयेना.

7 °) \$1 केचिदुन्मार्गकुशलाः; K2-4 Dn D4.6 हुर्मार्थः कुशलाः. — b) K4 Dn(!) D6 केचित् (for कथात्र), G1 प्रमाषिरे; G2 महाप्रमाः; G6 रमनः (for व्यताः), तिमरे कथयन्तश्च सर्ववेदविदां वराः ॥ ७
मा वेदिवेदसंपन्नेदेविद्विजमहर्षिभिः ।
आवभासे समाकीणी नक्षत्रैद्यौरिवामला ॥ ८
न तस्यां संनिधौ श्रद्धः कश्चिदासीन्न चात्रतः ।
अन्तर्वेद्यां तदा राजन्यधिष्ठिरनिवेशने ॥ ९
नीत लक्ष्मीवतो लक्ष्मीं तदा यज्ञविधानजाम् ।
नीतिष नारदः पश्यन्धर्मराजस्य धीमतः ॥ १०
अथ चिन्तां समापेदे स ग्रुनिर्मनुजाधिप ।
नारदां तदा पश्यन्सर्वश्चत्रसमागमम् ॥ ११
समार च पुराञ्चतां कथां तां भरतर्षभ ।

अंशावतरणे यासौ ब्रह्मणो भवने अभवत् ॥ १२ देवानां संगमं तं तु विज्ञाय कुरुनन्दन । नारदः पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनसा हरिम् ॥ १३ साक्षात्स विद्यधारिष्ठः क्षत्रे नारायणो विद्यः । प्रतिज्ञां पालयन्धीमाञ्चातः परपुरंजयः ॥ १४ संदिदेश पुरा योऽसौ विद्यधान्भूतकृत्स्वयम् । अन्योन्यमभिनिष्ठन्तः पुनर्लोकानवाप्स्थ ॥ १५ इति नारायणः शंभ्रभगवाञ्चगतः प्रभुः । आदिश्य विद्यधान्सर्वानजायत यदुक्षये ॥ १६ क्षितावन्धकदृष्णीनां वंशे वंशभृतां वरः ।

C. 2. 1322 B. 2. 36. 17

- °) D4 रेमिरे कथयस्तन्न (sic). — d) \$1 K2.3 Dn D4.6 सर्वभाष्यविदां; Ñ1 V1 B2-4.6 D1.2 T1 G5 से वेद°.

8 a)  $K_{2.4}$  वेदेर्; B (except  $B_5$ )  $D_{1-3.5}$  वेदी  $D_{1-3.5}$  वेदी  $D_{1-3.5}$  वेदि  $D_{1-3.5}$ 

10 °) G2.6 च (for तु). G1 लक्ष्मीयुतो. K3 नित्यं (for लक्ष्मी). — b) S (except M2) तथा (for तदा). B3 यंज्ञविधानतां; G1 °वितानजां. — d) S1 प्रयतः; K1 भीमतेः (for धीमतः).

ll Cd cites 11<sup>ab</sup> entirely as in text. — b)
la पुनर; D6 स मन्युर; G1 स ऋषिभिर् (hypermetric). K1.4 D1 T1 G3 मनुजाधिप:; D6 'धिपान्.
') K2.8 D8.4 नारदस्तत्; K4 B1 Dn D6 S 'दस्तु.
la प्राप्त (for पर्यन्). S1 नारदस्तत् चापस्यत्. — d)
k3 सर्वक्षेत्र'; G1 'क्षत्रसमागमान्; G4 'गतं.

12 () G1 क्षत्रसमागमान्; G4 गत.
() () G1 स सस्पार. K1 पुरावृतां; K2.8 D8 पुरांप्रा-)वृत्तां; K4 D6 G4.6 पुरावृत्तं (D6 वृत्तान्);

B2 प्रवावृत्तां (sic). — b) K4 कथं तां; D6 कथितान् (for कथां तां). K3 G1 भरतर्षभः; V1 B1. 8. 5 Dn D3. 5 T1 G3-5 पुरुषर्षभ (G5 ° भः); B2. 6 D1. 2 मनुजाधिप (D1 °ए:); B4 मनुजर्षभ. G6 तं तं भरतसत्तम. — ') K1. 8. 4 D2. 6 T1 G योसौ; K2 D4 वासौ; V1 या तु; B2. 5. 6 D1-3 M या सा; B8. 4 पूर्व; D5 राज्ञां (for यासौ). — d) K1. 2 D4. 6 ब्राह्मणो; G1 ब्रह्मण्यो. G6 भ्रवने.

13 <sup>a</sup>) \$1 संविदं; B1 शंकरं; G1 M संगरं; G2.6 संभवं; G5 संगमे. \$1 तांस्तु; G4 तत्तु. — <sup>b</sup>) K4 D1.2 कुरुनंदनः; B1 यदुनंदनं. — <sup>c</sup>) K3.4 नारद (sic). K4 D4 पुंडरीकाक्ष. — <sup>d</sup>) S जगाम (for सस्मार).

14 a) B2.5.6 D1-3.5 G2.6 transp. साञ्चात् and स. G4 स्व- (for स). K2 D4 विविधारिष्ठः. — b) K1 D8.4 G2 क्षेत्रे; K4 M2 क्षे(M2 क्ष)त्रं; D5 (by corr.) क्षात्रे; T1 G1.3-6 M1 क्षितौ; Cd as in text. K3 नारायणे. S1 G1 हिरि:; K2 V1 B D1-3.5 प्रभुः (for विभुः). — b5 प्रतिज्ञापालनं; M2 s गां धारयन्. K2.3 D4 श्रीमाञ्; Ñ1 Dn(!) D6 चेमां; T1 धामां (for धीमाञ्). — d) T1 जातं; Cd as in text.

15 <sup>a</sup>) G1 पुरं. — <sup>b</sup>) S1 विबुधा; D4 विवि[धा]न्. — <sup>e</sup>) K1 °मपि निशंतः; K2 °मिमिशंत. — <sup>d</sup>) G6 लोकमवा°.

16 ") K4 देवो; B2 शंभुं. Cd cites शंभुं (= ब्रह्माणं).
— b) B (except B3) D1-3.5 भूतभावनः; M1 जगतः
पतिः (for जगतः प्रभुः). — ') D4 G5 आ(D4 अ)दित्य;
G4 आविश्य. G1 भगवान् (for विद्युधान्). — d) G1
अवतीर्य (for अजायत). S यदोः कुछे; Cd.n (as in text).
यदुक्षये (= यदुगृहे). D4 निजायतत्तदुक्षये (corrupt).

17 4) K2 क्षितो बंधूकहष्णीनां (corrupt); D2 स्थिता-वंधक. — b) M1 वंश- (for वंश). Bs Ds.s वंशवतां-

परया ग्रुगुमे लक्ष्म्या नक्षत्राणामिनोडुराट् ॥ १७ यस्य बाहुबलं सेन्द्राः सुराः सर्वे उपासते । सोड्यं मानुषवन्नाम हरिरास्तेऽरिमर्दनः ॥ १८ अहो बत महद्भूतं खयंभूर्यदिदं खयम्। आदास्यति पुनः क्षत्रमेवं बलसमन्वितम् ॥ १९ इत्येतां नारदश्चिन्तां चिन्तयामास धर्मवित् । हरिं नारायणं ज्ञात्वा यज्ञैरीड्यं तमीश्वरम् ॥ २० तसिन्धर्मविदां श्रेष्ठो धर्मराजस्य धीमतः ।

महाध्वरे महाबुद्धिस्तस्थौ स बहुमानतः ॥ २१ ततो भीष्मोऽत्रवीद्राजन्धर्मराजं युधिष्ठिरम्। क्रियतामर्हणं राज्ञां यथार्हमिति भारत ॥ २२ आचार्यमृत्विजं चैव संयुक्तं च युधिष्ठिर। स्नातकं च प्रियं चाहुः षडध्यीही स्रुपं तथा ॥ २३ एतानहीनभिगतानाहुः संवत्सरीषितान् । त इमे कालपूगस्य महतोऽस्मानुपागताः ॥ २४ एषामेकैकशो राजन्नध्यमानीयतामिति।

— °) G1 श्रीमान् (for लक्ष्म्या). — d) K1 भिवोंडुराइ ( corrupt, but significant); K2-4 D4 ° मिवेंद्रगह.

18 ") D1.4 बाहुबलसें( D4 'सं)द्धा:. T1 G3-6 M सर्वे; G: सर्वे (for सेन्द्राः). — G: om. 188-19°. — 8) Ks निलं; D1 सदा; D2 श्रूरा: (for सुरा:). D4 सर्वम्; 8 (except G1; G2 om.) सेंद्रा (for सर्व). — \*) V1 B8.8 D1.2 मानुषदेहेन (V1 also देहस्थ-); B1 S (G2 om.) 'स्पेण; B4 'देहस्त (for 'वन्नाम). Cd cites (as in text) नाम (=स्फूटं). — ं) K2.3 D4 S (except Gs; Gs om.) जनादेन: (for Sरिसर्दन:).

19 G2 om. 19abo (cf. v.l. 18); G3 om. 19. — a) K1 महद्र्यं. — b) Ge M2 स्वयंभूर. B2 यमिदं; G1 यत्तदा (for यदिदं). Di om. from इदं up to उपनीतां (inclusive) in 18<sup>b</sup> of the next adhy. — •) Bs प्रादास्पति; G4. 8 आधा ; Cd आदा (as in text). Cv as in text, but gloss: दो अवखंडन इति धातोः आ समन्तात् संहरिष्यति. — d) Ñ1 V1 B2.8 G1 बलसमन्वित:; M1 बहुसमन्वितं.

20 D4 om. 20 (cf. v.l. 19). — b) K1.2 Dn1 सर्वे° (for भूमे°). — °) K2 D8 हरि:. \$1 K1 D8.6 ध्यात्वा; Ks कृत्वा; V1 मत्वा (for ज्ञात्वा). — d) Ś1 B3 D2.8 G8.8 Cv यज्ञैरिज्यं (Cv gloss पूजायोग्यं); K4 Ñ1 V1 B1.2.4-6 Dn D1.5 M2 'रीज्यं; D8 यज्ञेराजं; T1 यजैरिट्यं; G1 'रीट्य. K1 महेश्वरं; K2.8 B8 अधीश्वरं (for तमी°).

21 D4 om. 21 (cf. v.l. 19). — a) K8 धर्मवतां; K4 D8 'विदः; Ñ1 V1 B8 G1 'मृतां (for 'विदां). K4 D8 केहे (for श्रेष्ट्रो). — Ks om. 21°-22°. — Cd cites 21°d entirely as in text. — °) T1 G1, 2, 8 M1 सहाबाहुस; Gs-5 °तेजास; M₂ °बाहो (for °बुद्धिस्). — d) श्री बहुमा नितः; T1 G2 M 'मानवान्; G1.8-5 'मानवित् (G5 'वत्); Gs ैसा \* \* नृ; Cd as in text. — After 21, S ins. an addl. colophon (adhy. no. : 43) hafollowed by on. New एते वासकतो । जिल्ला करतो . — ं) K1-8 अर्थन, हा

a passage given in App. I (No. 18).

22 D4 om. 22 (cf. v.l. 19); K3 om. 22ab (cf. v.l. 21). — Before 22, S ins. ani. - 1) Cd धर्मपुत्रं (for 'राजं). B1.2.6 D1.2 इदं वच: (for युधि°). — K4 om. 22°-23°. — °) K1 D5 M5 अर्हणां; B D2 M1 अर्हणा; D1 अर्हण (sic); D8 अर्हणो (for अहणं).

23 D4 om. 23 (cf. v.l. 19); K4 om. 23ab (cf. v.l. 22). — a) B3.5 D2 ऋत्विजश्चेव; G1 ऋत्युजं चैव. - b) B2.4.5.6 (m as in text) Dn D3.5 G1.5 संयुजं; Da विवाह्यं; Ga पितरं; Cd. v संयुक्तं as in text (gloss: Cd विवाहेन संयुक्तं, Cv तत्काळे आगतमितिथि). G1. 5 तं (for च). B2. 4 D1. 2 युधिष्टिरः; G8 °रं. - °) Bs (m as in text) नुपं (for प्रियं). Si Ks बाहु: K4 Ñ1 Dn De Ge M1 प्राहु:; V1 B (Bs marg.) D1-8. 5 चैव (for चाहु:). — d) S1 षडध्याहान्; K1.2 D5 'घों हो; K3 'ध्याहोन्; K4 'ध्योहां; Ñ1 Bsm 'घोहांत्र Dn Ds. 6 'ध्योही; G4 तदध्योहीन् (for षडध्योहीन्), K2 नृपस्; B1 G3 नृपास्; M नृपांस् (for नृपं). B1.2.511 D1. 2 ततः (for तथा). V1 वीर्यश्रेष्ठे च पंडितान्; Bs बडर्मा हां ज्ञुपतींस्ततः (hypermetric); B4.6 संहर्षा(B6 षडही) न्नूपतींसतः; Bs वीर्यश्रेष्ठं च पंडिताः; D1.2 षडहांनूपति (Da °तीं)स्ततः.

24 D4 om. 24 (cf. v.l. 19). — a) K1 प्राप्त (for एतान्). K4 V1 B3-6 Dn D8.5 अध्योत् (for अहीन्). K1.8 B1 अभिमतान्; B2 हितान्; G6 अधिगतान्. Ma एतानध्योहिकानाहु:. — ) G1.2 M परि: (3.5 बहु (for आहुः). D1.2 संवरसरोषिताः. — G1 om. 24.5. — °) K4 D8 कालयुक्तस्य; B1 [S]भ्यागता राजवः B2-4.5m D1.2 T1 राजस्यस्य (D2 अ); D1 (before corr.) राजसूर्यस्य. — d) B1.5 G2.6 नुपानतान्त्र.

170

अय वैशां वरिष्ठाय समर्थायोपनीयताम् ॥ २५
युधिष्ठिर उवाच ।

क्ष्मै भवान्मन्यतेऽर्धमेकसै कुरुनन्दन ।

उपनीयमानं युक्तं च तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ २६
वैशंपायन उवाच ।

तो भीष्मः शांतनवो बुद्ध्या निश्चित्य भारत ।

तो मीष्मः शांतनवो बुद्ध्या निश्चित्य भारत । बर्णोयं मन्यते कृष्णमहणीयतमं भ्रवि ।। २७ एष बेषां समेतानां तेजोबलपराक्रमैः । प्रथे तपन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ।। २८ अस्यिमिव स्पेंण निवातिमिव वायुना ।
भासितं ह्रादितं चैव कृष्णेनेदं सदो हि नः ॥ २९
तसौ भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान् ।
उपजहेऽथ विधिवद्वार्ष्णेयायार्ध्यमुत्तमम् ॥ ३०
प्रतिजग्राह तत्कृष्णः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ।
शिशुपालस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे ॥ ३१
स उपालभ्य भीष्मं च धर्मराजं च संसदि ।
अपाक्षिपद्वासुदेवं चेदिराजो महावलः ॥ ३२

C. 2. 1337 B. 2. 36. 32

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि त्रयास्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

71 Dn D6 अर्घ; G2 अर्घ्य (for अर्घ्यम्). Ñ1 B4 हि(for इति). B1-3.5.6 D2.3.5 अर्घ: (B2.6 D3 °र्घ्यः) स्पनी(B5 दी)यतां; D1m तदर्घमुपनीयतां. — °) B4 हि (for अथ). Ś1 K4 B2.3.6 D2 T1 M1 अथ वैषां; अथ तेषां; B5 D3.5 अथेषां च (for अथ चेषां). 1 विश्वायां; S विश्वो यस्. — °) S तस्यार्घ्यं(G1 °र्घ)- स्वरूप्यताम्.

26 D4 om. 26 (cf. v.l. 19). — a) K3 यसी. D3.6 \$[5] चिम्. K2 यसी भगवान्मन्येर्घम्. — b) G2 अमुदमें [for एकसी). — c) Hypermetric! S आनीयमाने [G3 'नो). V1 युक्तं यत्; B1.3.4 संयुक्तं; D3.5 तयुक्तं [for युक्तं च). — d) Ñ1 V1 तन्नो; T1 तस्मिन् (for क्ये).

27 D4 om. 27 (cf. v.l. 19). — b) Si K Dn D6 विवाद (for भारत). — c) G1 वार्डीय. M2 अववीत (for मन्यते). K4 कृष्ण. V1 B4-6 D3.5 अमन्यत तदा कृष्णम्; G2 वार्डीयं कृष्णं मन्यस्व; G6 कृष्णं मन्यस्व वार्डीयम्. a) K3 अर्द्दणीयसमं; K4 B1 Dn D6 पूजनीयतमं; has in text. K2 विमुं (for मुवि). S अर्द्दणीयमरिंदमः (11 G2.8.6 भ; G1.4 भं).

28 D4 om. 28 (cf. v.l. 19) — Before 28, hins. भीटम:. — a) K2 एषां होषां; D6 एतहोषां (sic); मेशु होषां; M2 एहोतेषां. K1.4 B D (D4 om.) T1 क्षित्वां (for समें). V1 एषां तु समवेतानां. — b) प्राकृतं. — a) Dn1 तिष्टक्षित्व; G6 तमस्त्रित्व; Cn (sor मास्कर:). — d) B1.2.5.6 D1-3.5 भाजुमान् भाज् (= Gitā 10. 21b); Ñ1 ज्योतिषां रिव( G8 पित)रंगु-

तेजसा रविरंशुमान्; G1 ज्योतिषां रविरिवाबभौ (hypermetric).

29 D4 om. 29 (cf. v.l. 19). — a) G1.5.6 आसूर्यम्. — b) K (except K2) Dn D1m.6 T1 निर्वातिमव; D1 (before corr.) विवातिमव; G1 तपंतिमव; Cn निवा° (as in text). — e) K3 B3.5.6 माषितं; Dn1 मासिनं; G1 हासितं (for मासितं). G1 हासितं; G6 हादितं (for हादितं). B1 भीतिसंहादितं चैव. — e) D3 G4 सदा (for सदो). S1 हि व:; K2-हिनी:; D3-हि ना:; G1 हित:; G4 [S] = स; (for हि नः).

30 D4 om. 30 (cf. v.l. 19). — a) K1-3 ततो; K1 तसाद (for तसो). D2 भीडमाद्यनुज्ञातः. — G4 om. from 30° up to line 2 of 349\*. — b) K1 उपयने; K4 V1 B3.4 D3.5 उपाजहे. S (G4 om.) च (for Su). — A) K1.4 V1 B1.3 Dn D1.2.6 M1 [अ] चैम् (for [अ] च्येम्). K3 वाङ्गेयापार्थमुत्तमं. — S ins. after 30 (G4, which om. 30° with lines 1-2 of the foll. passage, ins. after 30°):

349\* गामर्घ्यं मधुपर्क चाप्यानीयापाहरत्तदा। चरणावस्प्रशच्छोरेः सहदेवो विशां पते। केशवश्चाप्युपाघाय मूर्झि शस्त्रभृतां वरः। सहदेवमथोवाच कचिद्वः कुशलं गृहे।

[(L.1) Ge M2 °र्क च ह्यानीया°. — (L. 2) T1 M2 नाम; Ge नाम्ना (for शौरे:). — (L. 3) G1 उपजहें स गोविंद (for the prior half). ]

— G1.3-6 (G4 om. line 2) cont.:

350\* सोऽपि तं तु तथेत्याह सर्वं नतु तवाज्ञया। एतस्मिन्नन्तरे राजन्निदमासीदयाद्भुतम्। 38

C. 2. 1338 B. 2. 36. 32 K. 2. 40. 1

# ि शिशुपाल उवाच । नायमहित वार्ष्णेयस्तिष्ठत्स्वहं महात्मसु ।

[(L. 1) G1.8 सर्वा (for सर्वे). G8 नस्तु (for ननु).

— (L. 2) Ge तदा (for अध).]

— G1.8-6 cont.: T1 G2 M ins. after 349\*:

351\* तां दृष्ट्वा क्षत्रियाः सर्वे पूजां कृष्णस्य भूयसीम् । संप्रेक्ष्यान्योन्यमासीना हृदयस्तामधारयन् ।

[(L.1) G4 तं; G8 तद् (for तां). — (L.2) T1 G6 प्रेक्षान्योन्यमथासीना (for the prior half).]

31 D4 om. 31 (cf. v.l. 19). — a) G4 इति (for प्रति-). K B (except B5) D1-8.5 Cd तं; S तां (for तत्). G5 पूजां (for कृष्ण:). — b) B2 शास्त्रदिष्टेन. — e) D1 Cd तदा (for तु तां). — d) D2 Cd (corrupt) चहमहे.

32 D4 om. 32 (cf. v.l. 19). — <sup>4</sup>) B5 D8.5 T1 G1 उपा(G1 °प)ळस्य च; G2-6 M उपालस्य स (by transp.). — °) K4 अथोक्षयद्; Ñ1 M Cd (one MS.; the other as in text) अवाक्षि°; Dn D6 G4 अथाक्षि°; Cn as in text. Ś1 अक्षिपद्वासुदेवं च; K2 T1 G2 आक्षिपद (G2 आक्षिप्य) वासदेवं च.

— After 32, S (T1 om. lines 1-4; G2 om. line 8; G4 M2 om. lines 2-3 and 5-8; G5 om. lines 2-3 and 8) ins.:

352\* तेषामाकारभावज्ञः सहदेवो न चक्षमे ।

मानिनां बिलनां राज्ञां पुरः संदर्शिते पदे ।

पुष्पवृष्टिमहेत्यासीत्सहदेवस्य मूर्धिन ।

जन्मप्रमृति वृष्णीनां सुनीथः शञ्जरव्रवीत् ।

प्रष्टा वियोनिजो राजा प्रतिवक्ता नदीसुतः ।

प्रतिप्रहीता गोपालः प्रदाता च वियोनिजः ।

सदस्या मूकवत्सर्वे आसतेऽत्र किमुच्यते ।

इत्युक्ता स विहस्याग्रु पाण्डवं पुनरव्रवीत् ।

अतिपश्यसि वा सर्वान्न वा पश्यसि पाण्डव ।

तिष्ठत्स्वन्येषु पूज्येषु गोपमर्चितवानसि ।

पते चैवोभये तात कार्यस्य तु विनाशके ।

अतिदृष्टिरहृष्ट्वां तयोः किं त्वं समास्थितः ।

[G2 transp. lines 1-4 and 5-7. — (L. 2) G2 राज्ञ: (for राज्ञां). Ge संदिशते (for संदर्शिते). — (L. 4) G2 सुनीत:; Ge "य: (for "य:). — (L. 5) G2.6 यष्टा (for प्रष्टा). G2 परिवेत्ती; G6 परिहर्ता (for प्रतिवक्ता). — (L. 7) G2 आस्ते तत्र (for आसतेऽत्र). — (L. 9)

# महीपतिषु कौरन्य राजवत्पार्थिवाईणम् ॥ १ नायं युक्तः समाचारः पाण्डवेषु महात्मसु ।

G2 सर्वान्नो (for वा सर्वान्). G4 हि (for the second वा).

— (L. 10) G2.6 सत्स्वेव; G4 M2 यत्सत्सु (for तिष्ठसु).

T1 G2.4-6 कृष्णम् (for गोपम्). — (L. 11) G6 एते वै
भवितारे च (for the prior half). G5 विनाशिके; G6
°शने. G4 कार्यस्य तुलिकाशिने (for the post. half).

— (L. 12) T1 G6 M2 त्वं (G6 न) तयोः किं; G2 द्वयोः
किं त्वं (for तयोः किं त्वं).]

Colophon om. in D4. — Sub-parvan: Ś1 K2-4
B5 Dn1 D1-3.5.6 अद्याँ (Ś1 D3 ° ट्याँ) भिहरण; K1 B2.6
अर्घाँ (K1 ° घाँ) भिहरण and शिद्युपालवध; B1 शिद्युपालवध;
B4 राजसूय (followed by वासुदेवार्घाभिहरण); G1
राजसूय. B8 (om. sub-parvan name) mention only
वासुदेवार्घाभिहरण. — Adhy. name: G1 भगवदर्धप्रदानं;
G5 कृष्णस्याप्रसंभावनाप्रदानं. — Adhy. no. (figures,
words or both): K1(marg.).3 33 (as in text);
K2 32; Dn1 36; S 44 (G1 erroneouesly 24).
— S'loka no.: K3 31; Dn D1.2 32; M1 33.

#### 34

D4 om. from 1 up to उपानीतां in 18<sup>b</sup> (cf. v.l. 2. 33. 19). The MS. is ignored up to the end of the lacuna.

1 K2 वैशं° (for शिशुपाल उ°). — व) S गोविंदस (for वार्णयस). — ै) K3 तिष्ठत्विव; B1 °त्सु सु; T1 G3 °त्स्वसि; G1.3 °त्स्वपि; G4 °त्विह; G6 °त्स्वसिन. — K3 om. (hapl.) 1°-25. — °) G4 महापितः स कीरवी. — व) B1.5 D2 राजेव (B5 °ह); S अराजा (for राजवर्त). K3 पार्थिवार्पणं; B Dn1 G1 M °वार्हणां; Dn2 वीर्हणां; D2.5 °वोर्हणं. K4 Ñ1 V1 राजेवापार्थिवोर्हणं (K4 °णां); D1.8 राजेवापार्थिवार्हणां (D8 °णं).

2 K2 om. 2<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — a) K8 न्यायं; G1 हो। स़ दिन चायं; G1 हो। ति हो।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, prog. Delhi. Digitized by ecangotri

ग्रकामात्पुण्डरीकाक्षं पाण्डवार्चितवानसि ॥ २ बला यूर्यं न जानी ध्वं धर्मः सक्ष्मो हि पाण्डवाः । अयं तत्राभ्यतिकान्त आपगेयोऽल्पदर्शनः ॥ ३ लाहशो धर्मयुक्तो हि कुर्वाणः प्रियकाम्यया । भवत्यभ्यधिकं भीष्मो लोकेष्ववमतः सताम् ॥ ४ क्यं ह्याजा दाशाहीं मध्ये सर्वमहीक्षिताम् । अर्हणामहीति तथा यथा युष्माभिरार्चितः ॥ ५ अय वा मन्यसे कृष्णं स्थविरं भरतर्षभ ।

वसुदेवे स्थिते वृद्धे कथमहीति तत्सुतः ॥ ६ अथ वा वासुदेवोऽपि प्रियकामोऽनुवृत्तवान् । द्भपदे तिष्ठति कथं माधवोऽहीति पूजनम् ॥ ७ आचार्यं मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुपुंगव। द्रोणे तिष्ठति वार्ष्णेयं कस्मादर्चितवानसि ॥ ८ ऋत्विजं मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन । द्वैपायने स्थिते विप्रे कथं कृष्णोऽर्चितस्त्वया ॥ ९ नैव ऋत्विङ्ग चाचार्यो न राजा मधुसद्दनः।

3 G2 om. 3ab. — a) \$1 जानीध्वे. — b) K1 B1 क्षं सुद्दमं; K2-4 M1 धर्मसूद्दमो; B2.6 D1.2 G5 धर्म सुद्दमं; D T1 G1.3.4.6 M2 धर्मसूक्ष्मं (for धर्म: सूक्ष्मो). Ś1 ्राह्न:; K1 प्रांडच. — Ds om. 3°-4°; G₂ reads these ines after 9. Cv seems to have read 3° (at least) wice, once before 4 and once later, perhaps placed u in G2. — °) र्शः तत्रात्यतिकांत; K1 क्षत्राभ्यति°; K3 जानति°; K4 च समृत्यविक्रांत; V1 चाभिभ्यति°; B Dn  $h_{.5}$  च स्मृ $(D_{5}$  सा)त्यति $^{\circ}$ ;  $D_{1}$  च स्मृत्य निष्कांत;  $T_{1}$  अत्र तिक्रांत; G2 M1 Cv (second time) तन्न व्यति°; G3 बाह्यति°; G4 त्वत्राभ्यति°; G5 अत्राभ्यति°; G6 ततोभ्यति°; 🖟 चात्राभ्यति°. Cv cites (first time) अयं त्वत्र (cf. 🖟), with gloss अयं सूक्ष्मो धर्मः; and (second time) ग्यंतत्र. De अयं च तत्रात्यतिकामो (hypermetric); G1 व्यमत्राप्यतिक्रम्य. — d) K2 आपगेया°; K4 Ñ1 V1 Dn ी ह्यापगेयो°; G1 अपगेयो°; G2 कर्मणा त्व°.

4 D<sub>3 om.</sub> 4<sup>ab</sup> (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) K1 ताहशां; 14.8 ताहरां; Bs Gs त्वाहरो (for °शो). K4 धर्मयुक्ति; B1 <sup>61 °</sup>युक्ते. — <sup>8</sup>) Gs प्रतिकाम्यया; Cd प्रिय° (as in text).  $^{\circ}$ )  $K_1$  भवत्यभ्यषिकं;  $K_3$  भवत्येभ्यधिकं;  $B_1$   $G_8$  भव-हिम्यधिको;  $^{\mathrm{B}_{8}}$  संभवत्यधिकं;  $^{\mathrm{G}_{4.5}}$  भवत्वभ्यधिकं. <sup>thes text</sup>, but glosses कमिन कंप्रति । अधि अधिकः भेवति इति योजना (!). K4 B3.6 D1.5 T1 G6 Cv भीष्म; है। भीमं (for भीष्मो). Ds भवत्यधिकं भीष्म (subnetrical). — d) S1 छोकेषु वसतः; K1 °ऽवेव मतः; B₂ ष्युमतः; D1 G6 °षु च मतः; D3 ° ब्ववमतं; G1 ° ब्विभमतः; भा भाषा मतः; G4 ेषु विमतः; Çv cites text. र्श सुखं (क सता); Ds. 5 परं (for सताम्).

5 D<sub>1 om, 5ab</sub>. — a) K<sub>1</sub> स राजा; G<sub>1</sub> ह्यदाता; G<sub>2.6</sub> हिराजा (for ह्यराजा). — b) G1.2 सर्वमभी°. — ') G4 हिंगम्. K<sub>1</sub> B<sub>5</sub> G<sub>2.6</sub> यथा (for तथा). — <sup>d</sup>) B<sub>5</sub> तथा (for यथा). G1.6 अच्युतः (for अर्चितः).

6 a) G1 हि त्वं (for कृष्णं). — b) \$1 K4 Dn D8 कुरुपुंगव (D6 °व:); K1-3 कुरुनंदन (K3 °न:) (for भर°). — °) K2 D1 (before corr.) वासुदेवे. (for बृद्धे).

7 °) G1. 2. 4. 8 M2 वसुदेवो. B1 हि; T1 G3-5 [5]यं (for Sq). — b) K1 B1 प्रिय(B1 हित)कामोनुवृत्तिमान्; Bs D1.2 हितकामोनुवृत्त(D2 °वर्त)वान्; T1 प्रेयमित्यनुवृ°; G1. 2. 6 M2 यथा पुत्रेण (G2 °त्रेषु; G6 °त्रे तु) वृ°; M1 यथा पुत्रेनुवृ°. — °) K1 द्वपदे सित वार्ष्णेयं. — व) De सजानं (m as in text); M पूजनां (for पूजनम्). K1 कथ-मर्चेतिवानसि.

8 b) K1.4 B5 Dn D3.5.6 T1 कुरुनंदन (K4 न:); G3 °पुंगव:. B1.2 स्थविरं भरतर्षभ. — °) D1.2 वार्ष्णेय. — d) \$1 K1. 2 Bs Ds Ge कथम् (for कस्माद्).

9 Gi om. 986. — b) Si कुरुसत्तम; K4 D2 M2 °नंदनः; B2 G5 कुरुपुंगव (B2 °वः). — °) 🖄 K B4 Dn De वृद्धे; V1 Bs Ds. s कुडणे (for विप्रे). — d) G1 स्थिते ज्यासेर्चितः कथं. — After 9, K4 V1 B D1-3.5 ins. a passage given in App. I (No. 19); a variant and expanded form of this passage, given in App. I (No. 20), is ins. in S after 9 (in G2, which reads  $3^{\circ}-4^{\circ}$  after 9, it is ins. after  $4^{ab}$ ).

10 a) Si Ki. 2 Ñi नैवर्त्विङ्गापि; Ks. 4 Vi Bi. 4 Dni D1. 8. 8 नैवर्त्विङ्केव; T1 M नैव चर्त्विङ्क; G1 नैव चत्ति न (corrupt); G2.6 नैव वंद्यो न; G8 (corrupt) न हि चक्रज्ञ; G4 नैव चर्त्विज्ञ; G5 न हि चर्त्विङ्ग. K1. 2.4 D2.6 T1 G1 वा (for च). - b) V1 B1 (m as in text). 4-6 D3. 5 न राजायं बलानुजः; B2 °जा धर्मसूदनः. — After 1000, G1. 3. 5 ins.:

353\* न स्नातको न जामाता कथं कृष्णोऽर्चितस्त्वया। — De om. (hapl.) 10°-11°; G1 om. 10°d. — °) CC-0. Prof. Satya Vrat Spyspi Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri

C. 2. 1354 B. 2. 37. 17 K. 2. 40. 17

अर्चितश्र कुरुश्रेष्ठ किमन्यत्प्रियकाम्यया ॥ १० अथ वाप्यर्चनीयोऽयं युष्माकं मधुसूदनः। किं राजभिरिहानीतैरवमानाय भारत ॥ ११ वयं तु न भयादस्य कौन्तेयस्य महात्मनः। प्रयच्छामः करान्सर्वे न लोभान्न च सान्त्वनात्।।१२ अस धर्मप्रवृत्तस पार्थिवत्वं चिकीर्षतः। करानसौ प्रयच्छामः सोऽयमसान मन्यते ॥ १३ किमन्यद्वमानाद्धि यदिमं राजसंसदि । अप्राप्तुलक्षणं कृष्णमध्येणार्चितवानसि ॥ १४

अकसाद्धर्मपुत्रस्य धर्मात्मेति यशो गतम्। को हि धर्मच्युते पूजामेवं युक्तां प्रयोजयेत । योऽयं वृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्पुरा ॥ १५ अद्य धर्मात्मता चैव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात्। कृपणत्वं निविष्टं च कृष्णेऽर्घ्यस्य निवेदनात् ॥१६ यदि भीताश्र कौन्तेयाः कृपणाश्र तपस्तिनः। नतु त्वयापि बोद्धव्यं यां पूजां माधवोऽर्हति॥ १७ अथ वा कृपणैरेतामुपनीतां जनार्दन। पूजामनर्हः कस्मान्वमभ्यनुज्ञातवानसि ॥ १८

(gloss स्वत्तः). B1. 2. 5. 6 D1-8. 5 अर्चितः कुरुशार्द्रल. — d) T1 किमस्य.

11 De om. 11ab (cf. v.l. 10). — a) K4 D3 वा हार्चनीयो; V1 B Dn D1.2 G1 M1 वाभ्यर्च°; Ds वालर्च° (for वाप्यर्च°). — ) S युष्माभिर्वृद्धिण(G1 °कं.वृद्धिण-; G3 भः कुरु)पुंगवः. — d) B1 अपमानायः

12 \*) Ñ1 V1 भयात्तस्य; G3 °देव; G4 °दन्ये. — b) र्S1 पांडवस्य (for कोन्ते°). — °) K2 D3.5 T1 G3.5 M प्रयच्छाम. Cv cites text. B1 क्रान्सर्वोन्प्रयच्छाम. — a) A few MSS. शांत्वनात्. K2 न लोभान्न यभां च तान् (corrupt).

13 °) S अस्य धर्म(Ms सर्व)प्रधानस्य. — °) K1 करान्नसे; Ks करं तसे; M1 करमसे; M2 करान्सर्वे. — d) K1 Ti सन्यसे.

14 b) र्श यदियं; K1 Ñ1 G2. 6 यद्यं; K4 D8. 6 यादवं; V1 B Dn D1.2.6 यदेनं (Bs °वं); T1 G8 यदित्थं; G4 M1 यदिदं; Gs यदीत्थं; text (यदिमं) as in K2.8 G1 M2. — •) K1 Bs अन्नासलक्षणं ; K4 Ds अराजलक्षणं ; D1 अम्राप्यलक्षणं. — d) K B2-5 Dn1 D5 अर्घेण (K3 अर्थेण); Ñı Dn2 De अर्धेन; T1 M1 अर्ध्येन (for अर्ध्येण). V1 Ds नृप:; Ds न स (for असि).

15 °) \$1 V1 B (except B2) D1-8.5 M1 धर्मराजस्य (for 'पुत्रस्य). — b) T1 G3.5 वची गतं; G1 गतो वचः; G4 च चागतं (for यशो गतम्). Cd cites गतं (as in text). - ') De यो (for को). D1 धर्मच्युतं; G1.2.4 M धर्मास्युते; Gs धर्मोच्युते. K1 पूज्यम्; Bs Ds.s राजा (for पूजाम्). B1 यो धर्म्यामच्युते पूजाम्. — 4) \$1 युक्ते; K1-8 वृत्ते; B2.8 D2 युक्तः; T1 G8-5 एनां (for युक्तां). Ks Dn (!) Ds नियोजयेत्; B1, 2, 8 D1, 2 समाचरेत् (for श्रवो°). Bs Ds. s पूजामेवं समाचरेत्; Gs एवं युक्तात्प्रपूजयेत्. - After 15°d, Bs reads 16°b. - After 15, K4 V1 BD (D4 om.) Gs ins.:

354\* जरासंधं महात्मानमन्यायेन दुरात्मवान्। [ B1.6 अनयेन; D1 भवने च; D2 G3 भयेन च (for अन्यायेन ). Gs (before corr.) महात्मवान् (for दुरा°).]

16 D1 om. 16. — a) K1 अन्यधर्मात्मना चैव; K4 Gs. 4 अद्य धर्मात्मना (Gs 'नां) चैव; G2. 6 कोन्यो धर्मात्मनां चैव. — ) र्रा व्यपदिष्टा; G1 °क्रव्मा; G3.4 ह्यपकृष्टा (G1 ेष्टो); Ge व्यपकृष्टो. Cd cites अपकृष्टा. Ka युधिहर; B1 Ti (before corr.) Et. - After 1625, Gi (which om. 16°-17°) ins. 355\*. — °) र्डा विचित्रं च; K1 च निर्दिष्टं; K2. 8 De हि निर्दि (K8 'बिं) छं; K4 दिशतं च; G2.6 निकृष्टं च (for निविष्टं च). Ñ1 V1 B8-5 Dn D8.5 दर्शितं कृपणत्वं च; B1. 2. 6 D2 कृपणस्वं निमञ्जश्च. Cd cites कृपणत्वं निदिग्धं (v.l. निदग्धं; gloss उपचितं). — d) Kı वार्ष्णेयस्य; K2-4 Ñ1 V1 B (except B2) Dn D2. 5.6 T1 कृष्णे (De 'क्णो )र्घस्य. Ds कृष्णोर्घस्य प्रदर्शनात्.

17 G1 om. 17<sup>ab</sup> (cf. v.l. 16). — a) G4 M2 यदभीताश्च; Cv as in text. र्डा कौरन्याः; Ge कौतेयः Cv as in text. — ) Ks मनस्वनः; B1 D1. 2 तरस्विनः; Cd as in text. — S Cv ins. after 17<sup>ab</sup> (G1, which om.

16°-17°, ins. after 16°):.

355\* राज्ञां तु मध्ये पूजां ते कृतवन्तो गरीयसीम्। [M Cv हि (for तु). G2.8 [5] भिम्यसीं; G4.6 M हि भूयसीं (for गरी°). G1 राज्ञां मध्ये पांडवेय पूजां तामिभ्यसीं. ] - °) \$1 अनु ; D1.2 एतत्; G8 तत्तु (for नतु). त्वया वि-; M1 त्वया हि. T1 बोद्धव्या. K4 D6 न त्वयास्पि (D6 ° या हापि) बोद्धव्यं. — d) B1, 2, 6 D1, 2 पूर्जां यां (by transp.); K4 Ñ1 V1 B3-5 Dn D1(after corr.).2.5 Ti Gi.s.s.s M माधवाहंसि; Di (before corr.) 'बोहंसिं,

SC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colle tion, Y Delji. Digitized by eGangotri





अयुक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनर्वहु मन्यसे।
हिवपः प्राप्य निष्यन्दं प्राशितुं श्वेव निर्जने।। १९
त त्वयं पार्थिवेन्द्राणामवमानः प्रयुज्यते।
तामेव कुरवो न्यक्तं प्रलम्भन्ते जनार्दन।। २०
हिवे दारिक्रिया याद्दगन्धे वा रूपदर्शनम्।

अराज्ञो राजवत्यूजा तथा ते मधुसद्दन ॥ २१ दृष्टो युधिष्ठिरो राजा दृष्टो भीष्मश्र याद्दशः । वासुदेवोऽप्ययं दृष्टः सर्वमेतद्यथातथम् ॥ २२ इत्युक्तवा शिशुपालस्तानुत्थाय परमासनात् । निर्ययौ सदसस्तस्मात्सहितो राजभिस्तदा ॥ २३

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्क्षिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

३५

# वैशंपायन उवाच । तो युधिष्टिरो राजा शिशुपालग्रुपाद्रवत् ।

## उवाच चैनं मधुरं सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ १ नेदं युक्तं महीपाल यादृशं वै त्वमुक्तवान् ।

C. 2. 1370 B. 2. 38. 2 K. 2. 41. 2

[for एतास्). — b) K1 उपानीता; K2 D3 उपनीता; K4 B1 वीतो. — D4 resumes from जनादेन! — Ś1 नादेन; K2-4 B1 T1 G4 वा; D5 वां. — G1 om. [hapl.) 18°-20°. — °) Ś1 अनहें; D5 अहं:; G2 अनहेंन्; भ अनाहें (for अनहें:). T1 G8-5 M transp. कस्माव्य त्वं. — °) K4 V1 B1 D6 G6 वात्महेंस.

19 G1 om. 19 (cf. v.l. 18). — ") K3 G3 खुक्तम्; K4 अयुक्तान्; G2 अयलम्. — b) T1 G3-5 कस्माद् (or पुनर्). — ") K4 हिव्छं; B1 "द्यं. K1 D2.5 क्सिंदं; K2.4 D1.8.6 निर्धंदं; B1 T1 G8.4 M1 Cv क्यंदं; B2 Dn2 निःस्पंदं; B8 निःद्यंदं; B4-6 निःस्पंदं; Cd क्यंदं; B2 Dn2 निःस्पंदं; B4 Cd प्राशिता (Cd gloss क्यंद्र). — d) Ś1 K4 Cd प्राशिता (Cd gloss क्यंद्रा); K1.2 प्राशिताञ्च; Ñ1 V1 प्राशितं (read 'तुं?); D4 तंज्ञ. K1.2 D4.6 M2 चैव (for श्रेव). K3 प्राशितस्थेव निर्वेतः; G2.6 विप्रगेहे च निर्जने.

20 G1 om. 20 (cf. v.l. 18). — ") B8 D1.2 M1 त्या; T1 G2.6 M2 नन्वयं (for न त्वयं). K1 पृथिवीं निणाम, — b) K2 अवमात्मनः; K3 B2-8 Ñ1 V1 Dn Da. 6 G2 अपमानः; G6 अवमानं (for अवमानः). — d) K4 किमंते; D2 प्रलंभस्ते; T1 G8-5 M1 प्रहसंते (G4 ति); G2 किमंते; G6 प्रलभंते; Cd as in text.

2) <sup>4</sup>) K<sub>3</sub> -योगं; G<sub>1</sub> यातृग्; G<sub>2</sub> वा स्याद्; G<sub>6</sub> यास्य (for यादग्). — <sup>5</sup>) K<sub>3</sub> D<sub>1</sub> गंधे; G<sub>6</sub> दंडे (for अन्धे). G<sub>1</sub> कृपदर्शनं; G<sub>6</sub> रवि° (for रूप°). — °) S<sub>1</sub> अराज्ये; K<sub>2</sub> अ(स) राज्ञो; K<sub>4</sub> अराज्ञो; B<sub>5</sub> °जे; B<sub>4</sub> °जा; B<sub>5</sub>m.6 D<sub>2</sub> जे; D<sub>1</sub> (before corr.) आराज्ञि

22 a) Gs दुष्टो; Cd as in text. B2 D3-5 याहग्र (for राजा). — b) Gs दुष्टो; Gs रुष्टो. B (except Bs) De भीमश्च; G2 भीताश्च. K1 B2,8 Ge ताहरा:. — e) G3 दुष्ट:; Ge रुष्ट:. — d) B1 M2 सर्वभेव; G1 सर्वे ते यद् (for सर्वभेतद्). K2-4 De T1 G2-5 यथा तथा; G1 यता यथा. S1 (sup. lin. as in text) सर्वथा कुरुनंदन.

23 <sup>ab</sup>) K<sup>2</sup> De शिशुपालासान्; K<sup>3</sup> °पालेन; Ñ<sup>1</sup> V<sup>1</sup> B<sup>2</sup>. 3. 5 Ds Ge °पालस्तु; B<sup>1</sup>. 6 D<sup>1</sup>. 2 °पालश्च. K<sup>3</sup> परमासने. G<sup>1</sup> शिशुपालः सभामध्ये इत्युक्त्वोत्थाय चासनात्. — °) K<sup>4</sup> सहशस् (for सदसस्). G<sup>1</sup> खपक्षेनिर्येयुस्तसात्. — <sup>a</sup>) B<sup>3</sup>. 6 तथा (for तदा).

Colophon om. in Be; Bi reads it in marg. — Sub-parvan: Śi Di-3.5 अद्योभिहरण; K Bs Dn Di.6 अद्योभिहरण; B² राजसूय and अद्योभिहरण; Bi राजसूय (followed by वासुदेवाधाभिहरण); Gs Mi.2 राजसूय. Bi (om. sub-parvan name) mentions only कृष्णार्धाः हरण; B3 likewise only वासुदेवाधाभिहरण. — Adhy. name: Bs शिशुपालवाक्यं; G1 शिशुपालाधिक्षपः; Gs शिशुपालपुरुषवाक्यं; M² शिशुपालाधिक्षपवचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.).8 34 (as in text); K2 D8 35; Dni 37; S 45. — S'loka. no.: K2 23; K3 24; Dn 31; Di.2 30; Mi 39.

#### 35

1 Ks om. 1. — b) Si उपादधत; Ki अथाववीत; (for उपादवत्). — ') Gi उवाच आतृभिः सार्ध; Go उवाच मधुरं पथ्यं. — ') Bi. 6. 8 शांत्वपूर्वम्; Gi साम (for सान्तव').

2 4) Bs.4 नैवं (for नेदं). — b) B1 याहशो; T1 Gs-5 ताहशं; G1 त्वाहशो; G2 ताहशो; M ताहशे 2. 2. 1370 8. 2. 38. 2 (. 2. 41. 2 अधर्मश्र परो राजन्पारुष्यं च निरर्थकम् ॥ २ न हि धर्मं परं जातु नावबुध्येत पार्थिव । भीष्मः शांतनवस्त्वेनं मावमंस्था अतोऽन्यथा ॥ ३ पश्य चेमान्महीपालांस्त्वत्तो वृद्धतमान्बहून् । मृष्यन्ते चाईणां कृष्णे तद्धत्त्वं क्षन्तुमईसि ॥ ४ वेद तत्त्वेन कृष्णं हि भीष्मश्रेदिपते भृशम् । न होनं त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद कौरवः ॥ ५ भीष्म उवाच।

नासा अनुनयो देयो नायमहित सान्त्वनम्।
लोकवृद्धतमे कृष्णे योऽहिणां नानुमन्यते ॥ ६
क्षत्रियः क्षत्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः।
यो मुश्चति वशे कृत्वा गुरुर्भवति तस्य सः॥ ७
अस्यां च समितौ राज्ञामेकमप्यजितं युधि।
न पश्यामि महीपालं सात्वतीपुत्रतेजसा ॥ ८

(for याहशं). K1 B6 D1.2 च (K1 corr. to व); B1 [S]यं; T1 G1.2.4.5 M2 यत् (for वै). V1 त्वाहशे वंक्तमीहशं; B2-5 D8-5 त्वा(B4 या)हशैर्वक्तमीहशं (D8 शे); D6 याहशं वै त्वयुक्तवान्; G6 त्वाहशो धर्ममुक्तवान् — °) G2 पुरो; G4 पूलो (sic) (for परो). — d) K8 V1 B1.2.6 D4 G1-4.6 Cnp पौरुषं च; K4 पारुष्यं यन्; Dn1 पौरुषं च; D1.2 पुरुषं च; T1 G6 पुरुषं तु. M प(M2 पु)-रुष्य निर्थकः; Cn as in text.

3 a) G1 तु (for हि). K2.4 Dn2 G1.8.4 धर्मपरं;
T1 धर्मपरां; G5.8 धर्म प(G6 धर्मपु)राज्र. B5 राजन;
G6 जेतुं (for जातु). — b) B5 G1.5 नावमन्येत; D1.2
नान्व(D2°व)बुध्यति; T1 G8.4 नैव मन्येत; G6 अवबुध्येत.
K4 Ñ1 V1 B D (except Dn2 D2) T1 G1.4.5 M1
पार्थिव: (B5 कहिंचित्). — b) K2.8 B5 T1 G3-5 भीडमं.
K2.8 B6 T1 G3-5 शांतनवं. K1.2 चैनं; K8 B1 त्वेवं;
G1.2.6 M तेन (for त्वेनं). — b) T1 G2.6 मा त्वं
(G2 त्व-) मंसीर; G1.8.5 M मावमंसीर (G1°द्) (for मावमंस्था). K4 यतोन्यथा; Ñ1 B2-6 Dn D1-3.5
त्वमन्यथा; V1 ततोन्यथा; D4 lacuna; G4 इतोन्यथा;
B1 मावमंस्थाप्यतोन्यथा. Cv cites अतोऽन्यथा.

4 a) Cy also cites यमं (for प्रय); gloss यमसहरां भी दमिति पूर्वणान्वयः. श्री चैतन्; K1 चैमान् (sic); K2-4 V1 Dn D1.8 M1 चैतान्; T1 G8-5 Cy चैनान्; G6 \*माम् (for चेमान्). — b) K1.4 B (except B2.8) Dn D6 G1.2.6 M वृद्धतरान्. K8 त्वत्तो वृद्धतमा बहू (sic). — b) K4 मृषंति; B2.4.5 D8-5 मृष्यंति; G4.6 मध्यं (G6 °षं)ते; M1 मृष्यतरा. T1 G8.4 चाईणं. K8 कृष्णो. — d) T1 G1 तहकं (T1 °क्त्वं); G2.6 किं च त्वं; M2 तहतं (for तहकं).

5. a) B1.6 D1.2 कुळां वे; D6 (before corr.) कुळांन (for कुळां हि). — b) K2 मीडमं. D1 G4 चेदिपतेर्. — b) B8.5 त्वेनं; G2 होवं; G6 हि च (for होनं). G4 यथा. K8 B1.6 D1 G4 M2 वेद; M1 वेत्स (for वेस्थ). — d) V1 B8-5 D8-5 यथायं; G4 तथेनं (for

यथैनं). र्डा देव; B2.5 D3-5 वेत्ति (for वेद). D1.2 कौरवं. K2 (corrupt) यथैवैनेद कौरवा.

6 4) K1.2 नासिन्; B2 नासी; D1.2 नास (for नासा). B2.3.5.6 D1-5 हा (B6 D2 चा; D1 वा) नुनयो (for अनुनयो). \$1 नासायननुयो (sic) देयो; Ñ1 V1 B4 Dn(!) नासी (V1 'सिन्) देयो हानुनयो; K3 तसार्थानुनयो देयो; K4 D6 नासाभिरनुनेतन्यो; B1 नास्य चानुनयो युक्तो; S न चास्यानुनयो देयो (G2.6 राजन्). Cd.n अनुनयः (Cd gloss प्रकुपितप्रसादनं, and so alternatively Cn).

- b) V1 नापि चा'; G1 नाहम' (for नायम'). B1.5.6 शांत्वनं; T1 G2.5.6 M2 सांत्वनां; G4 सांत्वतां. - ') G1 लोकवृद्धितमे; M2 'वृद्धमते. - d) Dn(!) G4 'हंणं (for 'हंणां). K V1 Dn D6 नाभिमन्यते; M2 न तु मन्यते. 7 '') K2 अक्षयः; D5 क्षत्रिया (for क्षत्रियः)

transp. क्षत्रिय: and क्षत्रियं. D8 T1 G6.6 क्षत्रियात्र (for °यं). — b) S1 B1.6 D1.2 G6 रणभृतां. S1 K8 वर. — d) B1 प्रभुर् (for गुरुर्).

8 °) G1 तस्यां (for अस्यां). Ś1 तु; K (except Ks)
V1 B2-5 Dn D8-6 M1 हि (for च). — °) V1 B2-4
D8-5 G6 रणे (for युधि). — °) Ś1 महीपाल; D1
महापालं. T1 न हि पश्यामि महीपालं (hypermetrio).
— °) Ś1 सात्वतीपुत्रसांत्वतं; K1 साकृती ° सात्वतीर्
K2 सांत्वती ° सांत्वतान्; K8 सात्वती ° सांत्वनात्;
सात्वति ° तेजसा; B1.2 सात्वतीपुत्रसात्वतात् (B2 °त्वतः);
D1 °पुत्रमोजसा; D6 °पुत्रसात्वतान्; S कृत्णेनाक्षिष्टकर्मणाः
Cd oites सात्वतात् (gloss सात्वतेन । पंचमी विभक्तिः

॰ प्रत्यथात्).
9 °) \$1 K1.4 Ñ1 B1.8 D2.8 च (for हि). - ')
\$1 अन्य°; K1 B1 अध्य° (for अर्च्य°). \$ अचित्रव्यो
(G2.8 अर्चनीयो) जनार्दनः. — G1.4 om. 9°d. - ')
T1 G5 अर्चि(T1 °चे)तब्यो; M2 पूजनीयो (for अर्चेतीयो).
\$1 K2-4 Dn D6 महाभुजः; M2 महीधरः (for जनां).

D1 G4 M2 वेद; M1 वेस्सि (for B8-5 D8-5 यथायं; G4 तथेनं (for E जिला) (for B8-5 D8-5 यथायं; G4 तथेनं (for E जिला) (for B8-5 D8-5 यथायं; G4 तथेनं (for E जिला) (for B8 om. (hapl.)

त हि केवलमस्माकमयमर्चतमोऽच्युतः।
त्रयाणामपि लोकानामर्चनीयो जनार्दनः॥ ९
कृष्णेन हि जिता युद्धे वहवः क्षत्रियर्पभाः।
जगत्सर्वं च वाष्णेये निखिलेन प्रतिष्ठितम्॥ १०
तस्मात्सत्स्विप बृद्धेषु कृष्णमर्चाम नेतरान्।
एवं वक्तं न चार्हस्त्वं मा भूत्ते बुद्धिरीह्शी॥ ११
ज्ञानबृद्धा मया राजन्बहवः पर्युपासिताः।
तेषां कथयतां शौरेरहं गुणवतो गुणान्।
समागतानामश्रोषं बहून्बहुमतानसताम्॥ १२
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रभृति धीमतः।

from क्षत्रिय° up to बहुब: (in 12°). — °) D4 हि (for च). G4 बार्कोंग्रं.

11 Bs om. 11 (cf. v.l. 10). — b) Ñ1 V1 B1.4.6
Dn अर्चामि (for अर्चाम). Ś1 नेरतं; G1 °रतान्. B2.5
D1-5 कृष्णमर्चामहेचितं; T1 Gs.5 संपूज्यः कृष्ण एव नः
(G3 हि; G5 स:); G4 श्रेष्ठ एव जनार्दनः. — °) D3 एव
(for एवं). K2 B2.6 D1-5 transp. न and च. — d)
\$1 K4 Ñ1 V1 B1 Dn D1.2.8 G3 transp. भूत् and ते.

12 Bs om. 12° (cf. v.l. 10). — °) G1 (before corr.) ज्ञानबृद्धी. G1 हि मे; G2.8 यथा (for मया). — After 12°, G1 ins.:

<sup>356\*</sup> यस्य राजन्प्रभावज्ञाः पुरा सर्वे च रक्षिताः।

- °) Ks S (except G1) गुणवतां (for कथयतां). G4
शीरिर. — द) G4 गुणवते. — f) K2-4 D2.6 G3.5
बहुमतां; G1 °तरान् (for °मतान्). D4 बहून्बहुमता सतां.
13 द) M2 हि (for च). K1 न चान्यस्य (for

प्राच्यस्य). — b) G2.8 धर्मतः (for धीमतः). — °) Ñ1 V1 B1.8-5 D2.4 (before corr.).5 बहुिमः; B2.8 D1 विदिमः; D4 (by corr.) S बहुिन (for बहुशः). — d) G1 नः (for मे). S1 K1 नरेरूप(K1 विहु)श्रुतानि मे; K2 नरेर्भूयो युतानि मे; G2 हरेर्भूयः श्रितानि मे; G6 हरेः सम्बन्ध्युतानि मे.

14 G1 om. 14a-18°; G2.6 M2 om. 14a-16°.

a) T1 G3-5 M1 भयात् (for वयं). T1 कर्मात् (for कामात्). — °) B1.2,6 D1 (m as in text).2 संबंधकं; T1 न संबद्धं (for न संबन्धं). — d) K2.8 D4.5 कृत्यर्थं वा; Ñ1 V1 D1.2.6 कृत्यार्थं वा; B1 कृष्णं चापि (for कृतार्थं वा). K1 नैवार्थं चापि किंचन; T1 G3 कृत्यार्थं चापि कं G3 वापि किं)चन; G4.5 M1 कृतार्थं चा(G5 वा) पि कं M1 किं)चन.

वहुशः कथ्यमानानि नरैर्भूयः श्रुतानि मे ॥ १३ न केत्रलं वयं कामाचेदिराज जनार्दनम् । न संबन्धं पुरस्कृत्य कृतार्थं वा कथंचन ॥ १४ अर्चामहेऽचितं सद्धिर्श्वि भौमसुखावहम् । यशः शौर्यं जयं चास्य विज्ञायार्चां प्रयुज्महे ॥ १५ न हि कश्चिदिहास्माभिः सुबालोऽप्यपरीक्षितः । गुणैर्श्वद्वानिकम्य हरिरच्यतमो मतः ॥ १६ ज्ञानद्वद्वो द्विजातीनां क्षत्रियाणां वलाधिकः । पूज्ये ताविह गोविन्दे हेत् द्वाविष संस्थितौ ॥ १७ वेदवेदाङ्गविज्ञानं वलं चाप्यमितं तथा ।

C. 2. 1387 B. 2. 38. 19

15 G1. 2. 8 M2 om. 15 (cf. v.l. 14). — 4) V1 B3
D3. 5 T1 G3. 5 M1 अर्चयामो (M1 भ); D1 (m as in text) अर्घामहे (for अर्चा). D4 अर्चमोर्चित तं सिंदर;
G4 अर्चयत्यच्युतं सिंदर. — 5) K1 युधि (for भुवि).
S1 K4 Dn D8 G4 भूतसुखावहं; K1-3 V1 B D1-5 भीमपराक्रमं; Ñ1 भीमसुखावहं (for भौम). See Addenda. G3 सर्वभूतसुखावहं. — 6) K3 यत्य (for यश:). V1 B3.4 महाराज; B5 D3-5 T1 G3-5 M1 वलं चात्य; D1 ज [marg. adds यं] चारस्य (for जयं चात्य). — 6) K2 विज्ञयाचाँ; K3 विज्ञायाद्यं; D3 विज्ञायात्य (for व्याचाँ). Ñ1 V1 B Dn2 D1-3.5 T1 G4 M1 प्रयुद्धम (D3 आ) हे; G3 प्रमाज्महे.

16 G1 om. 16; G2.6 M2 om. 16<sup>ab</sup> (of. v.l. 14).

— a) K4 Dn De च (for हि). Śi किंचिदिहा°; G3
कश्चिदिवा°. — b) K4 सुबलो; V1 B2-4.6 D1-5 दुर्बलो;
B1 स्वबलो. T1 G5 सुखं लोड्य परीक्ष्य वै; G8.4 M1
सुबालोपि (G4 °ले वि-; M1 °लोप्य) परीक्ष्य वै. — °)
D3 गुणे (for गुणेर्). T1 G (G1 om.) अन्यान; M1
अर्च्यान् (for वृद्धान्). M2 गुणेरर्च्यानितिक्रस्य. — d) G2
हिरिम् (for हिर्रू). Ñ1 सम; B3 हि न: (for मत:).

17 G1 om. 17 (cf. v.l. 14). — a) र्डा ज्ञानवृद्धिः; K2 वृधो. — After 17ab, K4 V1 B D ins.:

357\* वैद्यानां धान्यधनवाज्द्यदाणामेव जन्मतः।

— °) ई। K2.3 पूज्यो (K2 °ज्या) द्वाविष; K1 पूज्येन्यो द्वाविष; K4 B3.4 पूज्ये (B3 °ज्यो; B1 °ज्ये) ताविष; B1 पूज्योसाविह; Dn(!) पूज्यतायां च; D4 पूज्यताविह; D6 पूज्यसाविष; T1 M1 युज्येते तौ च; G2 युज्यते ते च; G8-5 युज्यते तौ च; G6 युज्यते तौ च. \$1 गीविद; B1 °दो; S कृषो वै. — d) \$1 K3 ताविष; K2 युद्धापि (for द्वाविष). T1 G2-5 M संमतौ (for

नृणां हि लोके कस्यास्ति विशिष्टं केशवादते ॥ १८ दानं दाक्ष्यं श्रुतं शौर्यं हीः कीर्तिर्बुद्धिरुत्तमा । संनतिः श्रीर्धतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते ॥ १९ तमिमं सर्वसंपन्नमाचार्य पितरं गुरुम्। अर्च्यमर्चितमर्चाईं सर्वे संमन्तुमईथ ।। २० ऋत्विग्गुरुर्विवाद्यश्र स्नातको नृपतिः प्रियः। सर्वमेतद्धृषीकेशे तस्माद्भ्यर्चितोऽच्युतः ॥ २१

कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः। कृष्णस्य हि कृते भूतिमदं विश्वं समर्पितम् ॥ २२ एष प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चैव सनातनः। परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्माद्वद्भतमोऽच्युतः ॥ २३ बुद्धिर्मनो महान्वायुस्तेजोऽम्भः खं मही च या। चतुर्विधं च यद्भ्तं सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥ २४ आदित्यश्चन्द्रमाश्रेव नक्षत्राणि ग्रहाश्च ये।

संस्थितौ). पि क्षत्रज्ञाविप सत्तमौ.

18 G1 om. 18abs (cf. v.l. 14). — b) D4 धनं (for बलं). \$1 चाप्यधिकं; K4 Dn(!) Ds चा(Ds वा)-स्यधिकं (for चाप्यमितं). — ed) K4 Ñ1 V1 B6 Dn transp. हि and लोके. Ks Ñ1 V1 B D कोन्योस्ति; T1 G2.6 M कश्चास्ति (for कस्यास्ति). K4 Ñ1 V1 B D (D1.2 marg.) T1 G2.6 M विशिष्ट:. K2 (corrupt) नृणां लोकोस्ति लोको हि कश्चास्ति केशवावृते.

19 °) Gs कृतं (for श्रुतं). Bi Gs वीर्यं; Gs कीर्तिर् (for शौर्य). — b) G4 प्रा-; G5 धी: (for ही:). K2 बुद्धिरुक्षणं; Ds (before corr.) बुद्धिसत्तमा. Gs बुद्धि-रुत्तमसंनतिः. — <sup>ed</sup>) Dn(!) G1 संततिः; G8 श्रीः पुष्टिः (for संनति:). D4 G1.2 श्री-; G8 च (for श्रीर्). Ti G1-5 M transp. तुष्टि: and पुष्टि:. Ge बुद्धि (for पुष्टि°). Ñ1 निरता°; D1 (before corr.) नियुता° (for नियता°).

20 4) K1 तमेवं- (for तमिमं). K1 गुणसंपन्नम्; K8 B8-5 D8-5 M1 Cn(!) 2 K4 Dn (erroneously!) Ds सत्व (for सर्व ). — b) G1 आय च (for आचार्य). - °) K4 B1 Dn1 D4.8 T1 G6 अर्घ्यम्; G8 अर्चाम् (for अच्येम्). K4 अच्येतम्; G1.2 अच्युतम्; G8 अचितुम् (for अर्चितम्). 🖄 V1 अर्घाई; T1 G अर्चा(G3.5 च्यां)मः (for अचीहं). K1 अभ्यचैतमनर्थाहं; Dn2 अर्घ्यमर्चितवानस्मि; M अभ्यर्घ्यतममर्चाम ( M2 °स्यामः). — d) B2 सर्व. K4 Dn D3.6 संक्षंतुम्; B3 शंसितुम्; Ds शंसंतुम् (for संमन्तुम्). D2 अईसि. D1 सर्व वक्षंतुमहिस.

21 a) K1, 2 गुरु-; De मनुर् (for गुरुर्). S तथाचार्यः (G2.8.8 M2 'ये) (for विवाहाआ). — b) K4 D3 G6 M2 नुपतिप्रिय:. Bs प्रभु: (for प्रिय:). — °) Ks.4 B1-5 Dn Ds-5 Gs-5 M1 ह्योंकेश: (K4 °शे; D3 °श). — d) B1.2(m as in text). 8.6 D1.2 सया (for Sच्युत:). - After 21, B4 ins. 358\*.

22 Ka transp. 22 and 23. - a) G1 = (for fg).

Ge कृष्णो हि सर्वेङोकानाम्. — °) 🕸 °रथ; К₄ °रहः De 'रिह (for 'रिप). Si lacuna; K1.8 Ñ1 V1 B (B1 marg.) Dn1 (before corr.). n2 D3-6 G1.4.6 Ma Cn (p as in text) चान्यय:; B1 चात्यय:; Gs चाप्यया (for चाप्ययः). Cd cites अप्ययः (as in text). — ') Ti तु कृते; G2. 8 प्रकृते (for हि कृते). Si lacuna; K Ñī V1 Dn De विश्वम्; T1 भूतिम् (for भूतम्). Cd cites कृते and भूतं (as in text). — d) K1 इह (for हरं). Ś1 K2.4 Ñ1 V1 Dn De भूतं; K1.8 जातं; Cd विश्वं (as in text). Si K Bs Dn D3-8 G1 चराचरं (for सम°). Cn cites भूतं (in either 23° or 23d).

23 K2 transp. 22 and 23. — a) K N1 D1.2.6 एषा; G4 एवं (for एष). K3 प्रभृति:; Cd प्रकृतिः (as in text). B1 अन्यमा; D3 S अन्यक्तः; Cd as in text. - ) D1 कृता (for कती). \$1 चैष (for चैव). D1 सनातनी. — After 23ab, K3 repeats 22°-23b (with v.l. as above). — °) K1 एवं च; K2.8 B1 De M1 प्रं च; D1.2 प्रस्य; T1 G2 वरश्च (for प्रश्च). — d) K4 अर्च्यतमो; V1 B2-6 D पूज्यतमो; G1.6 वृद्धतरो (G1 °तो). र्श मतः (for Sच्युतः). — After 23, B3 T1 ins. 358\*.

24 a) K4 Ñ1 V1 B (except B1.3) Dn De #64; Ds सहा-; Cd.n सहान् (as in text). — ै) Gf महीद्वयं; Ge महीधराः (for मही च या). G1 तेजीविध कमेही च यः. — °) पि चतुर्विशचः पि चतुर्वर्गं च हि यदूपं (for यद्भतं). -d)= $25^d$ .  $K_4$  सर्वकृष्णप्रति - After 24, S1 K1. 8 Ds. 6 ins. 358\*.

25 Si Ki. 3 Ds. 6 om. (hapl.) 25. — 6) Gs आदित्य. K2 वायुर् (for चैव). — b) Gs गृहाम M1 तथा (for च ये). — °) K2.4 B1 Dn T1 दिश् विदिशश्चेव; D1 दिशश्च प्रदिशश्चेव; G1 दिशश्चेवोपिदश्च — K2.4 B1 (marg.) Dn D1.2.4.5 ins. after 25: \$1 K1.8 D8.6 (which all om. 25) ins. after 24: B8 Ii

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by Crangon 21:

दिशश्चोपदिशश्चेव सर्वं कृष्णे प्रतिष्ठितम् ॥ २५ अयं तु पुरुषो वालः शिशुपालो न बुध्यते । सर्वत्र सर्वदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ २६ यो हि धर्मं विचिनुयादुत्कृष्टं मतिमान्नरः । स वै पश्येद्यथाधर्मं न तथा चेदिराडयम् ॥ २७

सद्युवालेष्वथ वा पार्थिवेषु महात्मसु । को नाई मन्यते कृष्णं को वाप्येनं न पूजयेत्॥२८ अथेमां दुष्कृतां पूजां शिशुपालो व्यवस्थति । दुष्कृतायां यथान्यायं तथायं कर्तुमईति ॥ २९

C. 2. 1400 K. 2. 38. 33 K. 2. 41. 94

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चित्रंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

358\* अग्निहोत्रमुखा वेदा गायत्री छन्दसां मुखम्।
राजा मुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो मुखम्।
नक्षत्राणां मुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां मुखम्।
पर्वतानां मुखं मेर्स्गारुडः पततां मुखम्।
ऊर्ध्वं तिर्थगधश्चैव यावती जगतो गतिः।
[5]
सदेवकेषु लोकेषु भगवान्केशवो मुखम्।

[(L. 3) \$1 K2.3 तपतां; K1 तपसां (for तेजसां).
— (L. 4) K1 वर:; K4 सुखं; Cd सुखं (as above).
— (L. 5) K4 D1-4 ऊर्ध्व- (for ऊर्ध्व). K3 अधक्षेषा; K4 अधस्पेप (for अधक्षेव). K2 जगती पति:; G4 जगतां गतिः.
— (L. 6) \$1 K1 Dn2 D4 सदैवते(Dn2 D4 °के)षु; K4 स देवेषु च (for सदेवकेषु).]
— On the other hand, T1 G1.3.4 (om. line 1).5.6

ins. after 25:
359\* एष रुद्धश्च सर्वात्मा ब्रह्मा चैष सनातनः।

अक्षरः क्षररूपेण मानुषत्वमुपागतः। [(L. 1) Gs एष; Gs वैन (for चैष). Gs पितामहः (for सना°). — (L. 2) T1 °त्वमिहागतः.]

26 °) B1. 2. 6 हि; B4 च; D5 चु (for तु). — °) T1 पालो जुबध्यते. — °) T1 सर्वधा. Ñ1 G (except G5) कृष्णस (for कृष्णं). — °) D1. 2 तदा देवं (for तसादेवं). K4 D1 (before corr.) G2 प्रभाषसे. D3-5 कोवाप्येनं न पूजयेत्.

27 a) D3-5 G3-5 धर्मान् (for धर्म). K1 वितत्तीयान्;
K2 विचिन्सुयाद् (corrupt); Ñ1 प्रचिनु ; V1 B2-6 Dn2
D3-5 विवृण् ; Cd (as in text) विचिनुयात् (= कुर्यात्).
b) V1 प्रकृष्टं; D3.5 G2.4.5 M2 उत्कृष्ट ; Cd उत्कृष्टं (as in text). — °) Dn2 (before corr.) सर्वे:; D4 सर्वे (for स ने). K4 प्रये; D2.4 प्रयद् (for प्रयेद्). Ś1 यथा तत्वं; Dn2 (before corr.) यथा धर्मे; G6 अधाधर्मे. — d)
Ś1 K2 D6 यथा; Cd तथा (as in text).

28 Dns transp. 28 and 29. — °) K4 सवृद्ध-

M1 [S]नई; G2 नई (sic); G3 नाभि (for नाई). G3 मजुते (for मन्यते). — d) V1 D3-5 वा होनं; T1 G1 वा(T1 ना)प्येवं.

29 Dn2 transp. 28 and 29. — ") Ś1 अथेमां; K4 B4 Dn(!) D6 अथेनां; B2 यथेमां; T1 G3.5 अय वा; G1 अथेव; G4 अधिमां (for अथेमां). — ') K4 ज्यवस्थिति. — ') D6 T1 दुष्कृतानां; G1.8 सुकृतं वा; G2 दुष्कृतां वा; G4.5 M1 सुकृतां वा; M2 दुष्कृते वा (for 'तायां). K1 B (except B5) T1 यथान्यारयं; Cd 'न्यायं (as in text). — ') D1 (m as in text) तथाहं. K1 तथा स्वं कर्तुमहिसि; V1 B3.5 D3-5 तथा कर्तुमिहाहिति. — After 29, S ins. a passage comprising several addl. adhy. given in App. I (No. 21). Cv cites many readings in this passage.

Colophon om. in S. — Sub-parvan: Śi K Bs Dn D3-s अधोसि(Śi Dn2 अध्योसि-; K2 धोदि)हरण; Bi D1.2 शिशुपालवभ; B2.s राजसूय, अध्योसिहरण and शिशुपालवभ (Bs om. the third one). Bs.4 (both om. sub-parvan name) mention only वासुदेवाधौसिहरण. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.) 35 (as in text); K2 D3 36; K4 34; Dn1 38. — S'loka no.: K2.s 32; Dn D1.2 33; M1 30.

36

1 After the ref., Gi om. 1-4. — ") D1 एवमुक्तस. Ks T1 भीडमे. — ") S1 Ks.4 Dn D6 महाबङ:; Ñ1 "मना:; D4 "यश: (for "यशा:). — ") D1.2 आजहार (for ब्याजहार). S1 [उ]त्तमं; G1.2 [अं]तरे; G6 ततस (for [उ]त्तरं). K1.2 पश्चात (for तत्र). — ") Ñ1 सहदेव: प्रतापवान्; B8-6 D8-5 "देवो महामना:; T1 Gs.5.6 M "देवोर्थ(T1 "इ)तत्विवत्; G1.2 देवस्तु तत्विवत्.

३६

वैशंपायन उवाच। एवमुक्तवा ततो भीष्मो विरराम महायशाः। व्याजहारोत्तरं तत्र सहदेवोऽर्थवद्रचः ॥ १ केशवं केशिहन्तारमप्रमेयपराऋमम्। पूज्यमानं मया यो वः कृष्णं न सहते नृपाः ॥ २ सर्वेषां बलिनां मुर्झि मयेदं निहितं पदम्। एवम्रुक्ते मया सम्यगुत्तरं प्रत्रवीतु सः ॥ ३

मतिमन्तस्तु ये केचिदाचार्यं पितरं गुरुम्। अर्च्यमर्चितमर्चाईमनुजानन्तु ते नृपाः ॥ ४ ततो न च्याजहारैषां कश्चिद्धद्भिमतां सताम्। मानिनां बलिनां राज्ञां मध्ये संदर्शिते पदे।। ५ ततोऽपतत्युष्पवृष्टिः सहदेवस्य सूर्धनि । अदृश्यरूपा वाचश्राप्यञ्जवन्साधु साध्विति ॥ ६ आविध्यदिजनं कृष्णं भविष्यऋ्तजलपकः।

2 G4 om. 2 (of. v.l. 1). Before 2, D1.2 T1 G2.8 M ins. सहदेव:. — ") Ñ1 केशिहतीरम्. — ") V1 B3.4.6 अप्रमेयं महाबलं; S (G4 om.) अप्रमेयमारिंदमं. — After 2ªb, S (G4 om.) ins.:

360\* सर्वेलोकेश्वरं कृष्णं विज्ञाय पुरुषोत्तमम्।, which is followed by 4. — \*) K1 कुळा; K2 Dn2 यो वै; V1 योद्य (for यो वः). S यो वा न सहते राज्ञां (M1 कश्चिद्). — d) K1 यो वै (for कुछां). \$1 K1.2 V1 B1 D1, 2. 6(before corr.) नृप: (for नृपा:). S (G4 om.) कश्चिल(M1 राज्ञां स)बलवाहनः. Cf. passage No. 21 of App. I (line 7). — After 2cd, G1-3 M1 ins.:

<sup>361\*</sup> क्षिप्रं युद्धाय निर्यातु शक्तश्चेदत्र मे युधि। [ This line has occurred in passage No. 21 of App. I (line 8). — M1 यद्यवद्या कृता मया (for the post. half). ]

3 G4 om. 3 (cf. v.l. 1); G1.2.6 M om. 3ab. — °) K1-8 तसेदं सकलं मूर्झि; T1 G8.5 तस्य मूर्झि सुसंन्यसं. - b) K2-4 D4 दाशेंतं (for निहितं). K1 मया विन्यस्यते पदं; V1 ममेदं सकछं पदं; T1 G8.5 राज्ञः सन्यं (Gs lacuna for these words; Gs सर्व for सब्यं) पदं मया. — Cf. passage No. 21 of App. I (line 9). - 3°d occurs (with v.l.) in passage No. 21 of App. I (line 10). — ) Ba इत्यम् (for एवम्). K2 G8.4 उक्तों; G1.2 °कं (for °के). G4 हेतुर् (for सम्यम्). — d) Ga में (for सः). — After 3, Dn(!) Da ins.:

362\* स एव हि मया वध्यो भविष्यति न संशयः। 4 G4 om. 4 (cf. v.l. 1). S (G4 om.) reads 4 after 360\*. - a) K B (except Bs) Dn De = (for तु), S (G4 om.) तमिमं सर्वसंपद्मम्. — b) V1 B5

Ds-5 नृपतिं; Bs भूपतिं (for पितरं). - °) K2 (corrupt) अभ्यम्; K4 D3 T1 अर्घ्यम् (for अर्च्यम्). K1 अर्चोद्यम् (sic); Ks अर्चेति; K4 Dn1 D3 अर्घाहम; Ñ1 D8 अर्चाहम; Dn2 Ds अर्घाहम; S (G4 om.) असाभिः (for अर्चाहम्). — d) Ks हानु- (for अनु-). S (G4 om.) सर्वे संमंतुमह्थ.

5 b) Bs तेषां; Gs किंचिद् (for कश्चिद्). — ed) Me transp. राज्ञां and मध्ये. Si K4 Be Dn De वै (for सं-). G4 पथि (for पदे). K3 मध्ये संदर्शितं पदे; Ñ1 अवध्ये दार्शित पदे; B1 D1.2 अचित्ये द्शिते (B1 पिते; D1 'शिंने) पदे.

6 °) K1 अदृष्ट्यूवी; K3 De अदृश्यरूप-; N1 S ° इयदेहा (G4 ° इया देव-). — d) Ś1 [अ]प्रज्ञुवन्; V1 B2. 8. 5 D1-5 निश्चेर: (for [अ]प्यज्ञवन्). S साधु साध्विति चानुवन्.

7 Before 7, K4 ins. नारद उ°. — a) K1.4 D8 G अविध्यद्जिनं; K2 Bs.4.6 D1.2 G3 आविध्यद्जितं (K) °मं); Ks आविध्य वृज्ञितं; Ñ1 V1 Dn1 M2 अविध्यद्जितं;  $^{\mathrm{B_1}}$  आराध्य यजितं;  $^{\mathrm{B_6}}$  प्राविध्यद्जिनं;  $^{\mathrm{T_1}}$  आविद्ध $^{\circ}$ ;  $^{\mathrm{G_1.5.5}}$ आविदय सदनं; M1 आविध्यादिजनं. Cd oites आविध्यत (as in text). K2 S हुद्दो; K3 कुल्लो (for कुल्ला). — ') K2 भविश्यभूत'; Dn2 भविष्याद्धतं. भविष्यद्भृतभावनः. — °) K1 B1m T1 G4 सर्वसंश्य (B1 orig. °संगक)निर्मुक्तो; K2 °निर्मुक्ता. — 4) \$1 सर्व योगवित्; K1 °लोकजित्; V1·B D1-5 T1 G8.5 M °धर्मवितः - After 7, Dn D1.4.5 ins.:

<sup>363\*</sup> उवाचाखिलभूतानां मध्ये स्पष्टतरं वचः । कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्चियय्यन्ति ये नराः। जीवन्मृतास्तु ते ज्ञेया न संभाष्याः कदाचन।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 180 Delhi. Digitized by eGangotri (for °तरं). — Before line %

सर्वसंशयनिर्मोक्ता नारदः सर्वलोकवित् ॥ ७
तत्राहूतागताः सर्वे सुनीथप्रमुखा गणाः ।
संप्राह्ययन्त संकुद्धा विवर्णवदनास्तथा ॥ ८
युधिष्ठिराभिषेकं च वासुदेवस्य चार्हणम् ।
अञ्चवंस्तत्र राजानो निर्वेदादात्मनिश्चयात् ॥ ९
सहिद्भवर्धिमाणानां तेषां हि वपुरावभौ ।
आमिषादपक्रष्टानां सिंहानामिव गर्जताम् ॥ १०
तं बलौधमपर्यन्तं राजसागरमक्षयम् ।
कुर्वाणं समयं कृष्णो युद्धाय बुबुधे तदा ॥ ११

पूजियत्वा तु पूजाई ब्रह्मक्षत्रं विशेषतः।
सहदेवो नृणां देवः समापयत कर्म तत्।। १२
तिसम्बन्ध्यचिते कृष्णे सुनीथः शत्रुकर्षणः।
अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्॥ १३
स्थितः सेनापतिर्वोऽहं मन्यध्वं किं नु सांप्रतम्।
युधि तिष्ठाम संनद्य समेतान्वृष्णिपाण्डवान्॥ १४
इति सर्वान्समुत्साद्य राज्ञस्तांश्चेदिपुंगवः।
यज्ञोपघाताय ततः सोऽमन्त्रयत राजिभः॥ १५

C. 2. 1412 B. 2. 39. 13 K. 2. 62. 13

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि षद्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ समाप्तमर्घाभिहरणपर्व ॥

D4 ins. नारद उ°. ]

8 \$1 K4 D (except D2.5) read 8-11 after 15.

— ") K1 तत्राईणागमे; Ñ1 'हूतागणाः; V1 'हूतास्ततः; B1.2 D1.2 'हूताश्च ते (B1 ये); B4 तदाहूतागताः; T1 तत्राश्चतागताः; G1.2 शत्रुभूताहिताः; G5 तमाहूतागताः.

— ") D1 गताः; S नृपाः (for गणाः). — ") K3.4 Dn D6 समद्दयंत; B3 D1.2 संप्रद्वः; S प्र(G8 अ)त्यदः. K2 संक्रद्धो. — ") B1 तदा (for तथा). B6 विचित्रवद्यास्तथा; S विवर्णाः कोधमूर्व्छताः.

9 For sequence in \$1 K4 D (except D2.5), cf. v.l. 8. — a) K1 युधिष्ठिरे चाभिषेकं तु (hypermetric); K3 युधिष्ठिरेभिषेकं च. — b) \$1 वाईणं; B D2.5 चा(D5 वा)ईणां. S द्वाणे पूजां च ताहशीं. — After 9ab, K4 Dn D1-3.5 ins.:

364\* न स्याद्यथा तथा कार्यमेवं सर्वे तदाबुवन् । निष्कर्षानिश्चयात्सर्वे राजानः क्रोधमूर्छिताः।

[(L. 1) D2 तसाद् (for न साद्). D1.2 तथा° (for तदा°). — (L. 2) K4 corrupt.]

•) T1 Ge विज्ञवन्; Gs. 5 M1 इयज्ञ°. — d) S1 D4 निर्वेदाना(D4 °ज्ञा)रमनिश्चयात् (D4 °न्); B1.6 m M2 निर्वेदास्म(B6 m °र्थ)विनिश्चयात्

10 For sequence in \$1 K4 D (except D2.5), cf. v.l. 8. D6 om. 10°-11°. — °) K1 M1 आमिषादवदृष्टानां; K4 आमिषादवकृष्टानां; G6 M2 आमिषादप(G6 °प्र)हृष्टानां. — व) D1 गार्जितं; D1 (before corr.) G1
गर्जितां.

11 For sequence in \$1 K4 D (except D2.5), of. v.l. 8. — Ds om. 11<sup>ab</sup> (of. v.l. 10). — a) K1 तं जनीवम्; K4 D4 G5 M1 तहले; B1 तुमुलो (for

तं बली°). — °) S °मन्ययं (for °मक्षयम्). — व) र्छ। तथा (for तदा).

12 For sequence in Si K4 D (except D2.5), cf. v.l. 8. In D1, 12-15 are repeated after 11, and cancelled. — Before 12, some MSS. add वैशं उ° (or वैशं°). — a) N (except K1 Ñ1 V1 B1 D2.4) च (for नु). Ñ1 V1 B Dn2 D3.6 प्जाहोन. — b) K1.2 विशेषवत्; K3° षवित् (for ° षतः). K4 Ñ1 V1 B D (except D4) G8 ° क्षत्रविशेषवित्. — °) S सहदेवो विशेषज्ञ:. — d) Š1 समुपायत. G1 कर्मकृत.

13 b) K2.3 चेदिराद; D4 सनाथ: (for सुनीथ:). K1-3 D5 T1 G8-5 M शत्रुकर्शन: (D5 °नं); B1 D2 °तापन:; G1.2 °सूदन:; G6 °दर्शन: (for °क्ष्पण:). — °) K1.2 Ñ1 D2 G4 अभिताम्रे ; K4 अतिताम्रा . K1 रोषाद; Ñ1 V1 D2.5 T1 G1.2.4.6 M2 क्रोधाद (for कोपाद). — d) T1 उवाच वस्रधाधिपान.

14 a) K2 स्थितः; Ñ1 S (except M1) हितः (for स्थितः). V1 B2-6 Dn D1 यो; D3 वा (for वो). — b) Ñ1 V1 B1 D2 ब्रुवध्वं (for मन्य'). K1-3 Ñ1 V1 B Dn D6 तु (for नु). T1 G1-4 M मर्ष(G3 मृष)यध्वं किमीदशं; G5 मन्यध्वं किमीदशं (submetrical); G6 (corrupt) महर्षयमकीदशं. — b) K1 D5 G3-6 M1 अधितिष्टाम (G4 h); K2 B1 D3 युधि तिष्टामि. — b) D2.4 G1.2 M2 समेता (for तान्). M2 पांडवें:.

15 °) S तदा (Gs ततः; M1 सदा) (for इति).

K1 समुत्थाप्य; K2 °त्सद्य; B1 °च्छाद्य; Dn D1,2.6
(sup. lin.) Gs M1 °त्साद्य; D8 समासाद्य; T1 G2
समुत्सार्य; G1 °चार्य; G6 °चाह्य (for °त्साद्य). — °) K2
राजसांश्चेदि°; B1 स राज्ञश्चेदि°; D2 राज्ञस्वां चेदि°; T1 G1

30

वैशंपायन उवाच। ततः सागरसंकाशं दृष्टा नृपतिसागरम् । रोषात्प्रचलितं सर्वमिदमाह युधिष्ठिरः ॥ १ मीष्मं मतिमतां श्रेष्ठं वृद्धं कुरुपितामहम् । बृहस्पतिं बृहत्तेजाः पुरुहृत इवारिहा ॥ २ असौ रोषात्प्रचिलतो महान्नुपतिसागरः।

M1 नृपतींश्चेदि ; G8.4.6 नृपतिश्चेदि . — ") K1.2 राज्ञी-पघाताय; Ds यज्ञोपया°. V1 तदा (for ततः). S यज्ञो-पद्यातं पार्थानां. - d) K2.4 B1 D2.5 स (B1 D5 सं-) मंत्र°; S अ(G1. 2 M2 आ)मंत्र .

Colophon, - Sub-parvan: \$1 K2-4 B5 Dn D4-6 अर्घा(Śi Dna °ध्यां)भिहरण; Ki अर्घाभिदाहरण (sio); B1.8.4.6 D1.2 शिशुपालवध; B2 D3 राजसूय, अर्घा(D8 ° ध्यां)भिहरण and शिशुपालवध (Ds om. the last); Ge M1 राजस्य. To the above, S1 K1-8 Dn D4.6 add समाप्त. — Adhy. name: Gs शिशुपालकोध:; Ge यज्ञोपघातमंत्रः. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg. sec. m.) 35; K2 D8 37; K8 36 (as in text); Dn1 39; Dn2 42; S 69 (G4 46). - S'loka no.: Dn 18; M1 16.

MS. D4 is written in a different hand from this adhy. up to the end of the parvan.

1 b) Bs. s. s (m as in text) Dn Ds. s M1 \* 中 表 表 (for °सागरम्). \$1 K4 इष्ट्रा तन्नुपमंडलं. — After 1ª, K4 V1 B D (except D4.6) ins.;

365\* संवर्तवाताभिहतं भीमं शुब्धमिवाणवम्।

[ V1 B2.8 भीष्मं (for भीमं). V1 Bem कुद्धम् (for ् धुब्धम्). D1. 2 मीमक्षोभ्यमिवाणेवं. ] — G1, 2 om, 1°-2d, — °) D8 प्रवित्तं; T1 प्रचित्तो (sic). Ñ1 राजन् (for सर्वम्). — d) D4 इदमाहा

2 G1, 2 om. 2 (of. v.l. 1), - a) \$1 K B1, 2, 4 D (except Ds. 5) मुख्यं (for श्रेष्टं). — b) K4 D4 वृद्धः. — ') K2.4 बृहस्पति-; S (except Gs; G1.2 om.) प्रजापति. ई1 V1 D4 महातेजा: (D4 ज:) (for बृहत्तेजा:).

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne

अत्र यत्प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३ यज्ञस्य च न विष्ठाः स्यात्प्रजानां च शिवं भवेत । यथा सर्वत्र तत्सर्वे ब्रूहि मेऽद्य पितामह ॥ ४ इत्युक्तवति धर्मज्ञे धर्मराजे युधिष्टिरे । उवाचेदं वचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः ॥ ५ मा भैस्तवं कुरुशार्द्ल श्वा सिंहं हन्तुमहिति।

— d) S (G1.2 om.) शतकतुर् (M1 °तुम्) (for पुरुहत). 3 Before 3, T1 G4-6 M ins. युधिष्ठिरः. — ") D4 प्रचलतो. — <sup>8</sup>) K2. 3 De T1 G5 महानुपतिसागरः (T1 रं). — °) Ñ1 G2 यत्र; D1.2 तत्र (for अत्र). K2-4 B1 प्रतिकर्तेब्यं; G4 °वक्तब्यं; G5 °वक्तब्यं (for °एक्तब्यं). Cnp अत्र स्वन्तं भवेद्यन्नः. — d) Ks. 4 पितामहं (K4 °हः).

4 a) Ks G4.5 न च (by transp.). Ks Ge विश्ल. K4 जज्ञस्य च विधानं स्यात्; B1.2 D1.2 यज्ञस्य निर्विष्ठकरं — b) Si K D (except Di. 2) G3. 4 हितं (for शिवं). Ñ1 हि न:; B1 हितं; D1.2 M सहत्; T1 G5.6 च नः; Gs च यत्; G4 वच: (for भवेत्). G1.2 तद्वदस्व कुरूतम (G2 °द्वह). — °) B1. 3. 6 D1. 2 सर्व स्यात्; B2 क्षेमं स्यात् B4.5 Ds न: स्वं(Ds corr. to स्त्वं)तं (for तत्सवं). Ks यथा [त] द्रृहि मंत्रं त्वं; Ds यथा सर्वं न नस्त्तं; T1 G8-6 M यथा हि (M च) पूर्ववत्स(G6 'त्यू)वं; G1.2 प्रजानामधिपं पूर्व. — d) B D1-8.5 तथा ब्रूहि; S बूहि महां (for बूहि में Sदा). K4 T1 पितामह: \$1 D4 बृहि में कुरुपुंगव.

5 °) Ds धर्मज्ञ; Gs. 4 धर्मिष्टे; Gs राजेंद्र. — ) Ks धर्मपुत्रे (for °राजे). — ब्बे) T1 वचनं (for [इ]दं वची). S1 भीष्मस्तत्र; S काले भीष्मः (for भीष्मस्ततः). К2.8 प्र °पितामह ( T1 °हं).

6 Before 6, G1. 2. 6 M ins. भीष्मः. — ab) \$1 B2. 5 D8-5 भैने; B1 भीने; B1m. 8.4 भैषीस (for भैहवं). S1 कुलशार्द्ल; Ñ1 नृप°; V1 न च काँतेय; B8.4 त्वं न काँतेय (for कुरु°). K2 Ds 'शार्दूलश्चासिंहं; K8 'शार्दूलश्चासि लं B2 D1.2 सिंहान् (for सिंहं). M2 योद्धम् (for हर्नुम्). K2 G1 M2 इच्छति; K8 इच्छसि (for अहति), % Cd न श्वा सिंहं हन्तुमहैतीत्यन्वयः।% — °) Ks शिवः शिवं (=कल्याणं). K4 D8 पथा. K1 B2 सुनीथोत्रः 8 = क्रि. 8 तु भी (G4 है) मोत्र. Cd cites सुनीतः (as in text) New Delhi Digitize and diangotii 8.4 and; Be तत; Dn(1) कृतं;

शिवः पन्थाः सुनीतोऽत्र मया पूर्वतरं वृतः ॥ ६ प्रमुप्ते हि यथा सिंहे श्वानस्तत्र समागताः । अषेयुः सहिताः सर्वे तथेमे वसुधाधिपाः ॥ ७ वृष्णिसिंहस्य सुप्तस्य तथेमे प्रमुखे स्थिताः । अपन्ते तात संकुद्धाः श्वानः सिंहस्य संनिधौ ॥ ८ न हि संबुध्यते तावत्सुप्तः सिंह इवाच्युतः । तेन सिंहीकरोत्येतान्नृसिंहश्रेदिपुंगवः ॥ ९ पार्थिवान्पार्थिवश्रेष्ठ शिशुपालोऽल्पचेतनः । सर्वान्सर्वात्मना तात नेतुकामो यमक्षयम् ॥ १० नूनमेतत्समादातुं पुनरिच्छत्यधोक्षजः ।

यदस्य शिशुपालस्थं तेजित्तिष्ठति भारत ॥ ११ विष्ठुता चास्य भद्रं ते बुद्धिर्बुद्धिमतां वर । चेदिराजस्य कौन्तेय सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ १२ आदातुं हि नरच्याच्रो यं यमिच्छत्ययं यदा । तस्य विष्ठवते बुद्धिरेवं चेदिपतेर्यथा ॥ १३ चतुर्विधानां भूतानां त्रिषु लोकेषु माधवः । प्रभवश्रेव सर्वेषां निधनं च युधिष्ठिर ॥ १४ इति तस्य वचः श्रुत्वा ततश्रेदिपतिर्नृपः । भीष्मं रूक्षाक्षरा वाचः श्रावयामास भारत ॥ १५

C. 2. 1432 B. 2. 40. 15 K. 2. 63. 15

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

Go प्रति (for वृतः).

7 °) K² च; K³ तु; G⁴ M² [S]िप (for हि).

- °) K ѹ B¹-³ Dn Dø तस्मिन्; S तात (for तत्र).

K³ समागतः. — °) ڹ K⁴ ѹ V¹ Dn¹ Dъ.⁴ भवेयुः;

T¹ भषंते; G¹. 2.⁴. 5 M² भक्षेयुः; G³ भवेरन्; Gø हर्षेरन्;

M¹ भक्षेरन्; Cd as in text. — °) V¹ B (except B²)

D¹-8. 5 तथामी; S तथैव (for तथेमे); cf. v.l. 8.

8 ") K1 वृष्णिसिंहप्रसुसस्य; G3 "स्य पुण्यस्य. — )

Ñ1 D6 तथामी; Dn1 तथा मे; G2.6 तथेमे; G4 तवेमे

(cf. v.l. 7.) Ś1 संमुखा; K3 G5 प्रमुखा; V1 पुरुषा;

B1 प्रमुख-; T1 G3.4 M [5] मिमुखा: (G8 M2 "खे);

G1.2 विमुखा:; G6 हि मुखा: (for प्रमुखे). — ") Ś1 D4

भवंति; K3 V1 D8 G1.3 (before corr.).4.5 माष्ते;

Dn1 D1.2 भवंते; T1 भीषंते; G2 भूषंते; G6 हषेते;

M2 भक्षंते. Ñ1 तत्र; D8 चापि (for तात). T1 G8.4.6 M1

भाष(T1 भष-; G3 चष)संकाशाः; G1.2 मृगसंकाशाः (G2

श्वां); G5 चाषसंकाशाः; M2 चाभिसकुद्धाः (for तात

संकुद्धाः). B8 संद्ध्याः; D8.5 सं(D5 स)क्रोधाः (for

संकुद्धाः). — ") Ś1 D4 नराः श्वानो (D4 "ना)स्यसंनिधौः

8 असिंहाः सिंहसंनिधौ.

9 4) K4 D2 तहिं (for न हि). K B (except B3)
Dn D1.2.5.6 यावत; D3 यो वै (for तावत). — b)
K (except K3) D4 T1 सुन्त (for सुन्नः). — After
9ab, T G ins.:

366\* तदिदं ज्ञातपूर्वं हि तव संस्तोतुमिच्छतः।
[Gs ज्ञाप्य° (for ज्ञात°), and स्तवं (for तव). G1.2
भिच्छिसि; G3 भिच्छिति; G4.6 भहिंसि.]

•) V1 B2 येन (for तेन). K3 G2 सिंहकरोति;

G1.4 सिंह: क°. K1-8 S एव; D4 एनान् (for एतान्).
— d) Śi Ds नृसिंहां°; Ks नृसिंहं; K4 D4.5 नृसिंहां°;
B5 न सिंहां°; S (except G5.6) असिंह° (for नृसिंह°).
K4 °पुंगव.

10 °) Ks Ñ1 V1 B Dn D1.2 पार्थिवश्रेष्ठः; K4 पांडवश्रेष्ठः; D8 पार्थिवः श्रेष्ठः; D4 °वं श्रेष्ठः; D6 पार्थिवश्रेष्ठाः; S पार्थिवाध्यक्षः (G1 °क्षाः; G3 °क्षानः; G6 °क्ष). — °) K1 B °च्य चेतनः (for °e्पचेतनः). — °) G6 नेतुमहैत्य-पक्षयं.

11 a) Śi समाधातुं; Di दातं; Gi त्वमादातुं; Cd as in text. — b) Di.2 ईश्चित (for इच्छिति). — e) Ti Gs. 5.6 Mi यदत्र; Gi ये तत्र (for स्थ). Śi Ki.4 Bi.2 D (except Ds. 5) Gi. 2 पालस्य; Ti पालेस्ति (sup. lin. स्स); Gs पालस्थं (for पालस्यं). — d) Śi Di बुद्धि-स्तिष्ठति पार्थिव.

12 a) G4 विवृता; Cd विद्युता (as in text). D1.2 तस्य (for चास्य). B5 D3 दुर्बुद्धेर्; D5 दुर्बुद्धिर् (for मदं ते). — Ś1 D4 om. 12 6. — b) K3 वृहि (for बुद्धिर्). — ') V1 B2 कोरज्य; B1 चेषा हि (for कोन्तेय). 13 a) K4 Ñ1 V1 B (except B3) Dn D6 च

(for हि). S आदातुं पुंडरीकाक्ष. — °) Ds यो यम्; S एष (for यं यम्). Ds Gs इच्छंति; Gs यच्छति. B1 तत्; Ds T1 G1.2.4.5 M1 यं; Gs नः; Go सं- (for अ]यं). S1 Ks.4 B1.2 Dn D1.2.6 तदा; Bs.4.6 तया; T1 Gs.5 M1 सदा; G1 वदा (for यदा). — °) B1 यस. K3 विश्ववते (for विष्ठ°). — d) G1.2.4 येवं; Gs वैवं (for एवं). Ks D1 (before corr.) चेदिपते; Gs वैतर. V1 तथा; Ds यदा (for यथा).

शिशुपाल उवाच। विभीषिकाभिर्वह्वीभिर्भीषयनसर्वपार्थिवान् । न व्यपत्रपसे कस्माद्वद्धः सन्कुलपांसनः ॥ १ युक्तमेतनृतीयायां प्रकृतौ वर्तता त्वया । वक्तुं धर्मादपेतार्थं त्वं हि सर्वकुरूत्तमः ॥ २ नावि नौरिव संबद्धा यथान्धो वान्धमन्वियात्।

14 Si D4 om. 14a-15b. - a) Ti G8.4.6 Mi लोकानां (for भूता°). — b) T1 भारत (for माधवः). — ') K1 अभवचेव; M2 प्रभवत्वेव. G M भूतानां (for सर्वेषां). Ti माधवं प्रभवश्चेव. — d) Bi Gs निधनश्च; G2 निधानं च. T1 भूतानां निधनं च यः.

15 Si D4 om. 1546 (cf. v.l. 14). Before 15, K1. 8. 4 Ñ1 V1 B Dn D1-8. 5. 6 S ins. वैशं उ (or वैशं). — ") T1 अथ (for हति). — ") V1 Be Ds. 5 Gs तदा; D1. 2 T1 G5. 8 M तथा; G1. 2.4 यथा (for तत्र्). K4 चेदिपते; T1 चेति पतिर्. G1 नृपाः. — ') K4 राव; B1 -भाष: (for वाच:). 🖄 D4 भीष्मो रूक्षतरा वाच:; 8 भीष्मं रूश्नतरां (M1 रूश्नाक्षरां) वार्च.

Colophon. — Sub-parvan: र्डा Ge M1 राजसूय; К1-8 B1.8-6 Dn1 D1-8.5.6 शिशुपालवध; B2 राजसूय, अर्घाभिहरण and शिशुपालवध; D4 राजसूरोज्ञ (sic). — Adhy. name: Gs M2 शिशुपालनिंदा; Gs भीष्मवचनं. - Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg.).3 D4 37 (as in text); K2 D3 38; Dn1 40; Dn2 43; S 70 (G4 47). - S'loka no.: K2.8 Dn D1.2 M1 15.

#### 38

1 °) K1.2 विभीषिकाभिर्; D1.8 विभीषकाभिर्; D4 G1 विभिषिकाभिर्; G4 भिभी°. — b) T1 G8-8 M भीष्म (for सर्व-). G1.2 भीष्म भीषय पार्थिवान्. — °) K2 T1 Gs. 4 M1 हाप°; Cd ट्यप° (as in text). र्श K (except Ka) D4.6 मोहाद् (for कसाद्). — d) D2 वच: (for बृद्ध:). K4 D2. 5. 6 कुलपांसन; Ñ1 कुरुसत्तम.

2 °) र्श Ds एवं; K2 एव (for एतत्). — b) K1 विवृता; K2.8 V1 Bs.em Ti G1.2.4 M1 तिष्ठता; K4 वर्तते; Gs lacuna (for वर्तता). — \*) र्डा D4 अपेतस्तु तथाभूता हि कौरच्या भीष्म येषां त्वमग्रणीः ॥ ३ पूतनाघातपूर्वाणि कर्माण्यस्य विशेषतः। त्वया कीर्तयतास्माकं भूयः प्रच्यावितं मनः ॥ ४ अवलिप्तस्य मूर्खस्य केशवं स्तोतुमिच्छतः। कथं भीष्म न ते जिह्वा शतधेयं विदीर्यते ॥ ५ यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरैनरै:।

(for °तार्थ). S वक्तुं वचनसंपन्नस् (T1 G8 °न्न; M1 °न्न). — d) K2 D1.6 सर्व कुरूतम; K8 N1 V1 Dn2 D4 G4.6 सर्वकुरूत्तम; Bs "त्तमानू; Cn as in text.

3 4) D4 नावनारिव (corrupt). D8 संधाय; S बदा स्याद (G4 °स्य) (for संबद्धा). — b) K1 बंधम्; B1 ह्यंधम्; Ds वाधम्; D4 वोधम्; D5 वंधम् (for वान्धम्). K2 यथा अंधोंधमन्वियातः K4 यथांधी बाधम : Dn2 यथांधोंधं सम : G4 यथांधो विप्रकीर्यते; Cn as in text. — G1 om. from 3° up to 3. 39. 8°. — °) दि तथाभूतानि K2 कोरव्यो; K3 G1.2 कोरव्य. — B2 om. (hapl.) 3d-6a. — d) \$1 K4 Ñ1 V1 B3-8 Dn D3-8 येषां भीष्म (by transp.); G1. 2 भीडम एवां.

4 B2 G4 om. 4 (cf. v.l. 3). S (G4 om.) transp. 4 and 5. - a) Ge पूतनायतपूर्वाण. - b) Ds तत्कर्माण्यविशेषतः; M2 कर्मण्यन्यवि°. — °) K1 कीर्तियताः K2 कथयता; Bs संकीत्यंता; D2 कीर्तिमता; S (G4 om.) प्रशंसता. — d) K8 त्वया (for भूयः). 🖄 प्रच्यवितंः K1. 2 प्राच्यावितं; N1 V1 B (B2 om.) Dn Ds. 5 प्रव्यथितं; D4 प्राश्यावितं; S (G4 om.) संचलितं (G6 संचि\*तं); Ge मया (for मनः). Cd प्रच्यावितं (as in text). D1 धर्मराजो युधिष्ठिरः.

5 B<sub>2</sub> G<sub>4</sub> om, 5 (cf. v.l. 3). S (G<sub>4</sub> om, 5) transp. 4 and 5. — a) K2 अविलिसस्य; D8 अलिसस्य; Ds आलिसस्य (both latter submetrical); Ti Gs. s. 8 M अप( Ge 'प्र)वृद्धस्य; G1. 2 अपविद्धस्य. Ge मुख्यस्य. K4 D1 (before corr.) श्रोतुं (for स्तोतुं). न दीयंत; K4 B1(m as in text) De विशीयंते (for विदी ). T1 G8.5 शतधा विप्रकीर्यते; G1.3 धा व विशियंते; Go धाद्य न दीर्यते; M धा विप्रशीर्यते apparently न ई्यंते!

6 G4 om. 6; B2 om. 6° (cf. v.l. 3). — 6) Dn T1 बालैतरेप्र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Sew Delhi. Digitized by eCangotri आपि (for भीष्म).

तमिमं ज्ञानवृद्धः सन्गोपं संस्तोतुमिच्छसि ॥ ६ यद्यनेन हता बाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम्। तौ वाश्ववृषभौ भीष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥ ७ वेतनारहितं काष्टं यद्यनेन निपातितम् । पादेन शकटं भीष्म तत्र किं कृतमद्भुतम्।। ८ वल्मीकमात्रः सप्ताहं यद्यनेन धृतोऽचलः। तदा गोवर्धनो भीष्म न तिचत्रं मतं मम ॥ ९

Gs पालतमेर्; M2 Cnp बालेतरेर् (Cn as in text). र्श नृपै: (for नरे:). — °) M2 इदं (for इमं). — d) K2 कोयं; K3 कोपं; T1 गोप (for गोपं). K2.4 संश्रोतु-मिच्छति; V1 संस्तौषि केशवं; B3.4.8 संस्तौषि कौरव; T1 G8. 5 त्वं स्तोतुमिच्छसि. D2 M2 इच्छति.

7 G4 om. 7 (cf. v.l. 3). — a) D4 यदनेन. \$1 Dn1 D4 T1 G1.2.6 हतो. \$1 D4 बाल:; K2 बाल्यै; Ds बालो; Gs बाले. — b) V1 B1.3 Dn2 D1-8.5.6 m पतना; G2 शकटश्; all comm. शकुनिः (as in text). К₁ चैत्रम्; G1 च किम् (for चित्रम्). %Cn: शकुनिः गूतना । पाठान्तरे शकुनिवत्खेचरस्तृणावर्तः । ※ — °) \$1 Be Dn T1 G1.2.5 M चाश्व°; K4 चास° (for वाश्व°). T1 G1. 2 वीरो; G8 M वीर (for भीष्म). B1-3 D1.2 हतौ वा( D1 चा)श्ववृषौभीष्म. Cd cites अश्व: and वृषम:. - d) K2.3 पशु-; Dn2 न तु; T1 या ना; G1 ये न; <sup>G3</sup> ये ना (for यौ न). G1.2 बुद्धि°; G5 बुद्ध° (for युद्ध°). B1, 2 D1. 2 न तिचत्रं मतं मम.

8 G4 om. 8 (cf. v.l. 3). — b) B1 यदनेन; B2 D1.2 यद्येतेन (for यद्यनेन). Ñ1 V1 B1.2.5 D1.2 विनाशितं; Da विभेदितं; Ds विनामितं; G1.2 [अ]तिपातितं; M2 विवर्तितं (for निपा°). Bs. 4. 6 नामितं यद्यनेन वै. - After 8,8 (G4 om.) ins. (Cv glosses):

367\* अर्कप्रमाणौ तौ वृक्षौ यद्यनेन निपातितौ। नागश्च पातितो येन तत्र किं विस्मयं कृतम्।

[(L. 1) G2 [अ]तिपातितौ (for निपा°). — (L. 2) G2 नगी च पातितौ (for नागश्च पातितो). Ge M2 [5]नेन (for येन). G1 गतं; G2 गतः (for कृतम्).]

9 K<sub>3</sub> G<sub>4</sub> om. 9 (for G<sub>4</sub>, cf. v.l. 3). — a) D<sub>4</sub> विल्मीक. K2.4 °मात्र-; D8 G1-8 °मात्रं; Cd °मात्रः (as in text). D4 सप्ताहे. — b) B1(m as in text).2 D1.2 बेलात् (for Sचल:). S (G1 om.) धारितो यद्यनेन (G1.2 पत्र तेन) सः. — °) Bı तथा (m as in text); Tı Gı-8.5 वेती (for तदा). De Ge गोवर्धनं. Me शैलो (for भीष्म). De तदा नो भीष्म एतस्य. — d) \$1 K1 नैतच्; K2 नैव;

अक्तमेतेन वह्वनं क्रीडता नगमूर्धनि । इति ते भीष्म ग्रुण्वानाः परं विसायमागताः ॥ १० यस चानेन धर्मज्ञ अक्तमनं बलीयसः। स चानेन हतः कंस इत्येतन्न महाद्भुतम् ॥ ११ न ते श्रुतिमदं भीष्म नूनं कथयतां सताम्। यद्रक्ष्ये त्वामधर्मज्ञ वाक्यं कुरुकुलाधम ॥ १२ स्त्रीषु गोषु न शस्त्राणि पातयेद्राह्मणेषु च।

D4 न तैश् (for न तच्). K1 Be चित्रतमं सम. S (G4 om.) न तु में विस्मितं मनः

10 Gs om. 10 (cf. v.l. 3). — a) Ñ1 M2 एकेन (for एतेन). B1 बहुछं; Gs यद्यन्नं (for बहुन्नं). — )) B1 क्रीडिता; T1 G3.5.6 M2 क्रीडितं; M1 क्रीडित्वा. Ds नत°; T1 M2 नागमूर्धनि. — °) Bs श्रुण्वानः; G1.2 अरुण्वंत: (for अरुण्वानाः). Ti Gs. s. e M इति ते अवणा-द्गीदम. — d) Bs आगतः; T1 Gs. s. 8 M आगतं (for आगताः). K1-3 Ñ1 B1 D4 G2.8 परमं (Ñ1 परं ते; D + परं यो; G2.3 परं वै) विस्मयं गताः; K4 D6 परं तोषं वयं गताः. Cd apparently परं वो (gloss युष्माकं। मत इति होषः) विस्मयं गताः; Cn as in text. — After 10, S (G4 om.) ins.:

368\* मतिमन्तो न शंसन्ति सज्जना धर्मिणः सदा। [ Ge प्रत्यु \* \* नैव ते (for the post. half). ]

11 G4 om. 11 (cf. v.l. 3); Ge om. 11ab. - a) K3 चानन्य-; D8 चान्नेन; T1 G5 [अ]नेन च (by transp.). G3 M1 यत्स्यादनेन धर्मज्ञ. — b) K2-4 B1 (m as in text) D1.4 S (G4.8 om.) बलीयसा. - °) Ś1 K1 D4 सोप्यनेन; Dn1 स वा तेन; G8 यद्यनेन (for स चानेन). — d) K1-3 नी; Dn2 तन; De त (for न). V1 B1-s Dn1 D1-3.5 समा (for सहा ). S (Gi om.) किं पापम-धिकं तत:. - After 11, K2 ins.:

369\* कागहा बगहा वत्ससर्पहा खरहा तथा। अग्निपो मायिक इव कथं नाहीं ऽग्रपूजने।

12 G4 om. 12 (cf. v.l. 3). - 4) G1.2 तत्ते (for न ते). — 8) K2 वाक्यं; V1 B1m.s.4.8 G1.8 धर्म; T1 G8.5 M2 ज्ञानं; G2 ज्ञातः; M1 ज्ञानः (for नृतं). — °) B1 m. 2 D1. 2 तद् (for यद्). K1. 2 वक्षे. B1. 4-6 Dn D1. 3 अधर्मज्ञं. — Cn divides तु + आमधर्मज्ञं!

13 Ga om. 13 (of. v.l. 3). — a) र्था न शासाणि; Ñ1 D1.2 च नास्त्राणि; T1 G8.5 M न चास्त्राणि; G6 च शस्त्राणि. G1.2 न स्त्रीषु गोषु चास्त्राणि. — b) K2 D1.4 पातये; Ds 'यत्. — ') Ks तस्य. Ñ1 चान्नादि; B1

यस चानानि भुझीत यश्र साच्छरणागतः॥ १३ इति सन्तोऽनुशासन्ति सजना धर्मिणः सदा । भीष्म लोके हि तत्सर्वं वितथं त्विय दृश्यते ॥ १४ ज्ञानवृद्धं च वृद्धं च भूयांसं केशवं मम। अजानत इवाख्यासि संस्तुवन्कुरुसत्तम । गोझः स्त्रीझश्च सन्भीष्म कथं संस्तवमहिति ॥ १५ असौ मतिमतां श्रेष्टो य एप जगतः प्रभुः।

संभावयति यद्येवं त्वद्वाक्याच जनार्दनः। एवमेतत्सर्वमिति सर्वं तद्वितथं ध्रुवम्।। १६ न गाथा गाथिनं शास्ति बहु चेदपि गायति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि भूलिङ्गशकुनिर्यथा ॥ १७ नूनं प्रकृतिरेषा ते जघन्या नात्र संशयः। अतः पापीयसी चैषां पाण्डवानामपीष्यते ॥ १८ येषामर्चितमः कृष्णस्त्वं च येषां प्रदर्शकः।

[अ] ज्ञानि च; Ds वाज्ञानि (for चाज्ञानि). — d) S (G4 om.) शरणं गत:. Śi K B4. 5 Dn D3-6 यत्र (D3. 5 यस्य) च (K1.4 व; Ks om.; Ds य) स्यात्प्रतिश्रय:. Cd cites प्रतिश्रयः (gloss स्थितिः); Cn gloss अंगीकारः.

14 G4 om. 14 (cf. v.l. 3). - a) M2 न शंसंति (for Sनुशासन्ति). — b) K4 सद्धर्म; Ñ1 V1 B D (except D4) सज्जनं. B2 D1.2 धार्मिकाः. K2 G3 तदा (for सदा). - D1.2 om. 14ed. - °) Ñ1 लोकहित; 8 (G4 om.) संकथितं (for लोके हि तत्). — d) G2 विदितं (for वितथं). S (Gs om.) तव (Gs त्विध) चेश्वरे (for त्वयि दश्यते).

15 S (except G1.2) om. 15abed (for G4 of. v.l. (3). — <sup>4</sup>) K1 महांतं च; K4 च भूयांसं; Dn2 तपोवृद्धं (for च बृद्धं च). — b) K4 केशवं मम जल्पसि. Cd cites भूयांसं (as in text). — °) र्श अजानान; B1 m अज्ञानत; Ds अजानता. Ks (submetrical) जल्पसि (? orig.  $\mathrm{gloss}$ ) इवाख्यासि;  $\mathrm{G}_2$  अजानतस्तवा $^{\circ}.$  -  $^{d}$ )  $\mathrm{K}_2$   $\mathrm{Dn}(!)$ संसवन्; Ñ1 V1 B1.8 D1-8.5 G1 त्वं स्तुवन्; D4 संस्तवः; G2 सत्ववान्. र्\$1 कुरुपुंगव; K1-3 D4 कुरुनंदन (K1 °न:); K4 B4.6 Dn De कौरवाधम. — °) B1.2 D1.2 स कथं; S (except Gs; G4 om.) ते भीष्म (for सन्भोष्म). - After 15°, K4 Dn(!) Ds ins.: 370\*

त्वद्वाक्याद्यदि पूज्यते । एवंभूतश्च यो भीष्म.

[ (L. 1) प्रति- (for यदि).

— f) B1.2 D1.2 भीष्म (for कथं). K1.4 स स्तवमहैति (K4 'सि); G2 संस्तवमहंसि. G1.2 स कथं स्तवमहंति.

16 G4 om. 16 (cf. v.l. 3). - a) \$1 K2.3 B3 Dni De Ti M Cd rg; Cn as in text. - b) Ki य एव; Ñ1 यद्येष; Cd य एव (as in text). B1 G2.3 जगतीपतिः; D1.2 T1 G1.5.6 M जगतः पतिः; Cd जगतां प्रमु:. - °) K4 Ñ1 B1.2.4-6 D (except D4) चाप्येवं (Ds 'नं); V1 चाप्येव; Bs यहोषं (for यद्येवं). S (G4 om.) Cv आत्मानमात्मना धातुं (G2 आत्मनामात्मना यातुं).

— d) D1.2 त्वद्वाक्यार्थ; S (G4 om.) यदि शक्तो. K1 (by corr.) जनादेनं. — ef) K1 यद् (for तद्). K4 Ñ1 V1 B (except B3) Dn De M1 तत्सव (by transp.). S (except M1; G4 om.) Cv अ(G5 स)कामयंतं तं भीषा कथं साध्वित पश्यसि (Ti before corr. तैरपि). - After 16, Ti ins. some corrupt lines and brackets them.

17 G4 om. 17 (cf. v.l. 3). — a) G1-8 गाधा गाधिनं; Cv as in text. Si M गायिनं; Cd. v गाथिनं (as in text). — b) D1 गायत: (corr. from °ती). T1 Gs. 8 M Cv पठ(Gs °ठं)तींति न कारणं; Gs पठित नेककारणं (sic). — °) = Gītā 3. 33°. K2 प्रकृतं; Cd as in text. — d) K2 मुलिंगा; K3 कुलिंगा; Ds. 5 भूलिंग:; Da S (Ga om.) Cv कुलिंग- (Ti 'गं; Ma पुछितं); Cn as in text. K2.3 T1 G2.6 -शकुनी (T1 °नीर्) यथा. Cd cites 17d entirely as in text (gloss: भूलिङ्गः = बिलशायी).

18 G4 om. 18 (cf. v.l. 3). — a) S (G4 om.) अप्येषा (for एषा ते). 🖒 [अ]त्र (for ते). — ) K2 जगत्यां (for जधन्या). — After 18ab, T1 G8.5.6 ins.:

371\* नदीसुतत्वात्ते चित्तं चञ्चलं न स्थिरं स्मृतम्। — °) T1 प्रीति:; G1.2.6 M अथ; G3.5 वृत्तिः (for अतः). K2 पापीयहीं; K4 Be पापीयसां. S1 D4 M2 नेवा; K1 तेषां. — a) Ś1 [ई]प्सते; K1 [ई]क्षते; D1.5 [इ] ब्येत; G2 [इ] ब्यति (for [इ] ब्यते). G8 नाम वीक्ष्यते. 19 G4 om. 19 (cf. v.l. 3). — ") K1 तेवाम्। T1 G5 M2 एषाम्; G8 एवम् (for येषाम्). तेषामध्येतमं कृष्णं. — b) Si Da वा (for च). Ti Gi.s.s एषां (for येषाम्). — °) K1 धर्मवक्ता न धर्मज्ः; रिः धर्मवान्सन्नधर्मज्ञाः; K8 T1 G1.8 M2 धर्मवानित्यधर्मज्ञः (G1 ° ज्ञ); Ñ1 V1 B3-8 Dn धर्मवांस्वमधर्मेजः (B4.5 Dn) °ज्ञ); B1.2 D1-3.5 सर्वथा (B2 °धा) त्वमधर्मज्ञः (B1.2 °द्रा) ैज्ञ). Cd cites धर्मवाक् (as in text). दिश्चम हि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 186 धर्मवाक्त्वमधर्मज्ञः सतां मार्गाद्वप्नुतः ॥ १९ को हि धर्मिणमात्मानं जानञ्ज्ञानवतां वरः । कुर्याद्यथा त्वया भीष्म कृतं धर्ममवेश्वता ॥ २० अन्यकामा हि धर्मज्ञ कन्यका प्राज्ञमानिना । अम्बा नामेति भद्रं ते कथं सापहता त्वया ॥ २१ यां त्वयापहतां भीष्म कन्यां नैषितवान्नृपः । श्राता विचित्रवीर्यस्ते सतां वृत्तमनुष्ठितः ॥ २२ दारयोर्यस्य चान्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः ।

तव जातान्यपत्यानि सज्जनाचिरते पथि ॥ २३ न हि धर्मोऽस्ति ते भीष्म ब्रह्मचर्यमिदं वृथा । यद्धारयसि मोहाद्वा क्रीवत्वाद्वा न संशयः ॥ २४ न त्वहं तव धर्मज्ञ पश्याम्युपचयं क्रचित् । न हि ते सेविता वृद्धा य एवं धर्ममञ्जवन् ॥ २५ इष्टं दत्तमधीतं च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । सर्वमेतद्पत्यस्य कलां नाहिति षोडशीम् ॥ २६ व्रतोपवासैर्वहुभिः कृतं भवति भीष्म यत् ।

C. 2. 1460 B. 2. 41. 28

Addenda. — d) K2 (corrupt) अवां (for अवाङ्?) पुतः; V1 अवद्भुतः; B2 अवाष्ट्रतः; G1.2 अविद्भुतः; Cd as in text. Cn separates अव, ष्रुतः!

20 G4 om. 20 (cf. v.l. 3). — a) K1 विधामणम;

K2 विधमणिम् (sic); D1 (after corr.) हि धर्मिणम्.

Cd cites धर्मिणं (as in text). G1 आत्मानाज्. K3

कोविदं धर्मिणमात्मानं (hypermetric). — b) G5 ज्ञानं

(for जानज्). K4 Dn D6 T1 G3.5 M ज्ञानविदां

(for °वतां). K2 वर; G6 वरं. G1.2 ज्ञानाज्ञानविदां वरः.

- cd) K2 M2 transp. यथा and त्वया. K3 त्वया भीष्म

यथा (by transp.). G6 कुर्याद्यच्यया भीष्म. S1 B1.2

D1.2.4 transp. त्वया and कृतं. K1 कृत-; K4 वृतं

(for कृतं). S1 B5.6 D3.4 धर्मानु(S1 D4 °न-; D8 °न्व)
वेक्षया; V1 कर्मान्ववेक्षया; B2 धर्ममविक्षता; B3 धर्मा त्व
(corr. from °म)वेक्षया; D5 धर्मान्ववेक्षत; G1 धर्ममवेक्षता.

— After 20, Dn(!) D5 ins.:

372\* चेस्वं धमें विजानासि यदि प्राज्ञा मतिस्तव । 21 G4 om. 21 (cf. v.l. 3). — a)  $K_4$   $B_{1.2.4}$   $D_1$   $D_{1.2.6}$   $T_1$   $G_{1-3.6}$  धर्मज्ञा. — b)  $K_4$  कन्यप्रज्ञाज्ञ-मानिनाः;  $D_4$  कन्यका प्राज्ञमानिनाः;  $G_{3.6}$  कन्यका प्राज्ञमानिता ( $G_{6}$  °नना). —  $After\ 21^{ab}$ ,  $S(G_{4}$  om.) ins.:

373\* गृहीता पाणिधर्मेण राज्ञा साख्वेन धीमता।
— M2 om. 21°-23°. — °) T1 G1-3.5 नामाथ. K4 D6 हिती; V1 B3.6 धर्मज्ञ (B6 °ज्ञा); Cd भद्रं ते (as in text).

22 G4 M2 om. 22 (cf. v.l. 3, 21). — ")

V1 Dn(!) तां (for यां). Ś1 K1-3 B2 D1.2.4

विया चा(K1.8 B2 "चो)पहतां (K2 D4 'तं); D6

सा त्वयापहता; G8 यां त्वयापणना (for यां त्वयापहतां).

G6 बालां (for भीष्म). — b) G1.2 कथं (for कन्यां).

Ś1 नैवेष्टवान्; K1 तोषितवान्; V1 नोषित°; B1 G8.5 Cd

नेषित°; G2 वैषित°. Ñ1 V1 Dn(!) यतः (for नृपः).
— d) K1 D4 वृत्तिम्; K3 धर्मम्; K4 V1 B2 Dn D6
मार्गम् (for वृत्तम्). K4 अनुष्टिभिः. B8-6 D8.5 सतां
वृत्ते व्यवस्थितः; S (G4 M2 om.) सतां धर्ममनुस्सरन्.

23 G4 om. 23; M2 om. 23ab (cf. v.l. 3, 22).
— a) K1-3 Dn1 Cv (but not S!) दारेषु; K4 D6
भार्ययोर् (for दारयोर्). T1 G1.8 (before corr.). 5.6 M1
दारयोग्यस्य (for °योर्यस्य). Cd supports text. K2 तस्य;
B1 अस्य; G2 ह्यस्य (for यस्य). K1 वा प्रेम; Dn1 वान्येन;
T1 G1.2 चानेन. — b) G3 मिषतां; Cd.v as in text.
G1 प्राज्ञमानिना. — c) V1 B2-4.6 D1.2 एवं; B1 उप(for तव). B5 D8.5 S (G4 om.) उत्पादितान्यपत्यानि.
Cv cites तव!

24 G4 om. 24 (cf. v.l. 3). — 4) K1-3 Ñ1 V1 B8-6 Dn D3.5 को हि; S (G4 om.) नात्र (G3 रिता) (for न हि). K2 धमेंस्तद (sic); K4 धमोंस्ति ते; G3 G3 धमोंत्र ते. — 6) B1.2 D1.2 तथा (for नृथा). — 6) K1.2 यद्वारयसि; Cv यं धार. T1 G2.8.5:6 M2 मोहात्वं; G1 मोहत्वात. M1 यत्वं धारयसे मोहात्. — d) S (except M1; G4 om.) च (for वा). M1 नात्र (for वा न).

25 G4 om. 25 (cf. v.l. 3). — a) K1 D1.2 अयं; T1 corrupt (for अहं). Ñ1 B1 धर्मस्य; Cd 'ज्ञ (as in text). — b) S (G4 om.) विनयं; Cd (as in text) उपचयं (=आधिक्यं). — c) Cv ते(=स्वया). G1 सचिता (for सेविता). G2 विप्ता (for वृद्धा). — d) Ś1 एते; K1.2 इमं; D1 एनं; G8 नेदं (for एवं). K1.2 B8 D2 T1 G8.5.6 धर्ममझवीद; K4 Dn(!) D6 धर्मवर्तकः; V1 B1-5 D8.5.6 m Cn धर्ममझवी:.

26=(var.) 1. 94. 60. — G4 om. 26 (cf. v.l. 3). — ") K3 अदत्तं; K4 अधातं (for अधीतं). — ") Ś1 K2 यज्ञश्च; K3 प्रज्ञाश्च. — ") D1.2 अपुत्रस्य (for अपत्यस्य). K2 सर्वं तदनपत्यस्य; K4 (corrupt) सर्वमेतदनसम्बक्; Ñ1

सर्वे तदनपत्यस मोघं भवति निश्रयात् ॥ २७ सोऽनपत्यश्च वृद्धश्च मिथ्याधर्मानुशासनात् । हंसवत्त्वमपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्राप्तुया वधम् ॥ २८ एवं हि कथयन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा । मीष्म यत्तदहं सम्यग्वक्ष्यामि तव शृण्वतः ॥ २९ वृद्धः किल समुद्रान्ते कश्चिद्धंसोऽभवत्पुरा । धर्मवागन्यथावृत्तः पक्षिणः सोऽनुशास्ति ह ॥ ३० धर्म चरत माधर्ममिति तस्य वचः किल ।

पक्षिणः शुश्रुवुर्भीष्म सततं धर्मवादिनः ॥ ३१ अथास भक्ष्यमाजहुः समुद्रजलचारिणः। अण्डजा भीष्म तस्यान्ये धर्मार्थमिति शुश्रम ॥ ३२ तस्य चैव समभ्याशे निश्चिप्याण्डानि सर्वशः। समुद्राम्भस्यमोदन्त चरन्तो भीष्म पक्षिणः ॥ ३३ तेषामण्डानि सर्वेषां भक्षयामास पापकृत्। स हंसः संप्रमत्तानामप्रमत्तः खकर्मणि ॥ ३४ ततः प्रक्षीयमाणेषु तेष्वण्डेष्वण्डजोऽपरः।

V1 B8 सर्वमेवानपत्यस्य. — d) र्रा नार्धति; K1-3 Ñ1 V1 D1-8. 5. 8 G5. 8 M1 नाहैति; D4 नाधित (for नाहैति).

27 G4 om. 27 (cf. v.l. 3); K1 om. 27°-28°. - ') B1 D1.2 एव (for तद्). - ') Ñ1 गोप्यं; G3.5 मिया; Ge मोहं; Cd मोघं (as in text). Si D4 धर्मतः; K2 T1 G1. 8. 5 M1 निश्चपे; K8 M2 निश्चितं; B1. 2 D1. 2 G6 निश्चयः; G2 निश्चयं.

28 G4 om. 28; K1 om. 28<sup>25</sup> (cf. v.l. 3, 27). — 4) Gs यो (for सो). M1 'प्रतस्य (for 'प्रतश्च). — b) B1,2 D1,2 °शासकः; B5 D3.5 Cn °सारकः; Cnp as in text. — D3 om. 28°-29b. — °) D1.2 इंसवृत्तम् (for °वस्वम्).  $ilde{N}_1$  इहेदानीं;  $ext{Bs-s}$   $ext{Ds}$  इदानीं हि (for अपीदानीं).  $K_2$  हंसवच्यमुपीदानीं. -  $^d$ )  $K_4$   $B_{8-\delta}$ De ज्ञातिभि: (for ° इयः). K1.3 नाम्याद्; K2.4 B (except F2) Ds प्राप्तया(Ds °व)द्; T1 G1, 2, 5, 6 M1 ह्यामुयाद् (T1 G8 M1 °या); G8 [5]स्यामुया. T1 G1-8.5 भयं (for वधम्). 🖄 ज्ञातिभ्योप्याप्र्यात्वधं (त्वधं ins. in text sec. m.); M2 ज्ञातिभ्यो वधमाम्यात्-

29 G4 om. 29; D3 om. 29ab (cf. v.l. 3, 28). — a) N1 B1.2 D1.2 屯; B3.5.6 D6 号 (for 長). K2.4 क्ययलन्ये; K3 वंतेन्ये. \$1 D4 अन्न (for अन्ये). — b) Ks B1.2.5 D1.2.5 ज्ञानविशारदाः; S (except Gs; G4 om.) धर्मविदः पुरा. — ') G1 अयं (for अहं). T1 M1 सत्यं (for सम्यग्). — , B1.2 D1.2 तव तच्छणु; 8 (G4 om.) भवते (G6 °त:) ऋणु (for तव ऋ°).

30 G4 om, 30 (cf. v.l. 3). — b) Ge तदा (for प्रत). — °) T1 G3.5 °वृत्तिः; Cd °वृत्तः (as in text). K2 धर्मीचारान्यथावृत्तः; B1m धर्मवादीन्यथा°. — d) Ti G (G4 om.) त्वनु (for सोऽनु -). \$1 D8.4 हि; K4 Ñ1 V<sub>1</sub> B<sub>8.4</sub> Dn D<sub>6</sub> S (G<sub>4</sub> om.) ₹ (for ₹).

31 G4 om. 31 (cf. v.l. 3). — ") M2 माधर्म[:]. - 3) G2.3 सत्यं (for तस्य), V1 B5 सत्यं चदत मानृतं — After 31<sup>ab</sup>, B<sub>5</sub> ins.:

374\* घोरां मायां प्रविष्टाः स्थ तस्माजाप्रत जाप्रत। अहिंसा परमो धर्म इति तस्य वचः किल। [(L. 2) Post. half. = 31<sup>b</sup>.]

— d) Ś1 K Dn De सत्य°; V1 Bs. 4 प्रिय°; D4 Gs ब्रह्म° (for धूमे°). — After 31, S (G4 om.) ins. (Cv glosses) a passage given in App. I (No. 22).

32 G<sub>1</sub> om. 32 (cf. v.l. 3). — a) B<sub>2.6</sub> D<sub>1.2</sub> तथा (for अथ). Ś1 K1.2 B1 D4 Cd भक्तम्; K3 भक्तिम्; Ds गुणम्; Dn2 Ds भक्षम्. D1 आचक्: (for आजह:). S (G4 om.) आजहस्तस्य (G1.2 °त्र) ते (G2 वै) भक्ष्यं — ै) Ks समुद्रं. Ba °वनचारिणः; Ma °जलवासिनः. — °) Ds [अ]न्यं (for [अ]न्ये). Ti Gs. व अंडजा हाथ विश्वस; G1. 2 °जास्ते यथा ह्यस्य; G8 M °जा ह्या( M1 -न्या)त्मजान्यस - d) D1 स्वधर्मम् (for धर्मार्थम्). K1-3 B2.6 D3.5 गुश्रुम:; K4 D2 गुश्रुवु:. T1 G1. 2. 5.6 M धर्मस्थो (T1 धर्मार्थों)यमिति स्थिताः ( Ge °ित द्विजाः); Gs धर्मिष्ठोयमिति द्विजाः.

33 G4 om. 33 (cf. v.l. 3). — a) D4 G6 चैवं (for चैंब). Bs Dn(!) Ds ते च तस्य. K B1 D1.2.5 सम(K2 D5 °मा)भ्यासे; V1 सकाशे वै; Bs.4.8 सकाशाते (Bs शान्ते; Bs शे ते); Bs Ds तदाभाशे (Ds से); G1.6 समाभ्याशे. — b) K2 निःक्षिप्या°. — °) K1 T1 G3 मोदंते; K2 V1 B Dn D1-3.5 M1 [अ]मजंत; K8 Gs.6 मोदंत; G1.2 मोदंतज्ञ (for [अ]मोदन्त). \$1 D4.6 समुद्रांत(read ? भ)स्यमोदंतश् (D8 °दंत). — 4) हि Dnı चरतो.

34 G4 om, 34 (cf. v.l. 3). B1.2 D1,2 transp. D8 चासकृत् (for पाप°). — °) D1 वासः; G2 हसं (for हंसः). D1 सममक्षानाम्; D8 स प्रमत्तानाम् K2 सं व हंसः СС-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delmi Diguixed b) : Gang सं तु हंसः प्रमत्तानाम् के वि

अशङ्कत महाप्राज्ञस्तं कदाचिद्दर्श ह ॥ ३५ तंतः स कथयामास दृष्ट्रा हंसस्य किल्विषम् । तेषां परमदुःखार्तः स पक्षी सर्वपक्षिणाम् ॥ ३६ ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्रा पक्षिणस्ते समागताः । निज्ञमुस्तं तदा हंसं मिथ्यावृत्तं कुरूद्रह ॥ ३७ ते त्वां हंससधर्माणमपीमे वसुधाधिपाः ।

निहन्युर्भाष्म संक्रद्धाः पक्षिणस्तमिवाण्डजम् ॥ ३८ गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । भीष्म यां तां च ते सम्यक्तथयिष्यामि भारत ॥३९ अन्तरात्मिन विनिहिते रौषि पत्रस्थ वितथम् । अण्डभक्षणमञ्ज्ञिच ते कर्म वाचमतिशयते ॥ ४०

C. 2. 1473 B. 2. 41. 40

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अष्टात्रेंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

M₂ अप्रमत्त- (D₅ °ता). K₄ च (for स्व-).

35 Gs om. 35 (cf. v.l. 3). — a) G1.2 ततो-पक्षीय. — b) Bs.5 Dn(!) M1 तेषु (for [अ]ण्डेषु). — e) D3 G6 आशंक(D3 स)त; G2 अशक्तः सन्. — After 35°, T1 ins.:

375\* कर्मास्येदं भवेदिति। ततो गतेषु हंसेषु सर्वेषु चितुं तदा। स्थित आत्मानमावृत्यः

— d) Ks.4 Bi Dn Ds G2 स (for तं). B2 Di Ti G1.2. (by corr.).3.8 M2 स:; D3 च (for ह). Ki तं ददशें कदा च ह; G5 Mi कमिंसेंद भवेदिति (=line l of 375\*). — After 35, K2 (erroneously) reads 37cd, repeating it in its proper place; while G5 ins.:

376\* ततो गतेषु हंसेषु सर्वेषु चरितं तदा। स्थित आत्मानमावृत्य तं कदाचिद्दर्श ह। [ Cf. lines 2-3 of 375\*, and alos 35<sup>2</sup>.]

36 G4 om. 36 (cf. v.l. 3). — ") D5 तु; G5 सं- (for स). T1 G5 दर्शया (for कथया ). — b) M2 तद्धंस- (for इंसस्य). T1 G (G4 om.) तं (T1 G5 तद्) स्मा इंसकिल्विषं (T1 'षु). — ') K8 'दु:खार्ता; K4 'दु:खार्ता; D3 (before corr.) 'दु:खार्ताः; D4 'दु:खार्ताः

37 G4 om. 37 (cf. v.l. 3). — b) K4 Dn D6
समीपना: (K4 °ना); T1 समागतां. — e) Ś1 K3 Ñ1 B2
D1. 2 ते (for तं). B6 G2 तथा (for तदा). G2 हंसा.

- e) Ñ1 V1 B3-6 D3 कुरूतम (for °द्वह). — After
37, Ś1 K4 Dn D4-6 T1 G1. 2 M ins. (cf. v.l. 38ab):

377\* हंसवत्त्वमपीदानीं ज्ञातिभ्यो वधमामुयाः।
[ = (var. 28<sup>cd</sup>). D4 [इ]दंहि (for[इ]दानीं). Śi K4
Dn D4-6 ज्ञातिभ्यः प्रा(Śi [अ]प्या-; D4 वा-; D6 ना) मुया वथं.]
— M1 ins. before 377\*, and M2 after it:

378\* वृद्धहंसो हतस्तत्र मिथ्यावृत्तो दुरात्मवान्। 38 G4 om. 38 (cf. v.l. 3); Ś1 K4 D4.6 om. 38ab

(cf. 377\*). S (G4 om.) reads 38 (with v.l.) at the beginning of the next adhy. (after the ref. शिशुपाल:), T1 Gs. s. s M1 reading it here also. The readings of the stanza as it occurs in S in the next adhy. are given in brackets at the end of this para. — a) Ks न खा; Dn1 Ds ते खा; M1 मत्वा; Cn ते त्वां (as in text). Dn(!) इंसत्वधर्मा-णम्; Cn as in text. T1 ते हि त्वा इंसधर्माणम्; Gs. s. s एते (Ge °वं) त्वां हंस°. — ³) K1.2 Dn(!) Ds समीपे; Ñ1 अमी ये; D1 अपि मे; T1 M1 आगता; Cn अपीमे (as in text). K3 राजसत्तमा:; B1.2 D1.2 सर्वपार्थिवाः (for वसुधा°). — 61) T1 G8.5.6 M1 निहन्युसीक्ष्णशस्त्रेण (Ge धर्मेण). B1 पक्षिणं. Ds ते (for तम्). Ks N1 Dn(!) यथा; Ds तदा; Ds अथ; Cn (apparently) इव (as in text). B1. 2 D1. 2 Ge [अं]डजा:. Ks निहन्यु °द्धाप्यक्षिणास्त्रमिवाण्डजां. [Here follow the v.l. of the st. as it occurs in S at the beginning of adhy. 39. — ") T1 M1 त्वामहं हंसधर्माणं; G1 मत्वाहं हंस"; G2 मत्वा हंसस°; G3 किमहं हंस°; G5 त्वां हंसं सर्व°; G6 शिशपालं स°; M2 मा त्वा इंसस°. - b) S (G4 om.) ये चान्ये (for अपीमे). - °) दिः निहन्म (for निहन्युर्). T1 भीम (for भीदम). — d) Ge पक्ष्णिहंसमिवांडजं.]

39 G4 om. 39 (cf. v.l. 3). — <sup>a</sup>) G1. 2 गंधवांस्तत्र गायंति. — <sup>e</sup>) S1 भीषमा (sio). K2 D8 यां ता; D2 यां तं; G8 सांतं. B2 यां तावत्ते (for यां तां च ते). T1 यां ताश्च (changed to तां च) मे सम्यक्. — <sup>a</sup>) M2 तत्वतः (for भारत).

40 G4 om. 40 (of. v.l. 3). — a) K2 निहिते; K3 D4 विनिहते; K4 [अ]निहते; Ñ1 V1 B Dn D1.2.8 Cn [अ]भिहते; D8 [अ]भियते; G1.2 हत्यंत (for विनिहिते). T1 G5.6 M1 अंतरात्मा विनिहतो (M1 कते); G3 अंतरात्मा विनिहतो (Cd अंतरात्मनि (gloss विनीरोपीत; M2 अंतरात्मनिविनिहते. Cd अंतरात्मनि (gloss हैं थरें) विनि अभिहते (I so both MSS.; gloss, मोहछन्ने);

39

शिशुपाल उवाच। स मे बहुमतो राजा जरासंधो महाबलः। योडनेन युद्धं नेयेष दासोडयमिति संयुगे ॥ १ केशवेन कृतं यत्तु जरासंधवधे तदा ।

Cv cites अंतरात्मनि. -b) Si \*रथा \*\*; Ks \*रथत्यथं;K4 Ñ1 B4.6 Dn1.D1.3.6 'रथाश्चचि (B6 'चि:); V1 B1.2 D2 'रथाप्सुज; Bs 'रथोशचि; Ds 'रथावितथ (for 'रथ वितथम्). K1 रूषि पत्ररथातथं; B3 तव पत्ररथाप्स यत्; Dna रौषि यत्र पराशुचि; D4 रोषि हंस किमत्र वितथं; T1 G5 रौषि (T1 रोषात्) पत्ररथैर्मिथ:; G1.2 M रोषि (Gs रोषात्; M रोषी) पत्ररथो मिथः; Gs पत्रस्तिमिरथो मिथः; Gs रौद्रपत्ररथोर्मिथः. Cd. v cite पत्ररथ (Cv °थः); gloss Cd पश्चिन्, Cv पक्षी हंस:; the rest is corrupt in Cd. Cn.v cite राषि. Text as in Ka only! — °) K1 अंडभक्षिणम्; D4 °क्षेणम्. K4 Ñ1 V1 B Dn D1.2.6m अंडभक्षणकर्मेतत्; D3 भक्षणवद्धर्मस्; T1 G5 ° मक्षाद्यशुचि ते; G1.2 अंडानां मक्षमशुचि (G2 ° मरुचि); Gs अंडपक्षिणमञ्जूचि ते; Gs °पक्षमञ्जूचि ते; M ° सक्षणमञ्जूचि. — d) K1 (corrupt) च ध वाचिमिनिशयते; K2 (corrupt) कर्म च मित होते; Ks (corrupt) कस्य च मितहाते; Ks Ñi B1.4.6 Dn Dem Cn (see below) तव वाचमतीयते; V1 B2.8.5 D1 तव वाचा प्रती(D1 °छी)यते; D2 तव तावव्यतीयते; Ds तव च प्रतीयते; D4.8 कर्म वाचमतिशयेत् (De 'तिदेवते); T1 कर्म वाचमतीहते; G1 (corrupt) कर्म एचामितीशते; G2 कर्म वाचामनीशते; G8 (corrupt) कर्म यामवतोशते; Gs कर्म वाचमतीव ते; Gs (corrupt) कर्म पम निशम्यते; M1 कर्म वाचमतिशोभते; M2 कर्म तत्पापं तद्तिशेते. — % Cd: हंसस्याण्डमक्षणं भीष्मस्याशुचिकमैण्या रोपयति अण्डमक्षणमिति । वाचमतिक्रम्य ईयते वर्तते इत्यर्थः । Cn: एतत्तव अग्रुचि अण्डमक्षणकर्म वाचमतीयते उक्तिविरुद्ध-

Colophon om. in G4. — Sub-parvan: Ś1 K. B1-5 Dn D1-8. 5. 8 G1 शिशुपालवध (Ds cont. चकोरो-पाल्यान); Be राजसूय and शिशुपालवभ्र; D4 Ge M1 राजस्य. Gs (om. sub-parvan name) mentions only इंसोपाल्यान. — Adhy. name: D4 (marg. seo. m.) शिशुपालवाक्यं; G1 M1.2 हंसपक्षिसंवादः.

मिलार्थ: 1 % - The metre is Halamukhi, many

MSS, trying to convert it into Śloka!

भीमसेनार्जुनाभ्यां च कस्तत्साध्विति मन्यते ॥ २ अद्वारेण प्रविष्टेन छन्नना ब्रह्मवादिना । दृष्टः प्रभावः कृष्णेन जरासंधस्य धीमतः ॥ ३ येन धर्मात्मनात्मानं ब्रह्मण्यमभिजानता ।

- Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.) 38 (as in text); K2 D3 39; Dn1 D4 (marg. sec. m.) 41; S (G4 om.) 71. — S'loka no.: Ks Dn2 D1. 2 40; Dn1 41; M1 55.

#### 39

1 G4 om. 1ª-8b (cf. v.l. 2. 38. 3). S (G4 om.) begins this adhy. with a variant of our 2.38.38 (q. v.) after the ref. হিছ্যেদানত:; in T1 G3.5.6 M1 this is a repetition. — S reads 1 after 6. — a) G1 बहुमते. K2 राजनू. — b) T1 G1-3.5 M नराधिपः (for महा°). — °) Gs ये (for यो). G1 नोयेष; G2 नैयेष. K3 कृष्णेन युद्धं नेयां स्वां; B1 यः सहानेन नेयेष — d) S (G4 om.) गोपाल (G6 गोपोयम्) (for दासोऽयम्).

2 G4 om. 2 (cf. v.l. 1). — a) K1 यहन्। K2.8 D4-8 S (G4 om.) यत्तज; K4 यत; V1 B8-5 Dn Dsm कर्म (for यत्त). — b) K4 जरासंधे. (for चधे). B's तथा (for तदा). - °) B1 तु (for च). — d) K1 Bs. 6 कथं; G2 कुत: (for कस्तत्). G1.2 साध्वीति. Bs. 4. 6 मन्यसे; S (except Ge; G4 om.) पश्यति (for मन्यते).

3 G4 om. 3 (cf. v.l. 1). — b) K4 छन्ननां ब्रह्म वादिनां; D4 °ना ब्रह्मणादिनाः (sic); Bs. ६ ब्राह्मणच्छद्मवादिनाः Cd as in text. — ) D1 (by corr.) ze; Ge ge. K2 D4 प्रभाव-; G3.5.6 स्वभाव:. M1 कृष्णे नु. - 6) K4 Dn (!) De भूपतेः (for धीमतः).

4 G4 om. 4 (cf. v.l. 1). — a) B1 D1. 2 सर्वात्मना D4 धर्म्योत्मना (for धर्मा°). — b) K2 Ñ1 V1 B1.8 D8.6 T1 G1-8 Cdp ब्राह्मण्यम्. K1-3 Ñ1 V1 B1 D5.8 Cdp अविजानता; Dn(!) अव°; D1.2 अवगच्छति (for अभि S1 D4 ब्राह्मणस्य विजानता (D4 °तः), Cd corrupt: one MS. A (lacuna); the other MS. बाह्मणस्य बाह्मणसंबंधिनं (!). — °) \$1 D4 Cd नैवेष्टं। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collect 19.0 lew Pelhi. Digitized by eGangotri

तैषितं पाद्यमसौ तदातुमग्रे दुरात्मने ॥ ४
भुज्यतामिति तेनोक्ताः कृष्णभीमधनंजयाः ।
जरासंधेन कौरच्य कृष्णेन विकृतं कृतम् ॥ ५
यद्ययं जगतः कर्ता यथैनं मूर्त्व मन्यसे ।
करसात्र ब्राह्मणं सम्यगात्मानमवगच्छति ॥ ६
इदं त्वाश्र्यभूतं मे यदिमे पाण्डवास्त्वया ।
अपकृष्टाः सतां मार्गान्मन्यन्ते तच्च साध्विति ॥ ७
अथ वा नैतदाश्र्यं येषां त्वमसि भारत ।
स्वीसधर्मा च बृद्धश्र सर्वार्थानां प्रदर्शकः ॥ ८
वैद्यांपायन उवाच ।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रूक्षं रूक्षाक्षरं बहु ।

चुकोप बिलनां श्रेष्ठो भीमसेनः प्रतापवान् ॥ ९ तस्य पद्मप्रतीकाशे स्वभावायतिवस्तृते । भूयः क्रोधाभिताम्रान्ते रक्ते नेत्रे वभूवतुः ॥ १० त्रिशिसां भुकुटीं चास्य दद्दशः सर्वपार्थिवाः । ललाटस्यां त्रिक्टस्यां गङ्गां त्रिपथगामिव ॥ ११ दन्तान्संदशतस्तस्य कोपाद्दश्रतन्तम् । युगान्ते सर्वभूतानि कालसेव दिधक्षतः ॥ १२ उत्पतन्तं तु वेगेन जम्राहैनं मनस्विनम् । भीष्म एव महाबाहुर्महासेनमिवेश्वरः ॥ १३ तस्य भीमस्य भीष्मेण वार्यमाणस्य भारत । गुरुणा विविधैर्वाक्यैः क्रोधः प्रश्नममागतः ॥ १४

C. 2. 1487 B. 2. 42. 14 K. 2. 65.,14

T1 Gs. 5.8 M प्रे° (for नै°). T1 G1-3 M1 अग्रे (for असे). Ñ1 V1 Bs-6 D1-8 तु; G1.2 तं (for तद्). Ds तेनेषितं पाद्यमसे. — d) K1,2 D5 (before corr.) दत्तम्; Cd दातुम् (as in text). K2 अग्नं; T1 G1-3.5 M1 असे (for अग्रे). B4-6 D1-3 Cd दुरात्मनः (for °ने).

5 - G4 om. 5 (cf. v.l. 1). — a) G2 मुंजताम्. D1.2 इह (for इति). Cd as in text. — b) Ñ1 V1 B3.5.6 D1-3 कृष्णभीमार्जुनास्तदा; G2 वृष्णिवीरधनंजयाः.

6 G4 om. 6 (cf. v.l. 1). — a) S (G4 om.) स चायं (for यद्ययं). — b) K2 यद्येनं; B1 अथैनं (for यद्येनं). S (G4 om.) भीष्म (for मूर्खे). G3 कथ्यसे (for मन्य°). — °) S1 क: क्षत्रं; K2.3 G8 तस्माञ्च; D4 क: क्षेत्रं; G1 स तस्माद्; G2 स कस्माद् M कस्माद् ब्राह्मणं. — d) K1 इव गछति; D5 अवतिष्ठते; T1 G2.5.6 अवगच्छसि; G1.2 अवधीन्मतः (G2 °नः); Cd as in text. — After 6, S (G4 om.) reads 1.

7 G4 om. 7 (cf. v.l. 1). — a) K1 वा; T1 G3.5 च; G6 दा (corrupt) (for तु). B3.5.8 D3 हि (for मे).

b) K1 हृदि ने (sic); K4 सहते; D5 यदिदं; D6 यदीमे (for यदिमे). K1 D5 पांडव त्वया; K4 पांडवाश्चया; D4 पांडवस्त्वया. — b) B2 अप्रकृष्टा; Cd as in text.

B5 T1 मार्गा. — d) Dn2 D1.3.4 मन्यते; G1 अन्यचे (sic); G2 अन्यत्वे; M1 मन्यसे (for मन्यन्ते).

8 G<sub>4</sub> om. 8<sup>ab</sup> (cf. v.l. 1). — <sup>a</sup>) D<sub>3</sub> अस्माकं (for अय वा). — <sup>b</sup>) G<sub>1-8</sub> एषां (for येषां). K<sub>2</sub> D<sub>6</sub> असि-; B<sub>6</sub> अपि (for असि). K<sub>2</sub> -भासतः; D<sub>1.5</sub> भारतः. — <sup>c</sup>) D<sub>11</sub> (by corr.) सधमा चैव; D<sub>11</sub> (before corr.). n<sub>2</sub> स्वधमंश्चेव; D<sub>1</sub> स्वधमंश्चेव; D<sub>2</sub> स्वीधमंश्चेव; G<sub>3</sub> स्वीसधमंश्च;

Gs स्नीत्वधर्मा च; Cv as in text. G1 स सधर्मापविद्धश्च; G2 M स्नीसधर्मापवृद्ध(G2 °त्त)श्च. Cd implies text.

— d) Bs धर्मार्थानां (for सर्वा °). K4 प्रदर्शकं; D4 °कै:; Cd as in text.

9  $^a$ )  $B_{3.4.6}$  ततस् (for तस्य). —  $^b$ )  $G_2$  (corrupt) इप्टशं रूक्षतरं बहु;  $M_1$  रूक्षाक्षरयुतं बहु. Cd cites रूक्षं and रूक्षाक्षरं (both as in text).

10 a) B2 Dn1 तथा (for तस्य). K2 D1 (before corr.).4 प्रतिकाशे. — b) B1 शुभे चायत (for स्वभावायत). K1 -विस्तरं; D3 -लोचने (for -विस्तृते). K1 स्वभासयतविष्टं ते (sic). — b) B1 भृशं (for भृयः). S1 कोधातिताम्रांते; Dn2 D1.2 भिताम्राक्षे; D3.4 हि (D4 कि.) ताम्रांत . S भूयः कोपा(G0 कोधा)त्सुसंरके. — d) K1.2 D4 रक्त ; D5 रक्षो . K4 वभूव ह. S संवभूव तुरिक्ष(G1 क्ष)णी.

11 a) D4.5 त्रिशाखां, A few MSS. मृ(or अ)कुटी; D4.5°टिं, M1 तस्य (for चास्य). — °) M2 उलाटसंस्थां अकुटी. — d) K2.4 D3.4 T1 गंगा (for गङ्गां).

12 <sup>a</sup>) K<sup>2</sup> संदर्शतस; K<sup>2</sup> त्रिदशतस; M<sup>2</sup> संदंशतश; G<sup>3</sup> दर्शयतश. T<sub>1</sub> G<sub>1-8.6</sub> M चास्य (for तस्य). G<sup>4</sup> दंतान्संदंश तस्यास. — <sup>b</sup>) G<sup>2</sup> के वा; M<sup>2</sup> क्रोधाद (for कोपाद) — <sup>e</sup>) K<sub>1</sub> काल (for सर्व ). — <sup>d</sup>) V<sub>1</sub> B<sub>2.8.6.6</sub> D<sub>12</sub> D<sub>1-8</sub> जिघांसत:; B<sup>4</sup> D<sub>11</sub> जिघांसत: (for दिघक्षत:).

13 a) = 17a. K2 च (for तु). Gs उत्पतन्नात्मवेगेन.

— b) Si Ki Bi Di.s तरस्विनं; Vi यश°; Gs
महास्वनं (for मन°). — °) Gi एवं (for एव). Bi Di.s
सहाबुद्धिर्; Mi °वाहुं. — d) Ki (sup. lin.) महासेनाम्.
[Cd. n. v all identify Mahäsena as Kārttikeya.]

नातिचक्राम भीष्मस्य स हि वाक्यमरिंद्मः। समुद्भुतो घनापाये वेलामिव महोद्धिः ॥ १५ शिशुपालस्तु संकुद्धे भीमसेने नराधिप । नाकम्पत तदा वीरः पौरुषे स्त्रे व्यवस्थितः ॥ १६ उत्पतन्तं तु वेगेन पुनः पुनररिंद्मः। न स तं चिन्तयामास सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥ १७ प्रहसंश्रात्रवीद्वाक्यं चेदिराजः प्रतापवान् । भीमसेनमतिकुद्धं दृष्ट्वा भीमपराक्रमम् ॥ १८ मुश्रेनं भीष्म पश्यन्तु यावदेनं नराधिपाः। मत्प्रतापाग्निनिर्दग्धं पतंगिमव विद्वना ॥ १९ ततश्रेदिपतेर्वाक्यं तच्छत्वा कुरुसत्तमः। भीमसेनमुवाचेदं भीष्मो मतिमतां वरः ॥ २०

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥

K4 इह (for इव).

14 a) G1 青田梗 (for 和°). — °) K1 D1.2 गुरूणां (for गुरूणा). 8 गुरोर्बहु विधेर्वाक्यै:. Cv cites गुरोर्. — d) T1 G4 क्रोध-; G1.2 कोप-; M1 कोप:. B2 प्रणयम् (for प्रशमम्). र्श K1. 2 V1 D4. 5 प्रशममागमत्; S प्रशमनं ययौ (for 'मागतः).

15 a) K4 नातिकामत (for चक्राम). — b) D5 T1 Gs आरिंदम. — Gs. s om. (hapl.) 15e-17b; Ds om. 15<sup>ed</sup>. — °) K1.2 B3-6 समुद्धतो; K3 °द्धते; K4 Dn(!) Ds 'इतो; Ñ1 V1 B2 De 'इत्तो; T1 G5 'इतो; Cv as in text. D2 (corrupt) समञ्जतीघनाशाय.

16 Gs. c om. 16 (cf. v.l. 15). — a) Ś1 D1 (before corr.) M2 संक्रद्धो; K4 संक्रद्ध. — ) Si Di (before corr.) भीमसेनो. Ks. 4 Ñ1 V1 B1-5 Dn D1-8.6 जनाधिष (B4. 5 D8 °प:; D1 °पा:); B6 नराधिप:; S (G3. 6 om.) परंतपे (M2 महाबले). — °) K1 नाकंपयत् (for °कम्पत). Ti Gs महाबाहु:; G1.2.4 M महावीर्य: (for तदा वीरः). — d) V1 B1 पौरुषेषु; D4 पारुषे स्वे (for पौरुषे स्वे). T1 G5 M महति स्थितः; G1.2 मतिमा(G1 °मां)-स्थितः; G4 समवस्थितः (for स्त्रे ब्यव°).

17 Gs. e om. 17ab (cf. v.l. 15). — a) K1 उत्पततं तु; K2 उत्पर्यतं तु; Ds उत्पातं तं तु; T1 Gs उत्पपातात्म-; G1. 2. 4 उत्पतन्त्राम (for उत्पतन्तं तु). — b) \$1 K1. 2. 4 V1 D4. 5 ऑरंदमं; Dn D8. 6 G2 M2 'दम. - ') \$1 D4 स न (by transp.); Ñ1 M2 न च; D6 मुशं. — d) K1 कुद्ध ; B1 कुद्धं ; B2.4.5 De कुद्धो (for क्षुद्ध-). Gs तथा (for यथा).

18 <sup>a</sup>) D4 प्राहसंश्च. — <sup>b</sup>) B1,2 शिशुपाङ: (for चेदि°). D1 (marg. sec. m. as in text). 2 तच्छ्रत्वा कुरुसत्तमः (= 20°). — Ge om. 18°d. — °) Ñ1 V1 B5 Dn De Gs अमि (for अति'). — d) T1 Gs. 5 मत्वा (for ह्यू). B<sub>2</sub> D<sub>1,2</sub> G<sub>1,2</sub> भीमपराक्रमः; D<sub>5</sub> [अ]तुल-पराऋसं.

19 a) Bı मुंचेमं. Ks भीमं (for भीष्म). Tı Gı.8-6 M यावच (for पश्यन्तु). G2 तं मुंचैनं भीष्म यावत. — b) K1-8 यावदेते; K4 V1 B3-6 D8 सर्व एव. B4 जनाधिपाः. S पर्यंतु (Gi पर्येतं) वसुधाधिपाः. - ') र्श D1-4 मत्प्रतापाद (D1-3 °प-) विनिर्देग्धं; K1 मत्प्रतापामिना द्वयं; K2-4 V1 B1. 2. 4. 5 Dn D1. 2. 5. 8 मत्त्रभाव(K2 Ds °वाद्)विनिर्दग्धं; Bs. ६ मत्प्रभावाभिनि°; T1 G4-६ मछतापेन नि°; Gs मत्प्रभावेन नि°; text as in Ñ1 G1.2 M (of. K1). — d) K2 पतंतम् (for पतंगम्).

20 b) Si K Ni Vi B2 Dn D4-6 श्रुत्वा तत् (K4 तं). K1 कुरुनंदनं: (sic); Ds. 5 कुरुसत्तम; T1 भ; Gs °मा:. — d) K4 वर (for वर:). — After 20, S ins. (Cv glosses; cf. 2. 41. 1):

379\* नैषा चेदिपतेर्बुद्धिर्यया त्वाह्वयतेऽच्युतम्। भीमसेन महाबाहो कृष्णेऽस्य वधनिश्चयः।

[ (L. 1) G1.2 यदा त्वा°; G8 यत्त्वामा° (for यया त्वा°). — (L. 2) G2.8.5.6 M1 कुष्णस्य; G4 M2 कुष्णोस्य (for कृष्णेऽस्य). Cv cites विनिश्चयः; cf. Sastri 2. 43. 22 and our 2. 41. 1. 7

Colophon. - Sub-parvan: N (Ds marg.; for Di see below) शिशुपालवध; Di Ge Mi राजस्य. — Adhy. name: G8 भीमकोपः; G6 M2 भीमाम्युर्थानं. - Adhy. no. (figures, words or both): Ki (marg.) D4 38; K2 D8 40; K3 39 (as in text); Dn1 42; S 72 (G4 48). — S'loka no.: K2.8 Dn M1 20.

40

1 b) B1 अत्र; K1.8 D1.2.5.6 S एवं (for एवं). - 1ed = 1. 1142\*, line 4. - d) K2.4 N1 V1 B D1.5 M2 हरोद; K8 रराव; Dn (!) Ds ररास; M1 हचाव (for रुराव). K4 रराम च; D8 रुरोद च; D4 ननादेन; Ds निनाद 80

### भीष्म उवाच।

चेदिराजकुले जातस्यक्ष एष चतुर्भुजः ।

रासभारावसद्दशं रुराव च ननाद च ॥ १

तेनास्य मातापितरौ त्रेसतुस्तौ सवान्धवौ ।

वैकृतं तच तौ दृष्टा त्यागाय कुरुतां मितम् ॥ २

ततः सभार्य नृपतिं सामात्यं सपुरोहितम् ।

चिन्तासंमृदहृदयं वागुवाचाशरीरिणी ॥ ३

एष ते नृपते पुत्रः श्रीमाञ्चातो महावलः ।

तस्मादस्मान्न भेतन्यमन्यग्रः पाहि वै शिशुम् ॥ ४

न चैवैतस्य मृत्युस्त्वं न कालः प्रत्युपियतः ।

मृत्युर्हन्तास्य शस्त्रेण स चोत्पन्नो नराधिप ॥ ५

संश्रुत्योदाहृतं वाक्यं भृतमन्तिहैतं ततः ।

पुत्रस्नेहाभिसंतप्ता जननी वाक्यमत्रवीत् ॥ ६

येनेदमीरितं वाक्यं ममैव तनयं प्रति ।

प्राञ्जलिस्तं नमस्यामि त्रवीतु स पुनर्वचः ॥ ७
श्रोतुमिच्छामि पुत्रस्य कोऽस्य मृत्युर्भविष्यति ।

अन्तर्हितं ततो भृतम्रवाचेदं पुनर्वचः ॥ ८
येनोत्सङ्गे गृहीतस्य भुजावभ्यधिकावुभौ ।

C. 2. 1502 B. 2. 43. 9

 $2^{ab}$ ) D1 त्रैसतुस; D4.5 त्रसतुस. K1.2 सह बांधवै:; K3 सहबांधवौ; K4 तौ च बांधवौ (for तौ सवा ). S तेन शब्देन वित्रस्ताः पितरः (G1.2 M वित्रस्तौ पितरौ) सहबांधवाः (M °वै:). — °) B8.4 विकृतं. K1 तच्च तद्; K4 Ñ1 V1 Dn D8 तस्य तौ; D1 तत्वतो; D3 चास्य तद्; D5 तच्च तं; G1.2 तच्च ते; G8 तच्च वै; G4 तत्ततो (for तच्च तौ). — °) D2.5 T1 G1.8 M [अ]कुरुतां; G2 कुरुते (for कुरुतां).

3  $^a$ )  $\pm$ 1  $\pm$ 2  $\pm$ 2  $\pm$ 3 सभायां;  $\pm$ 2 सभायांन्.  $\pm$ 3 तु नृपं (for नृपतिं).  $\pm$ 3  $\pm$ 4 सभायां;  $\pm$ 4 समायः;  $\pm$ 4 समायः;  $\pm$ 5 समायः;  $\pm$ 4 सामायः.  $\pm$ 5  $\pm$ 6 चिंतासंपूर्णः;  $\pm$ 7 चिंतासमूदः (corrupt);  $\pm$ 7  $\pm$ 8 चिंतासमूदः  $\pm$ 9 = 1. 69.  $\pm$ 9 $\pm$ 

4 a) D3 नृपते:. K4 T1 G1-3 पुत्र. — b) K4 वलाधिप:; Dn (!) D6 वलाधिक: (for महाबल:). — K4 om. (१ hapl.) 4°-5a. — °) D6 ते भन्यम् (for भेतन्यम्). — d) Ñ1 अग्रत:; S (except G4.6) अन्यग्रं (for अन्यग्रः). S पाल्यतां शिद्युः (for पाहि वै शिद्युम्).

5 K4 om. 5; M2 om. 5<sup>ab</sup> (for K4 cf. v.l. 4).

— a) K2 बालस्य; B1.8.5.6 Ds.5 मृत्युवें; G4 मृत्युः स्याद;
G5 मृत्युत्वं (for मृत्युत्त्वं). \$1 D4 तदैवेतस्य मृत्युवें; K1 न

च वे मृत्युरस्य त्वं; K3 न च वेतस्य कालस्त्वं; Ñ1 M1 न च

वेतस्य मृत्युत्त्वं; V1 B4 Dn न च वेतस्य मृत्युवें; G1.2 न वे

वेतस्य मृत्युत्त्वः, — b) G4 अकालः; G6 न कालं (for न
कालः). B1 पर्यवस्थितः; B2 D1.2 पर्युप<sup>6</sup>; G4 प्रत्युपस्थिते.

— M1 om. 5<sup>ad</sup>. — b) V1 B1.2.4 D2 पश्च; D1 सोस्य

(for मृत्युर्). \$1 D5 मृत्युहिं तस्य (D5 नास्य) शक्षण;

B8.5.6 D8 यश्च शक्केण हंतास्य; D4 मृत्युहोतस्य शक्केण; S (M1

om.) प्तस्य मृत्युरुत्पन्नः. — d) D4 स वो ; D5 न चो

25

(for स चो°). B1 D1.2 om. च. B2 नराधिपं; D1 °ए:. T1 G3. 5.6 रास्त्रेणैनं हनिष्यति; G1.2.4 M2 चक्रेणैनं वधि(M2 हनि)ध्यति.

6 Gs om. 6<sup>a</sup>-7<sup>b</sup>. — <sup>a</sup>) K1 Ds संश्रुत्वा; S (Gs om.) तच्छ्रत्वा (for संश्रुत्य). Ds च्याहृतं; Gs [उ]पहितं (for [उ]दाहृतं). — <sup>b</sup>) S1 B1.2 D1.2 तदा; D4 नृप (for ततः). K4 V1 B1m.3-6 Ds.5 S (Gs om.) भूतेनांतर्हितेन वे (T1 Gs.4.6 M1 सा; G1.2 M2 सः). — <sup>e</sup>) K2 केहाभिसंप्राप्ता; G4 केहेन संतप्ता.

7 Gs om. 7<sup>ab</sup> (cf. v.l. 6). — Before 7, B2.4 ins. श्रुतश्रवा उ°. — a) D4 एदेनम् (sic); G2 यदेनम् (for येनेदम्). Ś1 निर्मितं; Gs ईदर्श (for ईरितं). — b) Ś1 D4 M1 [इ]मं; K1 B5 [ए]वं; K4 Ñ1 B2 Dn D6 [ए]तं; B6 T1 M2 [ए]वं; D3.5 [इ]दं; G8 [ए]तत्; G6 [इ]यं (for [ए]व). — b) D4 स्वां (for तं). — d) Ś1 D4 मुनिर् (for पुनर्). — After 7, N ins.:

380\* याथातथ्येन भगवान्देवो वा यदि वेतरः।
[ K4 Dn1 D2.8 यथातथ्येन; D4 यथा तथ्यं तु. K1
D8 चेतरः.]

— On the other hand, S ins. (Cv glosses) after 7: 381\* महद्वलं महद्भुतमित्युक्त्वा पुनरुत्तरम्।

[ M2 महाभूतम् (for महद्भतम्). M2 इत्युक्ते. T1 Gs. 5

पुनरुत्तमं.]
8 °) S तत्वेन (for पुत्रस्य). — ठ) B1 को वा (for कोऽस्य). — K3 om. 8°-9°. — 🛂 Ś1 K4 Dn1 D6 अंतर्भूतं (for हिंतं). В5 वृत्तम् (for भूतम्). Ś1 इदं वचः; अंतर्भूतं (for हिंतं). S ततत्त्वैः स(T1 M1 से)चरे भूतेरुत्तरं समुदाहतं.

पतिष्यतः क्षितितले पश्चशीर्षाविवोरगौ ॥ ९ तृतीयमेतद्वालस ललाटस्यं च लोचनम् । निमजिष्यति यं दृष्ट्वा सोऽस्य मृत्युर्भविष्यति ॥ १० त्रयक्षं चतुर्भुजं श्रुत्वा तथा च समुदाहृतम् । धरण्यां पार्थिवाः सर्वे अभ्यगच्छन्दिदृक्षवः ॥ ११ तान्पूज्यित्वा संप्राप्तान्यथाई स महीपतिः। एकैकस्य नृपस्याङ्के पुत्रमारोपयत्तदा ॥ १२ एवं राजसहस्राणां पृथक्तवेन यथाक्रमम्। शिश्चरङ्के समारूढो न तत्त्राप निदर्शनम् ॥ १३

ततश्रेदिपुरं प्राप्तौ संकर्षणजनार्दनौ । यादवौ यादवीं द्रष्टुं स्वसारं तां पितुस्तदा ॥ १४ अभिवाद्य यथान्यायं यथाज्येष्ठं नृपांश्र तान्। कुशलानामयं पृष्ट्वा निषण्णौ रामकेशवौ ॥ १५ अभ्यर्चितौ तदा वीरौ प्रीत्या चाभ्यधिकं ततः। पुत्रं दामोदरोत्सङ्गे देवी संन्यद्धात्स्वयम् ॥ १६ न्यस्तमात्रस तसाङ्के भुजावभ्यधिकावुभौ। पेततस्तच नयनं निममज ललाटजम् ॥ १७ तदृष्ट्वा व्यथिता त्रस्ता वरं कृष्णमयाचत ।

9 Ks om. 9ab (cf. v.l. 8). — a) Dn (!) De यस्य (for येन). K1 Ds S (except Ge) येनोत्संग-; K2 येनसंग (sic). Cv apparently as in text. — b) K1.2 अस्य; Gs अपि; Cv अभि (as in text). — ed) S पति-(G1.2 भवि)ध्यतस्तु सं(G4 तौ)भग्नौ सोस्य मृत्युर्भविष्यति (Cv cites most of this); cf. 10d.

10 Ge om. 10. - ab) K4 B4 Dn De 3 (for w). S (Ge om.) यस्यो(M1 येनो)त्संग(G1.2 °गे)गृहीतस्य तदेवाक्षि(T1 तदेवार्थि-; G1. 2 तथैवाक्षि)ल्लाटजं. — ) G3 निममृष्यति. T1 संदृष्टो; G1. 2.4 M संस्पृष्टे; G3 संदिष्टे; G5 संदृष्टे (for यं दृष्टा).

11 a) D1 अक्षं; D2 ज्यक्षं. — b) S एतच (for तथा च). — °) \$1 D1.2.4 धर्णया:; K1.3 धर्णयां; K4 Dn (!) De पृथिच्यां (for धरणयां). — d) \$1 K3 B2.3.5.6 D3-5 इस्य (Si Bs D4 °स्या) गच्छन् ; Ki B4 चास्य °; Ñi Vi Dn De अभ्या ; B1 ह्यन्व ; D1.2 ह्यस्य ग ; S तन्नाग (T1 Gs तत्र ग°; Ge यत्राग°) (for अभ्य°, as in K2.4 only!).

12 ) S यथाई प्रतिपूज्य च (G1.2 'पूजितान्). — ') S (except G1.2) नृपर्यांक. — d) K1.2 Ñ1 D4 S (except G1.2) ततः (for तदा).

13 a) D1 एव (for एवं). D2 राजन् (for राज-). — °) G2 शिशुम्. Ś1 B1 अंकं (for अङ्के). G2 °रूढं (for ° रूढो). — d) G1.2 तञ्च (by transp.). K1 प्राप्ति-(for sqq). - After 13, K4 V1 B D (except D4.6) Ti G1-8. 5 ins.:

<sup>382\*</sup> एतदेव तु संश्रुत्य द्वारवत्यां महाबली। [ B1. 2 D1. 2 च ; G1. 2 हि (for तुं). B1. 2 D1. 2 महाश्चर्य ; Gs द्वारकायां (for °वत्यां).]

14 ") Śı Dn1 De G1.2 ततश्चेविपुरी; K4 "पुरि; B1 चेदिराजपुरं; Dna Da ततश्चेदिपुरिं. D1 ततश्चेदिषु संप्राप्ती-

om. 14d-15a; G2 om. 14d-15c. - d) K3 N1 V1 B1. 2. 4. 6 Dn D1. 2. 6 तो (for तां). र्डा सदा; B2 D1. 8 T1 G8-6 M ततः (for तदा). — After 14, B1 ins.:

383\* पितृस्वसारं तां दृष्ट्वा समाश्वास्य महाभुजौ ।; while T1 G1.4-6 M ins. (Cv cites parts):

384\* तौ दामघोषं राजानमभिवाद्य यथाक्रमम्। [ G4 दमघोषं तु; G5 तौ दमघोषं (for तौ दाम°).]

15 K4 om. 15a; G2 om. 15ab; G3 om. (hapl.) 15a-16b; Ge om. 15ab (for K4 G2 cf. v.l. 14). - a) D1. 2 °न्योन्यं; G4 °न्याखं (for °न्यायं). — b) K4 प्राप्तं तेन; V1 B3.4.8 D3.5 यथावृद्ध; B1.5 Dn D8 T1 G1.4.5 M2 यथाश्रेष्टं (T1 M2 °छ; G4 °छान्). K1.2 स (K2 च) तं नृपं; Ks च\* नृपं; K4 B1 Dn (!) नृपं च तां; Be D8.8 नृपांस्तु तान्; De (corrupt) च तं च तां; G1 च तान्नृपान् — °) T1 G5.6 °मयौ; G4 °मयो (for °मयं). K1 D1 G6 ह्या; G4 स्पृष्ट्वा (for पृष्ट्वा). — व) G2 निष्णातो; some MSS. निष्(K1 °षि)णौ (for निष्णणौ).

16 Gs om. 16ab (cf. v.l. 15). — a) Śi Bi.sm De सा( Be m सो) भ्यर्च तौ; K1 सोभईतौ; K2 सा चार्यच्ये। Ks समर्चितौ; Ñ1 V1 B2 Dn अभ्यर्च्य तौ; Bs सोभ्यर्चितौ। D4 साभ्यचितौ; T1 G1.4-8 M स्वभ्यचितौ. — ) D1 ब्रिला (m प्रीत्या as in text). K2 चाप्य° (for चाभ्य°), \$1 B1. 2 D1. 2. 4 तदा (for ततः). — °) B3-5 D3. 5 दामी दरस्थांके; D4 च सोदरोत्संगं. — d) K1.2 B2.4.6 D2 संन्यद्धत् (K1°६); Bs Ds. 5 सा न्यद्धात् (D5°६त); T1 G8, 5 सा (G3 वा) संन्यधात् (for संन्यद्धात्),

17 °) K1 °गात्रस्य (for °मात्रस्य). — ) K1 असा ; यादवी न्यदधात्स्वयं. K2 तस्या°; D2 अप्य° (for अभ्य°). — °) K1 तत्र; G1 तं च (for तच्च). — d) K2 G5.8 निम्जत; K4 नामजत; B — °) T1 दर्श (for द्रष्टुं). ि दिश्व माद्रबंदी तक्ष हिंदुां Coll Kion, New Dellie Rept D4) स्था जात; G8.4 निर्ममा (G8 क्लि).

ददस्य मे वरं कृष्ण भयार्ताया महाभ्रज ॥ १८ त्वं ह्यार्तानां समाश्वासो भीतानामभयंकरः । पितृष्वसारं मा भेषीरित्युवाच जनार्दनः ॥ १९ ददानि कं वरं किं वा करवाणि पितृष्वसः । शक्यं वा यदि वाशक्यं करिष्यामि वचस्तव ॥ २० एवम्रक्ता ततः कृष्णमत्रवीद्यदुनन्दनम् । शिश्चपालस्यापराधानश्वमेथास्त्वं महावल ॥ २१

कृष्ण उवाच।

अपराधशतं क्षाम्यं मया ह्यस्य पितृष्वसः । पुत्रस्य ते वधार्हाणां मा त्वं शोके मनः कृथाः॥२२

भीष्म उवाच।

एवमेष नृपः पापः शिशुपालः सुमन्दधीः । त्वां समाह्वयते वीर् गोविन्दवरदर्पितः ॥ २३

C. 2. 1518 K. 2. 43. 25 K. 2. 66. 25

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

18 <sup>a</sup>) K<sub>2-4</sub> B<sub>2.3.6</sub> D (except D<sub>3</sub>) S (except G<sub>1-3</sub>) तं (for तद्). Śi K<sub>1.2</sub> व्यथितास; G<sub>2</sub> व्यथिता (for व्यथिता). Śi K<sub>2</sub> Ñi D<sub>4</sub> तत्र; K<sub>3</sub> S देवी; B<sup>1</sup> साथ; B<sub>2</sub> D<sub>1.2</sub> सा तु; B<sub>5</sub> माता (for त्रस्ता). — <sup>b</sup>) K<sub>2</sub> देवी; Ti परं (for वरं). — °) V<sub>1</sub> B<sub>8-6</sub> D<sub>8.5</sub> प्रयच्छ (for ददस्त). K<sub>2.8</sub> क्रुडण वरं (by transp.). — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> सभयाती; B<sub>3.4.6</sub> G<sub>2-5</sub> भयातीय; D<sub>4</sub> °तीय; T<sub>1</sub> G<sub>1</sub> °ती वै. K<sub>4</sub> D<sub>4</sub> महाशुजं.

19 <sup>a</sup>) K1-8 B5 D8.5 om. हि. D4 ह्यात्तानां. — <sup>b</sup>) Ś1 K4 Ñ1 B1.2.4 Dn D1.2.4.6 अभयप्रद: (B1 °द). — After 19<sup>ab</sup>, N ins.:

385\* एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रोवाच यदुनन्दनः।
[ Cf. 21<sup>ab</sup>. \$1 D<sub>4</sub> तदा; K<sub>4</sub> तया (for ततः). K Ñ1
Dn D<sub>4.6</sub> सो(K<sub>4</sub> त्व) ब्रवीद् (for प्रोवाच).]

- V1 B2. 5. 6 D1. 2 cont.:

386\* स तं द्यक्षं ततो ह्या समाश्वास्य महाभुजः।
[ V1 ततस्त तां: B6 ततस्रतां (for स तं द्यक्षं).]

On the other hand, G2 ins. after 19<sup>ab</sup>:

387\* श्रुत्वा पितृष्वसुर्वाक्यं भक्तानामभयप्रदः।
— <sup>ed</sup>) N मा भैस्त्वं (V1 B3. 5 D3. 5 भैषीर्) देवि (Ś1 D4
भीरु; K4 D1 देवी) धर्मज्ञे न मत्तोस्ति (K1 मत्तो नास्ति)
भयं तव.

20 a) K V<sub>1</sub> B<sub>1.2</sub> D S (except M<sub>2</sub>) ददामि. K<sub>1</sub> D<sub>2.5</sub> S किं (for कं). K<sub>4</sub> V<sub>1</sub> D<sub>1</sub> D<sub>6</sub> किं च (D<sub>6</sub> चि); T<sub>1</sub> G<sub>1.2</sub> तेद्य; G<sub>8-6</sub> M देवि (for किं वा). — b) B<sub>1</sub> D<sub>1.2</sub> करोमि च; S किं वा कार्य (for करवाणि). Si पितृस्वसुः. — b) K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> वाववयं; D<sub>4</sub> शंक्यं (for शक्यं). K<sub>4</sub> वाशंक्यं; D<sub>4</sub> वा वाक्यं. — d) T<sub>1</sub> G वरं; M<sub>2</sub> प्रियं (for वचस्त). K<sub>8</sub> परंतपे (for वचस्तव).

21 ab) Si Di-3 Gs एवमुत्तवा. Ds वचः (for ततः). B8-6 D8.5 [अ] अवीत् (for ततः), and ततः सा यदुनंदनं

(Bs. 4.6 'नंदिनी). — ') Bs-6 Ds. 5 शिशुपाळापराघांस्वं; S क्षमस्व शिशुपाळस्य. — ') B1. 2.6 D1. 2 क्षमेथा: पुरुषो-त्तम; V1 Bs. 5 Ds. 5 क्षमेथा यदुनंदन; S अप(G1. 2 [अ]-प्यप)राधं महाबळ. — After 21, N ins.:

388\* मत्कृते यदुशाईल विद्धोनं मे वरं प्रभो।
[ र्डा B2.4 D2 [ए]तं मे; K1.2 Ñ1 V1 B1.8.5.6 [ए]तन्मे;
D3.5 [ए]तत्म (for [ए]नं मे). K2.8 विमो (for प्रमो).]
— On the other hand, S ins. after 21:

389\* इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः प्रत्युवाच महाबलः।
[ G2 °यशाः (for 'वलः). Ge भगवान्भूतकृत्तदा (for the post. half.)]

22 K<sub>3</sub> G<sub>5</sub> om. the ref. — °) Ś<sub>1</sub> K B<sub>2.4.6</sub> D<sub>1.2</sub>(both before corr.).4 M<sub>2</sub> क्ष(K<sub>3</sub> क्षे) क्षं ; Ñ<sub>1</sub> क्षांतं ; D<sub>5</sub> क्षर्व्यं (for क्षाक्यं). — °) K<sub>1</sub> मयेहास्य; K<sub>4</sub> मया यस्य ; T<sub>1</sub> G<sub>1.4.5</sub> स मया (T<sub>1</sub> °धा) चै; G<sub>2.3</sub> समयो चै; G<sub>5</sub> ह्त्युवाच; M<sub>1</sub> समयाद्वे; M<sub>2</sub> समयेन (for मया ह्यस्य). Ś<sub>1</sub> D<sub>4</sub> पिनृस्त्रस:; G<sub>5</sub> पिनृष्वसु. — °) G<sub>2</sub> पुत्र तेषां; G<sub>5</sub> पुत्रस्य स्वं. K<sub>1</sub>(by corr.).3.4 Ñ<sub>1</sub> B<sub>1-4</sub> D (except D<sub>4</sub>) T<sub>1</sub> G<sub>3-6</sub> वधाहेस्य; V<sub>1</sub> वराहेस्य. Cd वधाहोणों as in text! — After 22, M<sub>1</sub> ins.:

390\* एवमेतलुरावृत्तं शिशावस्मिन्वकोदर। M1 cont.: T1 G M2 ins. after 22 (replacing 23ab):

391\* स जानजात्मनो मृत्युं कृष्णं यदुसुखावहम्।
23 Som. 23° (with the ref.; cf. 391\*). — °)

K4 अद्य; V1 B5 एव (for एष). Ś1 D4 महीपाछः (for
नृपः पापः). — °) K1.2.4 [अ] ह्प-; K3 Ñ1 (१ see
Addenda) Dn1 स; V1 B2.5 D3.5 [अ] ति-; B1.8.4.6

D1.2 हि (for सु-). — °) Ś1 D4 तं (for त्वां). Dn2 D5

°ह्यते; Cd °ह्वयते (as in text). Ś1 D4 वीरो; Ñ1 V1

B2-6 D2.8.5 भीम (for वीर). S तेन स्वामा(G4 °म)-

89

2. 2. 1519 B. 2. 44. 1

#### भीष्म उवाच।

नैषा चेदिपतेर्बुद्धिर्यया त्वाह्वयतेऽच्युतम् ।
नूनमेष जगद्धर्तुः कृष्णसैव विनिश्रयः ॥ १
को हि मां भीमसेनाद्य क्षितावर्हति पार्थिवः ।
क्षेमुं दैवपरीतात्मा यथैष कुलपांसनः ॥ २
एष ह्यस्य महाबाहो तेजोंशश्र हरेर्धुवम् ।
तमेव पुनरादातुमिच्छत्पृथुयशा हरिः ॥ ३

येनैष कुरुशार्दूल शार्दूल इव चेदिराट् ।
गर्जत्यतीय दुर्बुद्धिः सर्वानस्मानचिन्तयन् ॥ ४
वैद्यापायन उवाच ।
ततो न ममृषे चैद्यसद्भीष्मयचनं तदा ।
उवाच चैनं संकुद्धः पुनर्भाष्ममथोत्तरम् ॥ ५
दिश्रुपाल उवाच ।
दिषतां नोऽस्तु भीष्मेष प्रभावः केशवस्य यः ।

ह्नये(T1 G1.4 M2 'य) बैद्यो. — ') K1.2 D1 'बल' (for 'बर').

Colophon om. in K4. — Sub-parvan: Ś1 K1-8 B D1-8.5.6 शिञ्चपालवध; Dn D4 G6 राजस्य; M1 राजस्य and शिञ्चपालवध. — Adhy. name: Dn शिञ्चपालचित्त; G8 शिञ्चपालोत्पत्तिः; M2 शिञ्चपालवृत्तान्तः. — Adhy. no. (figures, words or both): K1(marg.).8 D4 40 (as in text); K2 D8 41; Dn1 43; S 73 (G4 49). — S'loka no.: K2 Dn D1.2 M1 25; K8 23; T1 26.

#### 41

1 Occurs first (with v.l.) in S as 379\* (cf. v.l. 2. 39. 20), and is repeated here. — Ks वैशं° उ°. — ") Dn1 De नष्टा (for नेषा). K4 Ds G5.6 चेदिपते. — ") S1 K1 B1 यथा; G6 यत्तम् (for यथा). B1 चाह्रयते; Dn2 D4 त्वाह् ; D8.5 द्याह् ; G8 (by corr.) "ह्रयसे; G4 त्वां ह्रयते; G6 आह्र". B8 [S]च्युत. — ") K4 V1 B8 D8.5 अस्य; G8 एवं (for एष्). B1.2.4 D1.2 "द्यातु: (for "द्वतुं:). T1 G2 M2 भीमसेन महावाहो (as in 379\*). — ") K4 V1 B6 D1 (before corr.).2.3.5 T1 G1.2 M2 Cd [प्]प (for [प्]च). K8 विपर्यसु:; M2 विनिश्चित:; Cd as in text.

2 Ds om. 2. — a) Śi [प्]नं; D4 [इ]मं (for मां). D2 'सेनोइ; Ti G1.2.4-8 'सेना(G2 'सेनो)न्य: (for सेनाइ). Gs को भीमं भीमसेनान्य:. — b) S क्षेप्रम् (for क्षिताव्). Śi पांडव: (for पार्थिव:). — b) Ks देव-; K4 Vi B2-8 Dn D5 काल- (K4 एकाल-!); Ñi D2.6 एवं; Di पून; Cd as in text. S क्षितावेवं (G1.2 क्षितावयं; G8

क्षता चेवं; G4 क्षितो चेवं) परी°. — d) D6 तथा (for यथा). S1 K1.2 D4 [अ]यं; G6 [ए]व (for [ए]प). K1 °पांसुन:; V1 °पांसुल:; B1.5.6 °पांशल:.

3 °) B1 सेवो हास; G8 एवोप्यस्य (for एव हास). \$1

K1.4 G6 महाबाहोस; K2 Ñ1 V1 B D (except D4)

'बाहुस. — b) \$1 K1 D4 तेजोंश: स; K2.8 शासं; K4

तेजोरासं; B1 तेजोंशं सं-; Dn2 (conflated) तेजोशं(अ)स;
D3.5 G1.2 Cn शास्य; D6 शां सं (for शास्र). K D6 G1

हरिर् (for हरेर्). T1 ध्रुव:. — ') K2 स्वमेव; K8 स्वयं

च; Ñ1 T1 G5 तमेवं. K2 पुनरायातुम; B1 D1.2 समुपाः

वातुम्. — ') V1 B D1.2 ऐच्छत्. V1 विभुः (for हरिः).

\$1 D4 इच्छ(D4 च्छे)त्येष जगत्मभुः; K1 इच्छत्पुरुषवशाविभुः

(शं०); K2.3 इच्छत्पु(K3 द्यु)ह्यशा विभुः; K4 इच्छत्युत तथा

स्सा भुवि; Ñ1 ऐच्छदुरुयशा हरिः; Dn (1) D6 इच्छत्युत तथा

विभुः; D8.5 ऐच्छत्प्रयथशा विभुः; S कुरुतेत्र (M2 'यं)

मितं हरिः (G5 'रिं). Cn cites ऐच्छत् and हरिः.

4 °) T1 G1-4 M1 तेनैव; G5 येनैव; G6 तेनैष; M5 तेनैवं (for येनैष). — G2 om. 4°d. — °) G1 गच्छति (for गर्जित). Ś1 D4.6 गर्जि(Ś1 °ई1)तीव सुदुर्वेद्धिः; K8 स गर्जितीव दु°. — d) D4 G1.5 अचितयत्. K3 दोषान्सर्वान चितयत्.

5 °) D1 ततो मम मृधे चैव. — °) \$1 N1 D4 हदा; K1 हदि; S पुन: (for तदा). — °) \$1 D4 चैव (for चैनं). D8 स ऋदः. T1 G8-8 उवाचेदं सुसंऋदः (G8 °दं). — °) K4 D6 यथोत्तरं (for अथो°). S स भी दमं पुनरुत्तरं (G1-8 °मं).

6 Si K1.2 Ñi D4.6 G1.2 M2 om. the ref.; Bi reads it in marg. — ") Bi सोस्तु (for नोऽस्तु). (sup. lin.).2.3 [ए]क: (for [ए]ष). — b) K1.4 Gi ममानं. K3 Bi केशवात्सदा; Gi ककेशस्य यः. K2 Di नः

यस संस्तववक्ता त्वं वन्दिवत्सततोत्थितः ॥ ६ संस्तवाय मनो भीष्म परेषां रमते सदा । यदि संस्तौषि राज्ञस्त्विममं हित्वा जनार्दनम् ॥ ७ दरदं स्तुहि बाह्वीकिममं पार्थिवसत्तमम् । जायमानेन येनेयमभवद्दारिता मही ॥ ८ वङ्गाङ्गविषयाध्यक्षं सहस्राक्षसमं वले ।

स्तुहि कर्णिममं भीष्म महाचापविकर्षणम् ॥ ९ द्रोणं द्रौणं च साधु त्वं पितापुत्रौ महारथौ । स्तुहि स्तुत्याविमौ भीष्म सततं द्विजसत्तमौ ॥ १० ययोरन्यतरो भीष्म संक्रद्धः सचराचराम् । इमां वसुमतीं कुर्यादशेपामिति मे मितः ॥ ११ द्रोणस्य हि समं युद्धे न पश्यामि नराधिपम् ।

C. 2. 1532 B. 2. 44. 14

G3 यं (for य:). — °) G6 संसिद्धि (for संस्तव°).  $K_1$  व (for त्वं).  $G_1$  यस्य संस्तववात्तत्वं;  $G_2$  यत्य संस्तारयन्वा त्वं. —  $^a$ ) Some MSS. वंदिवत्.  $K_2$  Dn1 °तो स्थितः;  $T_1$  °तोर्थितः;  $G_3$  °तोर्थितं (for °तोर्थितः).  $D_2$  बंदीव सत्तोर्थितं.

7 a) V1 B2-6 D3.5 Cn संस्तवे च मनो; T6 G8-5 वो (G3 ° वे) यमहो (G4 ° तो); Cv as in text. G2 न में (for मनो). K1 बुद्धि:; T1 भीष्मः (for भीष्म). — b) Dn1 (before corr.) परमे; Dn2 परमं (for रमते). K4 B2.4 Dn D6 यदि; V1 B3.5.6 D2.3.5 तव; D1 न वा; G1 तदा; G2 मनः (for सदा). — G8 om. 7°-9b. — e) K3 V1 Dn D1m.2 m.6 तदा; K4 सदा (for यदि). Ñ1 B1 संस्तुहि; S मां (G4 M [इ]मान्) स्तुहि (M1 स्तोषि; M2 स्तौहि). — d) S1 D4 इमान्; G3 मम (for इमं). K1 D1.2.4 हत्वा (D4 [before corr.] हत्वा); G8 मित्वा; Cn as in text (gloss दधाते:). D8 मा स्तवेमं जनादेनं.

8 G6 om. 8 (cf. v.l. 7). — a) K1 हरदं; K2.8 D8 S (G6 om.) Cv वरदं (for द°). K8 त्वं हि; K4 स्तुति (for स्तुहि). K4 बह्लीकम्; D4 बाघ्रीकम्. — b) G1 मम; G2 इदं (for इमं). — c) K2 D2m Cd. np यजमानेन (Cd gloss यागशीलताप्रतिपादनार्थ; Cnp gloss ऋत्विग्भ्यो दिल्सता etc.); Cn as in text. Ds येनायम् (for येनेयम्). — d) B1 D4 वारिता; Cd दारिता (as in text).

9 Gs om. 9<sup>ab</sup> (cf. v.l. 7). — <sup>a</sup>) K² [वं]गांगमगधाध्यक्षं; K³ त्वं गंगा(inf. lin. सर्वांग)विषयाध्यक्षः
B1. 2. 4 D1. 2 त(B½ अ)थांगविषयाध्यक्षः; G1. 3 Cv सर्वांगवि°.
G² स सर्वां वि°; G⁵ वंकांकवि°. — <sup>b</sup>) K² बलो; B³ बलं
(for बले). — °) K³ कमम् (for क्णम्). G⁵ महामागं
(for इमं भीष्म). — <sup>d</sup>) K³ महाचापविकर्षिणः; V1 B³-६
Dã. 5 वरं सर्वधनुष्मता; T1 G³. 5 महाचापविचक्षणः; G⁵ भीष्म
भवदतां वर. — After 9, N (except K²; Š1 Ñ1 D² om.
lines 1-2) S (om. lines 3-4) ins. (Cv glosses
lines 1-2):

392\* यस्पेमे कुण्डले दिव्ये सहजे देविनिर्मिते। कवचं च महाबाहो बालार्कसदशप्रभम्। वासवप्रतिमो येन जरासंघोऽतिदुर्जयः। विजितो बाहुयुद्धेन देहभेदं च लम्भितः।

[Lines 1-2 on marg. in B1 D6. — (L. 1) K4 यस्य मे; B6 G6 M यस्येते; T1 G5 यस्यु ते; G1-4 Cv यस्य ते. D1. 2 देवसंमिते; T1 G1-5 प्र(G1. 2 च)ददौ तदा (for देविन ). K1.3 वासवाय ददौ योगं सहजे कर्णकुंडले (K1 कुंडलोत्तमे). — (L. 2) K4 B6 D2 च महावाहोर्; G6 सहजं चास्य. T1 G1-5 M2 उत्कृत्य कवचं (G8 सह्यं) चांगात् (M2 चांगे) (for the prior half). G8 "सहयं प्रश्नुं; M2 "समतेजसं; Cv (apparently) "शारदं शुमं (?) (for "सहशप्रमम्). K1 उत्सिप्य मागं सहसा स केन सहशो वले; K8 उत्कृत्य चांगं तरसा स केन दृहशे वली. — (L. 3) K8.4 वासवो (for "व-). D1.2 [5]पि (for ऽति-). % Cd: येन विजितत्तं स्तुहीत्यन्वयः ।% — (L. 4) D3.5 निजितो (for विजितो). K4 देह मेदं च; B1.4 देहमेदश्च; Dn1 "मेदे च. B1 लक्षितः; D4 लंबितः (for लिमतः).]

- Ge ins. here a corrupt line:

393\* स्तुहि भीष्मबाहुरु वीरौ च भुवि [वि]श्रुतौ।

10 °) K3 D8 T1 द्रोण (for द्रोणं). A few MSS. द्रोणि. K4 साधो (for साधु). — °) G8 पितृपुत्र ; G4 पितृपुत्रों; G6 पित्रा पुत्रों. T1 G5 प्रंतप (for महारथों). — °) K2 स्तुत्वा विभों; K4 Dn (!) D1 ° साबुभों (for 'साविमों). S1 भीष्मों; D4 भीष्मं; G2 भीम (for भीष्म).

11 a) S तयोर् (for ययोर्). Ks corrupt; D1.2 °तमो; S °तरं (M2 °तमं) (for °तरो). Gs भीष्मो. — G1 ins. 12d before 11b; while G2 reads 12d instead of 11b. — T1 G8-6 M om. (hapl.) 11b-12°. — b) Ś1 K (except Ks) D °चरं (for °चराम्). — ') Ś1 कुर्योम; V1 B8-6 D8.5 हन्याद् (for कुर्योद्). — d) K1.4 Dn D6 नि:शेषाम्; G1 अशेषाद्. Cd implies अशेषाम् (as in text).

12 Ti Gs-6 M om. 12abe (of. v.l. 11). Gi.s read 12ab after passage No. 23 of App. I. — ab) Ks समो (for समं). Ks भीदम (for युद्धे). Śi Ds transp. समं युद्धे and न प्रयामि. Bi Di.s जनाधिएं; Gi.s धनुधेरं (for नरा°). — Gi.s om. 12°. — °) Śi

C. 2, 1532 E. 2, 44, 14 K. 2, 67, 14 अश्वत्थाम्नस्तथा भीष्म न चैतौ स्तोतुमिच्छिसे॥१२ श्रव्यादीनिप कसान्त्वं न स्तौषि वसुधाधिपान्। स्तवाय यदि ते बुद्धिर्वर्तते भीष्म सर्वदा॥१३ कि हि शक्यं मया कर्तु यहुद्धानां त्वया नृप। पुरा कथयतां नृनं न श्रुतं धर्मवादिनाम्॥१४ आत्मिनिन्दात्मपूजा च परिनिन्दा परस्तवः। अनाचरितमार्याणां वृत्तमेतचतुर्विधम्॥१५ यदस्तव्यमिमं शश्वन्मोहात्संस्तौषि भक्तितः। केशवं तच ते भीष्म न कश्चिदनुमन्यते ॥ १६ कथं भोजस्य पुरुषे वर्गपाले दुरात्मिन । समावेशयसे सर्व जगत्केवलकाम्यया ॥ १७ अथ वैषा न ते भक्तिः प्रकृतिं याति भारत । मयैव कथितं पूर्व भूलिङ्गशक्तिर्मथा ॥ १८ भूलिङ्गशक्तिर्नाम पार्श्वे हिमवतः परे । भीष्म तस्याः सदा वाचः श्रूयन्तेऽर्थविगर्हिताः॥१९ मा साहसमितीदं सा सततं वाशते किल ।

K4 V1 D (except D1-3) नाश्व (for अश्व ). K4 V1 Dn Ds समं (for तथा). D4 मीच्मः. — d) For G1.2, cf. v.l. 11. Ś1 K3.4 Dn D4.6 च तो; K1 चैनं; V1 B (except B2) D3.5 चेमो; S च सं (for चेतो). K4 G3 भिच्छति. — After 12 d, K4 V1 B D (except D4.6) S ins. a passage given in App. I (No. 23), which in G1.2 is followed by 12 db.

13 °) S शल्यप्रमृतिकान् किं (T1 G5 हि) त्वं (G8 च).

— b) D8.5 मनुजा° (for वसुधा°). — d) V1 स्तवे ते यदि वै बुद्धिर् (for °). T1 G8-6 M1 मन्यते (for वर्त्त°).

K2 भरतर्षम (for भीषम सर्वदा). D1.2 सर्वशः (for °दा).

S1 स्तवाय वर्तते बुद्धिर्यदि ते भीषम ते सदा.

14 क) Ks तु; M2 तु (for हि). K1-8 transp. शक्यं and कतुं. G2 [अ]शक्यं (for शक्यं). K4 अथ (for मया). K4 [अ]कर्तुं (for कर्तुं). D1.2 किं हि मन्युमपा- (D2 मन्युं मया)कर्तुं; D8 इति वृत्तं यथा कर्तुं. — b) K4 D8 सदृत्तानां; B8 यद्वृद्धेन (for यदृद्धानां). Cd cites यद् (as in text). G2 Cv मया; G8 च या; G4 पुरा (for त्वया). D6 कदाचन (for त्वया नृप). S1 K V1 D4 चचः (lectio facilior); T1 नृप:; G4 नृपा:. — b) K4 D8 T1 कथयता. — d) D1 श्रुतं न (by transp.). B1.2 D1 ह्यह्म (for धर्म b).

15 °) K4 °नंदा (for °निन्दा). K1 D1.2 च; K8 स्व. (for [आ]रम.). D4 °पृजाश्च. — °) K2 परिनिंदा; K4 परिनंदा; D4 परं निंदा. G1 °स्तव; G4 °स्तवं. — °) Ś1 अहांणां (for आयोणां). Dn2 °रितमागोणां. — d) K4 एतं (for एतच्). B1.2 D1.2 एतहृत्तं (by transp.). Ñ1 V1 B2-6 D2.5 S Cn (!) इति ते (Cn gloss स्वत्तः) भीष्म न (B6 Cn नः; Cn gloss असाभिः) श्रु(G4 श्रि)तं.

16 4) K1.2 V1 B2 D1.2 यदि स्तब्यम्; D6 यतस्तब्यम्; 8 य(G1.2 इ:; M2 त)तस्तत (for यदस्तब्यम्). D4 यदस्तब्यस् संश्रम् (corrupt). — b) B8 संस्तीहि. B6 D6

केवलं; Ds केशवं (for भक्तितः). S गोपं सं(M1 य[:])स्तो-तुमिच्छसि. — °) Ds केवलं; G2 केशवे. K2 corrupt; D1 तव ते; T1 Gs. 6 तं च ते; Cv as in text. — d) G1.2 Cv किंचिद्. K4 Bs Cv अपि; T1 G8-6 M1 साधु; G1 इव; G2 अव-; M2 नाव- (for अनु-). G1.2 -मन्यसे.

17 M2 om. 17. — a) De कंसस्य (gloss) above भोजस्य; Cd.n [पक्षे] gloss भोजस्य with कंसस्य. K4 पुरुषो; B2 D1.2 नृपते (B2 °तेर्); Cd as in text. — b) K3 बलोपेते; K4 बनपाले; B6 धर्म(m भग)पाले; De S (M2 om.) बत्सपाले (De glossed by गोवगंपाले); Cd.n वर्ग as in text (gloss गोसंघपाले). K4 दुरारिमनि; Cn [अ]दुरात्मनि. — a) S (M2 om.) केशव ; Cv कथन (for केवल ).

18 D4 om. 18ab. — a) Ks. 4 B1. 3.5 Dn2 Ds. 5.6
T1 G3-5 M1 Cnp चेषा; Ñ1 V1 G3 Cn चेषां (for चेषा),
K4 B5 Dn D1. 3.5 M Cn चुद्धिः; G3. 4.6 शक्तिः (for
भक्तिः). Cv न चेषां न च ते भक्तिः. — b) G1. 2 प्रकृतिर्K यासि (K4 जाति); D1. 2 M2 यांति. K4 कामतः (for
भारत). Cv cites entire pāda as in text. — a)
B1. 2 D1. 2 एतत् (for एव). D6 कथिता. S1 B1. 2. 4.5
भुलिंग-; K1-3 भुलिंगा-; B3. 6 भुलिंगः; Dn D1. 2 भूलिंगः;
Cn as in text. S तेनैवं (G1. 2.6 को बंदिवरतीष्
अतमन्येन न अतं (M1 reads, after the repetition of
2. 38. 17 [see below], as in text also with only
फुलिंग- for our भूलिङ्ग-). Cv cites nearly every
word. — After 18, S repeats 2. 38. 17 (with the
same v.l.).

19 °) Si भुलिंग ; K1.2 भू (K1 sup. lin. मृ) लिंगा ; D1 भूलिंग ; D4 दुलींग ; S Cv कु (M2 पु) लिंग . ) B1.2 D1.2 हु भे ; T1 G1.3-6 पुरा (for परे). — ') K4 B1 G8 तस्य; D3 तस्यां (for तस्याः). G8 तथा; M2 तदी. — ") K1-8 [S] धर्मसंहिता (K8 ताः); B1 D1.2 च (B1

\* CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 198Delli. Digitized by eGangotri

साहसं चात्मनातीव चरन्ती नावबुध्यते ॥ २० मा हि मांसार्गलं भीष्म मुखारिंसहस्य खादतः। इन्तान्तरविलग्नं यत्तदादत्तेऽल्पचेतना ॥ २१ इच्छतः सा हि सिंहस्य भीष्म जीवत्यसंशयम्। तद्वन्वमप्यधर्मज्ञ सदा वाचः प्रभाषसे ॥ २२ इच्छतां पार्थिवेन्द्राणां भीष्म जीवस्यसंशयम् । लोकविद्धिष्टकर्मा हि नान्योऽस्ति भवता समः॥ २३ वैशंपायन उवाच। ततश्रेदिपतेः श्रुत्वा भीष्मः स कटुकं वचः ।

उवाचेदं वचो राजंश्रेदिराजस शृण्वतः ॥ २४ इच्छतां किल नामाहं जीवाम्येषां महीक्षिताम्। योऽहं न गणयाम्येतांस्तृणानीव नराधिपान् ॥ २५ एवमुक्ते तु भीष्मेण ततः संचुकुधुर्नृपाः । केचिज्रहृषिरे तत्र केचिद्भीष्मं जगहिरे ॥ २६ केचिद्चर्महेष्वासाः श्रुत्वा भीष्मस्य तद्वचः । पापोऽवलिप्तो वृद्धश्च नायं भीष्मोऽईति क्षमाम् ॥२७ हन्यतां दुर्मतिर्भीष्मः पशुवत्साध्वयं नृपैः। सर्वैः समेत्य संरब्धैर्द्यतां वा कटामिना ॥ २८

स्य or स्म) विगहिताः. Cd cites अर्थविगहिताः (as in text).

20 °) V1 B8 इदं सा वै; G4 इदं कार्षी: (for इतीदं सा). Ds Gs स (for सा). Ks भाषाहं समितीहं सा. - b) \$1 D4 वाशते सततं (by transp.). K1 शंसते; K2-4 B2.4.5 D2.6 वा(K8 व)सते; B1 भाषते; G2 वंशते; G4. s (by corr.).s वास्यते. — °) K4 B3. 5 Dn D3. 5 चात्मनो (for °ना). Ñ1 Be वीर; B1-3.5 Dn2 D1-3.5 S (except M1) भीष्म (for [अ]तीव). — d) Ds चरतं; T1 G1-8. 5 M1 कुर्वती; G4 कुर्वति; G6 तत्कर्वन् ; M2 कुरते (for चरन्ती). Ks नान्वबु°; M2 नैव बु° (for नावबु°).

21 a) Gs स; G4 ना (for सा). K1 मांसर्थहं; K2 (corrupt) मांसा्र्रेतुं; B2 मांसं गलद्; B5 मांसं सदा; D1.2 Cd मांसाकुलं; T1 Gs. 5 मांसं तदा; G2 मांसागळं; Cn. v as in text. — b) Si D4 खादति; K1-8 जूंभतः; S भारत (for खादत:). — °) B3 दंतांतरविल्झानि; D1. 2 °तरे विल्झां यत्; Gs तदांतरविलग्नं यत्. — d) Bs यद् (for तद्). K4 दत्तो. K2 [S]ल्पचेतन; T1 G8. 5 कुचेतना.

22 °) Ñ1 तथा (for तद्वत्). Ks D2 अथ; Gs असि (for अपि). K1.2 De [अ]धर्मज्ञ:; K4 G1-4 धर्मज्ञ; Ñ1 V1 B Dn D1-3. 5 [अ]धर्मिष्ठ; T1 Gs. 6 धर्मस्य; M1 धर्मज्ञः (for [अ]धर्मज्ञ). Da तद्वत्त्वमर्थधिमष्ठ (sic). — d) De M2 तदा; T1 G1-8 तथा (for सदा). D1.3 वाचा; T1 G5 वाचं (for वाचः). T1 प्रभाषते.

23 °) Ś1 K D4 पृथिवीशाना; Ñ1 V1 B (except B<sub>5</sub>) D1.2 पार्थिवानां च; Dn (!) D6 भूमिपालानां (for पश्चितेन्द्राणां). — b) Be G2-4 M1 जीवति. K4 B2 असंशय: — °) K4 G1.2 M1 लोके (for लोक-). T1 ैकमौभि; G1 °कमौसि; G2 °कमौणि (for °कमौ हि). — d) भें1 नाप्यस्ति; Dn2 D1-8.5 कोन्योस्ति. G1.2 भवतः समः. . 24 a) S (except Gs) इति (for तत:). — b) Si

D4 M2 सु-; K4 सन्; G1.2 [अ]स्य; G4 तु (for स). D4 -कुइकं; G2 कठिनं; M1 परुषं (for कटुकं). — ') S उवाच वचनं धी(G1.2 श्री)मान्. — d) B1.2.8 D1.2 चेदिराजं विगर्हयनू.

25 Before 25, Ds (marg.) ins. भीष्म ਤ°; Gs भीष्मः. — ") V1 गच्छतां (for इच्छ"). T1 नामाह. b) K2 जीवान्येषां; K3 'मेषां; T1 G1-4 'म्येष; Go ° स्थेव. Т1 G3 महीभृतां. — °) र्र1 यो[S]यं; K4 V1 B2.4.5 Dn D1.8 G4 सोहं; G2 M2 योगं (for योऽहं). D1 नाणये; D3.5 °यन् (for °यामि). र्श K3.4 B1 D4 G1.2 एनान्; D1 तावत् (for एतान्). — d) \$1 D4 तृणानेव; K4 Ñ1 V1 B4-6 Dn D1.3.5.6 तृणेनापि (for तृणानीव). V1 Bs Ds. 5 समान्न(Ds °नृ)पान् (for नराधिपान्). B1-8 D2 S तृणवत्सर्वेपार्थिवान्.

26 b) Si K1. 2 D1. 2. 4 G1. 2 M तत्र (for ततः). G4 ते; Gs तं (for सं-). K2 -कुकुधुर्; V1 B4.5 Dn D1.6 G2-8 M - चुक्रग्रर. - ') K2 G2.3 जहविरे; K4 जहाविरे: B2 जह सिरे. B1 भीष्मं (for तत्र). - d) B1 केचिदत्र. Ks G1. 5 च गहिरे.

27 °) G4 केचिद्युर्. S1 D4 महेष्वासान्. — 3) B1 ता गिरः; B2 D1.2 तां गिरं (D1 corr. from 'रां) (for तद्भचः). — °) B1.3 D2 पापवालिसो. र्श भीषमश्च (for वृद्ध°). — d) र्रा नैष एवाईति क्षमां; B1.2.6 D1.2 नायमईति वै क्षमां.

28 °) \$1 प्रावद; Bs. s. s Ds. s साध्वयं (for दुर्मतिर्). र्डा भीम: (for भीडम:). — Ks. 4 om. (hapl.) 288-29°. — b) Si दुर्मति: (for प्रावत्). Vi Bs. s. 8 Ds. s खलु (Ds खल्वयं hypermetric) पार्थिवै: (Bs वा:; Ds व:); Da साध्वसं नृपाः; G1.2 साधु गृह्यतां; Cv साध्वसं नृपेः (for साध्वयं नुपै:). \$1 B1.2.4 Dn D1.4.6 नृपा: (for नृपै:). — ') D4 समील (for समेल). K1 संराद्धाद; K2 Ñ1

इति तेषां वचः श्रुत्वा ततः कुरुपितामहः । उवाच मतिमान्भीष्मस्तानेव वसुधाधिपान् ॥ २९ उक्तसोक्तस नेहान्तमहं समुपलक्षये। यत्तु वक्ष्यामि तत्सर्वं शृणुध्वं वसुधाधिपाः ॥ ३० पशुवद्वातनं वा मे दहनं वा कटाग्निना ।

क्रियतां मूर्झि वो न्यस्तं मयेदं सकलं पदम् ॥ ३१ एष तिष्ठति गोविन्दः पूजितोऽस्माभिरच्युतः। यस्य वस्त्वरते बुद्धिर्मरणाय स माधवम् ॥ ३२ कृष्णमाह्वयतामद्य युद्धे शार्झगदाधरम्। यावदसीव देवसा देहं विशतु पातितः ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

Dn (!) संरव्धो; Ds संरंभेर (for संर्वधेर). S समेल सर्वै: पापातमा. - d) B1,2 D1,2 वै (for वा). K1 अस्यतां वा कराधिना. Cd cites कटा (as in text).

29 Ks. 4 om. 29 abs (cf. v.l. 28). — a) Bs तस्य (for तेषां). - 8) V1 B8 D8.5 भीष्म:; S बृद्ध: (for ततः). — ") V1 B8 D8. 5 तत्र (for भीष्मस्). — ") \$1 Ge एवं (for एव).

30 Ds om. (hapl.) 30; G1 om. 30°-31°. — °) K2 corrupt. S (G1 om.) चैवांतं (Ge °वाहं). — b) S (G1 om.) नाइं (for अइं). — ) G4 किं तु (for यत्त्). — d) Ka Dn (!) De क्षमध्वं (for अणु ).

31 G1 om. 31ab (cf. v.l. 30). — a) K4 G3 corrupt. \$1 D4 मे वा (by transp.); T1 सा मे. — b) Ti दहरं (for °नं). Ki करामिना; Cd (as in text) कटामिना (gloss कक्षामिना; one MS. adds तैलपूर्णलोह-कटासिना वा). — After 31 45, K1 ins.:

394\* एतच्छ्रत्वा ततो भीष्मस्तेषां पार्थिवसंसदि। उवाच वाक्यं धर्मात्मा भीष्मस्तान्क्षत्रियांस्ततः।; while Ks repeats stanza 29. — ) D4 ऋयंतां. K4 Ds वा (for वो). - d) G1.2 ममेदं; Gs मयैतत् (for मयेदं). K1.2 द्कितं; G1.2 सन्यकं (for सकछं).

32 °) K1 एवं; D4 पृष्ठ (for एष्). — b) S ईश्वरः (Ge ईंटरां) (for अच्युतः). — °) V1 B (except B1.4) Dn D1-8.5 वा; S च (M1 तु) (for वस्). D4 तरते; T1 त्वरतो. K4 (corrupt) यस्यस्त्यवरते बुद्धिः — d) B8 स मागधं;  $B_0$  स सत्वरं; S तु ( $G_0$  च) वो नृपाः (for स माधवस्). Ds corrupt.

33 <sup>6</sup>) G1. 2. 4 कृष्ण. K2 G1. 2. 4 आहूयताम्. — <sup>b</sup>) Ma शंख (for युद्धे). Si Ka Dn Da.s M चक्रगदाधरं; K1-8 'धनुर्धरं; G1. 2 शार्क्नगदाधरः. — ') र्धा M2 यावदचैव (M2 °स्पेष्); K1.3 Ñ1 Dn D2 G2.8 M1 यादवसीव (M1 ंष); V1 B8 D8, 8 येनास्यैव हि; G8 यदा यस्यैव; Cv as in text. K1 देहत्य; B8 धर्मं (for देव'). G6 यादवो देवदेवस्य. — d) K3 वे शत्रु-; G4 Cv विशति (for विशतु). V1 घातितः; B1 पार्थिवः (for पातितः).

Colophon. - Sub-parvan: N (except Dn1 D4) शिशुपालवध; Ge राजसूय; M1 राजसूय and शिशुपालवध. — Adhy. name: M2 भीष्मकोपवचनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K1 (marg.). 8 D4 41 (as in text); K2 D3 42; K4 40; Dn1 44; S 74 (G4 50). — S'loka no.: K2 33; Dn 42; D1.2 39; T1 44; M1 40.

#### 42

1 °) V1 B8-8 D8.5 श्रुत्वेव (V1 °त्वेति) वाक्यं; Ti Gs. 5 वचः श्रुत्वेव (for ततः श्रुत्वेव). — ) K1.2 गुरुविकमः; Ñ1 V1 B D1.2 दुरितकमः; G8 सुरविकमः (for उरुवि°). — °) प8-5 देवदेवं तं (for वासुदेवेन). — d) Si Di अभाषत; Ti Gi. 2 समाह्वयत् (for उवाच ह). 2 Before 2, G1-8.5 ins. शिशुपालः — ab) Di आहूय (for आह्नये). 🖄 G1.8 M1 त्वा (for त्वां) 👺 Dn2 D1. 2 रणे; Cn as in text. D1 गुच्छं (intending गच्छन्). 8 रणायहि (G1.2 'यैव; G4 'येति; G6 'येह) (for रणं गच्छ). B8-8 D8.5 transp. रणं गच्छ 3 मया साधै. S सह (for साधै). — •) K4 स्व (कां०); Ds Ti Gi, 6 M त्वा (for त्वां). — व) Be सर्वपार्थिवैः; Dnı पांडवैः सह; Cn as in text.

3 °) S स (T1 न) च (G8 हि) भीष्मी हि में वध्या - 8) Si K Ba Dn Da. e transp. पाण्डवा: and सर्वया. N1 V1 सर्वशः (V1 °दा) कृष्ण पांडवाः; B1.8.4.8 D1. Gs-s M पांडवाः (M1 पांडवः; Gs पापात्मा) कृष्ण सर्वदा (G8-6 M °शः); T1 G1. 2 पांडवाः सर्वराजिभः - ) Ds सूपतीन् (for °न्). — ' d) K2 corrupt.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 2000 Delhi. Digitized by eGangotri

l'avaient souhaitée sans oser l'espérer."—The late Professor Sylvain Lévi.

Deutsche Literaturzeitung, Berlin: "Ich konnte mich bei einem Besuche des Instituts in der Weihnachtswoche 1927 auch persönlich von der Vortrefflichkeit der technischen Einrichtung der Kollationsarbeiten überzeugen... Hier hängt oft alles von einem gewissen philologischen Takte des Herausgebers ab, und es muss Sukthankar... das Lob gespendet werden, dass er seine Auswahl mit Umsicht und Ueberlegung getroffen hat... So ist zu hoffen, dass nicht äussere Umstände die Vollendung dieses Werkes verzögern werden, das... einst einen Ruhmestitel der Geschichte der einheimischen indischen Wissenschaft bilden wird."—Professor Heinrich Lüders.

Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttingen: "Gelingt Sukthankar und seine Mitarbeitern die Durchführung dieser Aufgabe, so hat er sich ein unschätzbares Verdienst erworben." "Die ausserordentliche Bedeutung des Fasc. 7 liegt aber in den Prolegomena durch die Sukthankar in ausführlicher, klarer und überzeugender Weise die Grundsätze seiner textkritischen Methode darlegt."—Professor Richard Fick.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, Leipzig: "Gelingt es, die sehr schwierige Ausgabe nach den Grundsätzen, wie sie hier befolgt sind, zu Ende zu führen, so wird dadurch der Beweis erbracht sein, dass Indien imstande ist, auch philologische Aufgaben grössten Stiles zu lösen."—Professor Heinrich Lüders.

Zeitschrift für Indologie und Iranistik, Leipzig: "Zunächst wollen die Herausgeber das leisten, was möglich ist. Und ihre Leistung ist gross und bewunderungswürdig.... Den Herausgebern aber, vor allem Sukthankar, dem unermüdlichen und scharfsinnigen Forscher, der sich durch keine Schwierigkeit und Widerwärtigkeit entmutigen liess, gratulieren wir zu diesem hochbedeutsamen, in der Sanskritphilologie einzig dastehenden Werke."—Professor Hermann Weller.

Orientalistische Literaturzeitung, Leipzig: "Nur soviel kann schon jetzt festgestellt werden, dass der Heräusgeber offenbar mit der rühmenswertesten Akribie gearbeitet und sich alle Mühe gegeben hat, um einen wahrhaft kritischen Text herzustellen. Wenn es den indischen Gelehrten möglich werden wird...einen kritischen Text des ganzen gewaltigen Epos hervorzubringen, so werden sie sich damit ein monumentum aere perennius errichtet haben und sich die Dankbarkeit vieler Generationen von Sanskritgelehrten zugesichert haben." "Ueberhaupt gehört diese Leistung von

Dr. Sukthankar und seinen Kollegen nicht nur zu den wichtigsten, sondern auch zu den mustergültigsten, die bisher in der Indologie hervorgebracht worden sind." "Freilich ist damit nur den Anfang des gewaltigen Unternehmens gemacht worden; schon dadurch hat aber Dr. Sukthankar für immer in rühmlichster Weise seinen Namen in die Annalen der Indologie eingetragen."—The late Professor Jarl Charpentier.

Forschungen und Fortschritte, Berlin: "Auf dem Gebiete der Sanskrit-philologie gibt es gegenwärtig keine bedeutendere Erscheinung als die kritische Ausgabe des Mahābhārata. . . Schon das 1927 erschienene erste Heft zeigte, dass man keinen besseren Herausgeber für das grosse Werk hätte finden können als V. S. Sukthankar."

Giornale della Società Asiatica Italiana, Rome: "La lettura di questi prolegomeni lascia il lettore più che mai convinto che l'edizione critica del Mahābhārata non poteva essere affidata a mani più esperte. Se la lunga e grave fatica non stancherà editore e collaboratori, il voto di più generazioni di sanscritisti sarà a suo tempo appagato in modo da superare le più ardite speranze."—Professor F. Belloni-Filippi.

Indologica Pragensia, Prag: "It is with very great pleasure indeed that I call attention to this beginning of what promises to become a truly monumental work, which all India will have every reason to be proud of.... And here I may say that in my opinion neither in India nor in Europe any one scholar will be found who could have done the work better than Dr. Sukthankar..."

Archiv Orientalni, Prag: "Taking into consideration the conscientiousness and critical mind of the editor, there are almost no passages where one could disagree with this or that accepted reading."—Professor V. Lesný.

Acta Orientalia: "The new edition shows that Indian scholars, who have always been our teachers in Indian traditional lore, now have become our equals in critical acumen and methods. The critical edition of the Mahābhārata may be said to inaugurate a new epoch in the history of Indian lore and Indian philology."—Professor Sten Konow.

Journal of the American Oriental Society, New Haven (Conn.): "Dr. Sukthankar deserves to be heartily congratulated on the brilliant success of his work. More than that, he deserves the active support of all Sanskritists, and of all who are interested in the furtherance of this supremely important work, which none could do better than he.... In every respect, therefore, this monumental work will reflect the utmost credit on its editor

and his assistants, and on the great Indian people who may justly regard it as a matter of national pride. . . . When completed, this edition of the Mahābhārata will occupy a place in the history of

Sanskrit scholarship with which only one other work—the lexicon of Boehtlingk and Roth—can hope to vie in magnitude and importance."—Professor Franklin Edgerton.

#### The Mahābhārata Publication Fund

#### FOUNDATION GRANT

The Raja Saheb of Aundh has promised a donation of Rs. 1,00,000 to be paid in annual instalments

|                                      |           | 7 7 10 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |         |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| Annual Grants                        |           | H. H. the Raja of Sangli R                          | 9 2 500 |
| Government of Bombay                 | Rs. 6,000 | 11. 11. the manaraja of Gwallor                     | 2,000   |
| Government of India                  | 4,000     | H. H. the Maharaja of Kolhapur                      | 2,000   |
| University of Bombay                 | 3,500     | Shrimant Kanayalal Bhandari, Indore                 | 2,000   |
| Gwalior Government                   | 2,500     | H. H. the Maharaja of Patiala                       | 1,500   |
| Government of Hyderabad (Deccan) .   | 1,000     | Raja Devakinandan Prasad Singh                      | 1,050   |
| Sir Dorabji Tata Trust               | 1,000     | Government of The United Provinces                  | 1,000   |
| Government of Baroda                 | 500       | H. A. Shah Esq., Bombay                             | 1,000   |
| Raja Saheb of Phaltan                | 500       | Raja Saheb of Bhor                                  | 500     |
| Kumar Shamananda Singh, Raj Banaili  | 500       | V. P. Vaidya Esq., Bar-at-law, Bombay               | 500     |
| Travancore University                | 500       | Harilal Jagannath Esq., Cambay                      | 500     |
| H. H. the Maharaja of Dhar           | 500       | Tulsidas Charities, Bombay                          | 500     |
| H. H. the Raja of Sangli             | 250       | Shantaram N. Dabholkar Esq., Bombay                 | 500     |
| H. H. the Maharaja of Porbandar      | 250       | H. H. Maharani Indirabaisaheb                       |         |
|                                      | 250       | Holkar, Indore                                      | 500     |
| Chief Saheb of Ichalkaranji          |           | Kesari-Maratha Trust, Poona                         | 500     |
| Kumar K. N. Sinha Saheb, Raj Banaili | 200       | M. R. Joshi Esq., Poona                             | 500     |
| Raja Sir Raghunandan Prasad Singh    | 101       | Savitribai Bhat Trust, Bombay                       | 400     |
| Raja Saheb of Ramdurg                | 100       | Devaniti Prasad Singh, Monghyr                      | 351     |
| Babu Kedarnath Goenka, Monghyr .     | 100       | Jaikrishna Trust, Bombay                            | 300     |
| Pandit Bheemnath Misra, Raj Banaili  | 100       | Haridas Dhanji Mulji Esq., Bombay.                  | 300     |
| Rani Saheb of Garh Banaili           | 100       | H. H. the Thakore Saheb of Palitana .               | 300     |
| Sardesai of Vantmuri                 | 50        | Rajguru Hemraj Pandit, C.I.E., Nepal.               | 250     |
| OTHER INDIAN DONATIONS               |           |                                                     |         |
| Government of Madras                 | 11,000    | Rai Bahadur Dalip Narayan                           | 250     |
| Government of Burma                  | 7,125     | Singh, Monghyr                                      |         |
| H. H. the Maharaja of Bhavnagar      | 6,000     | Foreign Donations                                   | £1490   |
| Government of Mysore                 |           | Mahâbhārata Fund of Gt. Britain                     | 25      |
|                                      | 5,000     | British Academy, London                             |         |

# Critical Edition of the Mahābhārata: Rates of Subscription (Parts not sold singly)

|         | For Permanent Members |                  | For Non-members |                  |  |
|---------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| , Cover | Advance Payment       | Deferred payment | Advance payment | Deferred payment |  |
| Paper   | Rs. 120               | Rs. 160          | Rs. 150         | Rs. 200          |  |
| Cloth   | Rs. 132               | Rs. 175          | Rs. 165         | Rs. 215          |  |

Subscribers on the deferred payment plan are required to deposit Rs. 10 out of the price for registration of the order. — Postage extra in all cases.